किसी से इस राजानक के निषय में नह नहां ना कि— इसमें भाग्य प्रतापतानिय की रामानक के आन भी क्रमि को प्रकुष कर हैना चाहिए ना" उनके इस फबन को मैं दोक

> मान्यतियह मूल तक्ष्ये रहुती है मीर सभी उसे मिटाना काहते हैं। मिन्तु गीतिक **卐 刑件和 卐**

वदाने कीर देहासिक के गाम छोल्ये की तरक यन में भारति। होने के ध्वरम में भारता

को को विश्वतक्तान कराने है जिए बारायी

निनी एरक्टर युक्त बाते हैं। इसकिए तन याक्षियों को कि में केफल्ट कर प्रकार के प्रतुक्तेंग कहें, हैं। निस्में बुर्त हैं। इसे मी मानिक्सेने कारम-सिक्तोंकन का निर्मित काराना है

्रा स्ट । उक्त रायायक् के प्रमोपक पे रक्ष भी क्रम्बेयूनियों में मीर प्रतिवयनका पे भी

नाही शरमकता। स्वतिक तती कताकों को लिकित बहुने हे प्रयोक पात की कता के पुर रूप को बादना हुएंक हो बाता कीर दिर वो बानु करने नहीं है उप्रस्ते हुसरे हे उपार लिता स्वतिक बुद्धेन बुद्धेनस्त्री विद्याल के तित हुस्स्मीग हो है। बाता ब्रिज सी है वो है नहें

माहित्य प्रमिष्ट कान्युक्त (माक्रका)

वीरमुभु से पूछे गोतम, मीता राम चरिंग।

भगवन उनका चरित सुनामो, सुनता में हतिचित ॥ ७॥

कैसा मुतुप्त मान किया है, वने जगत मादगै।

प्रमें प्रस्पर भात भात में, कैसा था उन्केग ॥ ४॥

वचन निभामा पितु का कैसे, पुत्र विनम् गुणवान ।

पति सुपरायण सीता कैमी, पाला मील निधान ॥ ६॥

बही देश वन्तीन सहम है, मव विभि सुख के हेता॥ ३०॥

मासु मसुर का विनय निभाया, पाला प्रतियत धर्म ।

ही पूर्वाही साजन था उनमें, दो नगरी सजकार। दीप जहाँ राजम था उनमे, दो नगरी सुलकार। लक और पाताल लकसे, गोरव जगत ममार।।।। दोनों नगरी का था आधिपति, धनवाहन भूपाल। वंश प्रम था राजम सोमित, श्ररिजन के वे जाल।। १२॥ श्रजितनाथ के नम्मय हुए ये, धनवाहन अधिकाय। निज सुत राचस को पट देकर, मन वैराग्य रमाय ॥ १३ ॥ We woo on this is the state of विपत समय में नाथ कथके, रही छोड़ मब युमे॥ ७ ॥
रहे धर्म वेटीपे निश्चय, धरा सीस बेखोफ।
यस्यागत का पालन करते, धरा दीध नहिं कोप। द ॥
विनय धवण कर गिण गोतम को, कहते कथा जिनेश। सुने समासद सभी जहाँ पे, मन्य वीर उपदेश ॥ ह TOTAL OF THE STATE हैं जग वदेया, गुया रस्ताकर स्वाम। में भगवन, जग जनके हिंत काम।। २।। काम। तिमगुणमीय, सबसुनिम सिरदार। ामें की कथा सुनाते हैं। गीरवे गीते हैं॥ टेर ॥ मार्थ के हैं है । जिस्से म अध्यम अन्य । म मिलि सहिता ॥ १५० प्रथा I differ in while it क्षान में मार् श्रीत विकास मिली हिंदा भी े त्या के राज्य मा का की

```
राग्यण निम्न खिखिठ तथा मन्य तबों में गाई जाती है
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  गामे १ ए मरे जारी रामक्या दिवधार।
ज्याच्ये १ ए मेरे बीरो, राममाम झुषधार हिरा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         प्पारा दुष्त्रोडम मधनात ।।वेत्।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             राम धरा थ्याव थ्याची, हुत्थों ने हरेना ॥हेरह
                                                                                                                         े वर्ग-त्याचा एव हैंग रखायब रात्रे राजास्म राजारामधी ।नेरा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       अवस्थार दिया को बारी ।हिए।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      जीवा रामकीयी शुक्तो परम क्या दिख्डारी ।|हेरा|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Affe te ureft & jetes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               प्रम है समापक व्याती १ सम सिमा की क्या---
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           विवाश गम बहावी है किया की है एस विवास
                                                                                                                                                                                                                र तर्ज-कोटी कावनी, क्षत्र नर्ति या कुन से पक्षती
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ६ वर्ड-मार, स्मापक समक्ष्त्र गुवनात,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          र टर्ज-शायी बाकी यू मेरे सायू खो
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         य दर्जा-पत की जो परा-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ! वर्ध-स्मादा र्थ क्षांबत्ती
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               THE PROPERTY OF THE PERTY AND PERTY 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      · 南村 本 田 井一
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               » नीमात्मवादी दानुराम्मी पोरदाद वीवृक्षा

    एक न्यस्त्री हास स्तेयक्त्री मान् मानेवांक , वाचीसक्त्री हमेसक्त्री मेहता पेरकाच्य

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    बन्धरुत्ती बन्नोत्रम्भी मेदना देरबावर् ,, म्यावष्ट्यूनी व्यावात्रमी मूता देरबावर्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          " मनीवानमे व्याच्नाये बरवानी देखावर , वानीते व्यवतात मंद्रात देखावर
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 🗸 ं मीरमच्ये पर्रतक्ष्में शक्तिरम रेस्डासर् , भगाओ मेस्बाक्क्षीपुरस्य ब्यच्तोष्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                नड नाम्याची चारिनकारी गर्मकी रचकाम
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मी रतस्कर्त्री वाग्रेंचा नवाया
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .. पमर्थनकमी नीकाममन्त्री वीरकाब राजीन जा. विधानी इकारामणी शीहरू
                                                                                                                                                                                                                                          uf grent geeren n. e aguta 2 -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             मेर कोकामी नेमीकामी क्लाबाुस
भी प्त्यनन्द्र यन माहित्य समिति के
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ultre et, de ettentrant en, bege
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                मध्योबाह्य हारहायमात्री रहबी
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . मु. ब. इण्यंत्रवादी पर शिथीर
                                                                                                                                          100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      भी राज्यपत्री पान्तशास्त्रते हरद सनदात्त
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      येत कोकच्य गुक्रयोहात काई रनकाम
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   क्षा भी नवसायमी स के महानहत थे-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              , रामन्त्री मंद्राति मेवद्रात्
```

सीच, रूज समानता तीन साकम् वाविक बनाने से राजेरपात बजे

Haft er greit # 1

frie beine mit fine

रीय थी प्रक विष्माइ

ul agen eitelen fin elte . Agid generry 4ht)

., Mitte fin ungel)

गाव रामधिका बराउन जिसमें क्लीज किया ॥ देर ॥

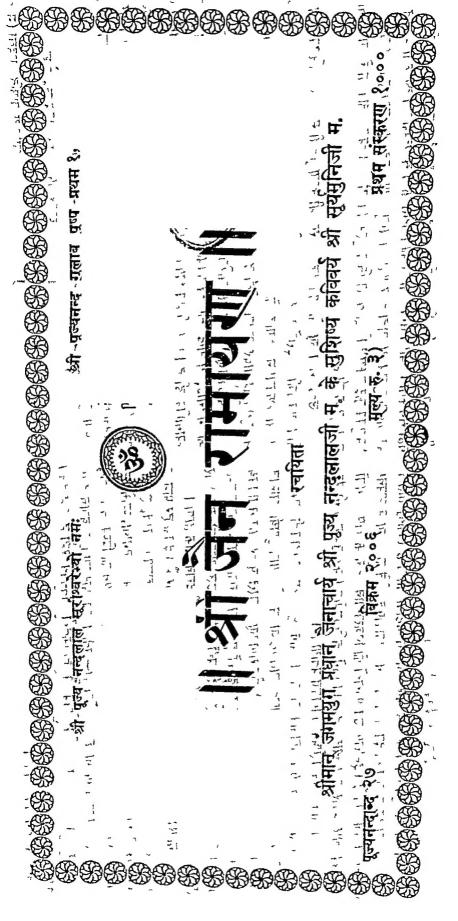

## भ मिका भ

क्रिसी ने इस रामायण्य हे बिषय में यह क्षत्रा मा कि—"इसमें क्षाम मताराज्ञतिष्य की रामायण्य के भाव भी व्यक्ति को प्रत्येत वह देश चाहिए वा" उनके इस क्षत्रम की में टीक नश्ची समम्बता। क्वांकि सभी क्वांग्यों को मिकिंत घरने से प्रकेष मत की क्वां के मुख रूप सामानिक सुन तक्ष्ये एतति है और तक्षी उन्ने विराम भारति हैं। क्षित्र मेनिक जानी सम्प्रमा । क्षाति राप्ति मेर देवदिक के पास सीमके की तरफ पन के जायदीन होंने के उन्याप ने कारना का जानना होंग्य हों। जिसे शरफ दुस कोई हैं। शतिक उन व्यक्तियों के निकल्पमान कराने के किए कारानी "पहुर्वेण कुदुनकस्ता" शि इंटरमण कर उन्याद के सनूरीन क्षेत्र हैं। निकलें कृतितानुगेन् (कम्पुतीन) में एक हाई वह दीज की हैं। है; हने की क्षतिनोंने कारन संशोधन का निरीध कारान है।

ध बानता हानिक हो बाता कोर तिर वो बातु कार्य वहाँ हैं उसके हुसरे हे उपरा होना बाहुमेंब कुटुमकस्ए विद्यास का विते हुरमसेग हो है। बाता कहीं मी में बा र परा की ाणा न वार्ता है। अने विकास में देश की करवातिकी में कीर प्रतिबद्धार में मी

बंडिदीप लंधु सभी दीपमें, तिनमें भरत सु चेत्र।
जहाँ देश बेत्तीम सहम है, मत्र विधि सुबं के हेते॥ १०॥
दीप जहाँ राजम् था उनमें, दो नगरी सुबकार।
लंक भार पाताल लंकते, गौरव जगत ममार॥ ११॥
दोनों नगरी का था श्रधिपति, धनुवाहन भ्रपाल।
बंग परम था राजम सोमित, अरिजन के वे काल ॥ १२॥
श्राजितनाथ के मम्प्र हुए थे, धनवाहन श्रधिकाय। निज सुत राख्न को पट देकर, मन वेराग्य रमाय।। १३॥ बीरप्रभु से पूछे गोतम, मीता राम चरियं।

भगवन् । उनका चरित सुनाश्रो, सुनता में दर्गाचेता ॥ ॥॥

कैना श्रमुप्त काम किया है, बने जगत श्राद्यों।

प्रम प्रस्पर आत आते में, कैमा था उन्कर्ग ॥ १॥

वचन निमाया पित्र का कैसे, पुत्र चिनय गुण्यंनान ।

व्चन निमाया पित्र का कैसे, पुत्र चिनय गुण्यंनान ।

व्चन निमाया पित्र का कैसे, पाला शील निमान । ६ ॥ जहाँ देश वन्तीम सहम है الكراي ومدمون ودير موقومهم المصمومهم مع 2. 当日出口日 रहें धर्म बेटीप निश्चय, धरा सीस वेखोर्फ। शर्यागत का पालन करते, धरा दीधे निर्ध कोप। मा विनय श्रवण कर गणि गोतम को, कहते क्या जिनेय। i Comon Hin & woom of मासु मुसुर का विनय निभाया, पाला पृतिधत धुर्म । ति हैं, रामगुर्या गीरव गीते हैं। गति हैं, रामगुर्या गीरव गीते हैं। १ क्रा स्याज, चेष्रविंया मगवान। सेवा निर्धा दिन करे विनय युत, अमित ज्ञान मयडार ॥ ३॥ तम् गर्धां प्रमामं वर सज्जान् ॥ १ ॥ विश्वानित्या तिहुँ जग बद्ध, गुणु रुनाकर स्वाम। नगर राजगृह आए भगवन, जग जनके हित काम ॥ २॥ शिष्य हुगोमित गौतम गुणुमीय, सब मुनिम सिरदार। 10 of 二一風血 गुम्पांत अार्य अम्म बीतियो हिन्ते राज्य । ्रा । वर्षका १५ थ्यान १<u>य</u> थी, अन्य का हते हैं कर्म Lan Bir 11 2 Line

किया, वह कियारी असीने, कुर्म देख अपार । सरपाय से किये पत्र चयु, जार दिया जाना । ११ ॥ सरपाय से केर तत्र चाने किया किया मान् । मून स्वतु दे तुत्र स्वत् के कुने किया जारा । ११ ॥ मून कोरे हैं प्रस्त तक में कुन भीन कार्या है। है। में का कुन किया केरादे कुन तथार पान में का कुन किया केरादे कुन तथार पान माहण के या तथा है। तहें कुनाई बाद का पत पर हात दोखी, की राज्यंता । तथा का के मात हुने हैं, है जिल्ला कार १, 8 समझे क्या है होई में मी यह पान । क्त क्य वह क्ष्मा करते मनमें हो मुख्याक ब धरे थ वाद्या सव इयोगा १५ ॥ हिन्दें को ने के काम न महता जिल्ला फान्स सुन्दे दृश्ति ।। १९ घ केख एक में कम्पा झाती थी, विया पंत में बाचा ने कृत मान की व्य कार्या,होत्री हरत कराय। greifen un er freit, सब्बती उपवास स्थान है देश ।। हा सुबदी महत्ते जारा । सहसे सहस्र भ्यारा। १६ ॥ ज्या मीए शुरु कर प्रस्कर, अनुष्ठ कर निर्मात । ते जुरा मूर्व कर स्थानको प्रामीसका कर। मूर्व मान मान मूर्व कर कि कर ।। एक प्रमास कर्य कर कर कर ।। एक प्रमास कर्य कर कर कर कर ।। एक प्रमास कर कर कर कर कर कर । हिस्स कर कर कर कर । हिस्स कर है कर । सा छोज्या मत्र मत्र स्टब्हे उत्तरमूच मान्ति। म स्टिशे मोहर पुरत हुना टीर क्ष प्रमान wir under umer gitt, gie gen femtre if er it fin ben au ein der en meb gen aweite! न्तु मी तब ब्रोडा करने की, धाना मोगार जार है रेड् !! यांचा राजगाति काची। सूर फातीम् का बनी समस्ते हुव की कृष्त क्षार । me ut war datt wareiß er erre fenter मुक्ते कावी मोची माची क्रिक्ट मेरा हम मार एव गुण हेंगी भीर गुसाबी dun feur mern 2 18 8 )] py when yo ei fe, sta a africa! ]] end faret ane yo d, differen whose 11 !! ]] och man ertren fiste et stage tim! finger fie fil sont al, nie er meire it it an erwer if that et ere eten! कुत्त मुठीमिल ऐसी राजद, करमका मीधार ॥ १६ ॥ प्रमोधा था स्वतुती हुए तम प्रमोसा गेर्स । तियं स्टेंबर मुक्तिलों होणा, मेर म्योजा जिल सार। हमें स्टब्द स्टेंबर क्या बर, क्रेने जिल्हा बान रा १४ री ge soften fterner atf it, gfarif er femm 11 16 n महतातमा स्वाह किया कति, लिंच एम की लीमान ॥ ११ ॥ जीकी तकी राज मुद्रीमा जुल भीचेंड केंचर। abiferen er aftaffeder annt ift grane : at on wer tiffe it we bet gen den gen mer tig ein fen, den tre mere ge ein fen, m.

```
रहें सेंदो- थानेन्द परम 'से, पूर्व-पुष्यं सेवाय ।। ६४॥
करे सदा 'सुनि-"भक्ति प्रेमे से, टेर्च धर्मे गुरु धीर।
                                                                                                                                                    मिश्यो भमें निवारा मनका, पिक धमें से स्थार ॥ ६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                        कपि गण लख नुप सुदित भया है, सबको कहा सुनाय ॥ ६६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                मेत इनना वानर'को कोई,' सख्तें दियां भरंमीन ।'
केष्ठ पड़ा आकरं अब मुंकर्ष, 'होबो 'आए सहायी ॥ ४ ॥ । परम सुशोभित महिल न्रार छुबि, देखते मन विक्साया।
                                                                                                                                                                                                        वहाँ अधिकः बीनरं होते से, 'वानर हीप' कहाय
                                                                                                                                                        युष्णोत्तर को पांस बुखा के, बोखा मिष्ट जिबीन ॥ १५॥
किया कोघ से शींत भूष की, मेत कोचे तकरोर ॥ ।
करों पांस्पर संधी मिलेके, इसमें सचा सार ॥ १६।
                                                               शक्तिंनहीं मुंज युर्धोत्तर से, जीत सक् में 'जाय ॥ १४ ॥
लंकेश्वर में दिया सहारा, मिज शंरधीयित जाने ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    पंच - वंदो था लंकियर' का, प्यह था' छोटा भूष । " दं '
                                                                              मेरा' है अभिंड नाम लो, एख़ा जापके पाल ॥ ४४ ॥
                                                                                                                                                                                                               उम दिन से हुम पिता हमीं पे, धरते हैं अति रोपं।
                                                                                                                          रेसी मेरी बहिन उसे थी, याची हुम पिहै खास । 🖆 🔢
                                                                                                                                                                        मेरे पिनु ने एक न मानी, आधा हुई निराय ॥ ४५ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                               कभी नहीं सुमकी मुजं देगा, कैसे हो संसीपा। ४६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         फ़गा कहती सुनिये प्रियथर, 'कैसे ही संयोग।
                              न्त्रं श्रमीन्द्र है मधापुर के, उनका सुतमें खीने। ।
नेस' है श्रीकंड नाम ली, एवा श्रापके पाल ॥
```

विना भाव से वर्चन मान के, सधी करी अर्जन्पा। ४०॥ लांटी जिसकी मैंस फहावत, -सोची हो गई आंधि । " = ।

जैसे ' अपने प्राया ' 'पियारे में ऐसे '' संबक्षे जीन ।। ६७॥

क्ट्रेन भर्माम भूपं परस्पर, लीजे थांपि विलोक ॥ ४७ ॥

किर गया होगा फिकर करो मत, मोट्यं लेकपित रायं ॥ ४८ ॥ बायुयामं है कह कंबर ये, येठो इंसके मांपा। ।

प्रेम रिकल कन्या होकर के, 'शह जहीं भी यानी।' '-

बैठ' उमी में उद्ती दीनों, 'जिते इस्छिते स्थान'॥ ४६॥

पुष्पीतर शना ने पाया, सुता हरण की मेदा।

निनं धुंत्री श्रींकड साथं में, न्याही कर् सर्वे सींज'॥ १८ ॥ सुनो कवर 'श्रोकर' हुंमीरी, कहैं लक्पति खासि।।। "

खांत पांत वातर को देवे, बील दिया भन्दार।!' -!!

सभी 'खान:कपि चिह्न सिंखे हैं, शोभित' अपने द्वार ॥ ६८ ॥

हुए 'बहुत मी'राजी'ऐमे, किस्किम्धा है!! मार्या !! .. !!

मुनिसुमंत जिन संगय हुए हैं, ''धनीं संधा चर्रा संघ'॥ ७३॥

गया गरण श्रीफंड डेन्हों के, प्रयंता ,कही 'चयान ॥ ११ ॥ | किष्कित्या ग्रुम पुरी वंतांई, जलीं सरु रार्थन संमीप ॥ ६३ ॥

मंज्रकरी भी गीति देमेर, किया प्राप्त प्रक्यांषा।। ७२॥

सिंहासमें स्थिते हुनमें धुनाति। सुने ''वहं निरिष्यं।। ७०॥ दुपैयां में निजे केसे ऐक सिरं, श्रोतः विधानधं पायः।।

जाना जिम' सी दूत अभी से, मिरे सिर पे' अथि।। ७१॥ हों वैरागी सब जी तक के, सुनि मह थिरो महाने ।

र्वचन 'हमारा'मानो' जिनसे, होगो 'धुंख 'संसीर'॥ ६१ ॥

तुपा यान से सूर्य गगन में, करते सिंह पावाजा। ११॥

साबंधान श्रीकंड चलाया, 'अपना श्रीघं विमान"

र्गरया लेवे जाय किसी का, जो होवे बलेबान 11 अरु 11

मंकेषर' या मिन बहुनोई, बीर विकंट बल्वान ।

कीष विकट क्षांनी तेन मंड'में, हुथा। वृष् मने खेद ।। १० ॥ यम शाम से सज सुमटों की, चले युंब की कार्ज ।

श्रधिक ग्रेम हैं 'इस' कार्र्य से, शिक्षा दो सुखंकार। !! - !!!

यहाँ से जोजन रहा तीन सी, वानर दीप रसाले। । में दीना वह राज वार्षको, राज करा भंध टीला। इर ॥ बहमोड्डें का कहना "माना, जाते 'वांनंद' द्वीप | 🖛 🐪

तुम हो अब नादान ज्ञान चिन, जग की विकट हिलौर ॥ ६० ॥

क्योंकि तुरहारे शतु धाधक हैं, बिंहां नेर चहुं घोर।

प्रतिदिन जाता समय सील्य में, उद्धे पूत्र के पुर्य । 🌣 🛚 🖰

दिया दांन दुंखियों को "प्रति हो, 'बंजुकैंट दे मोर्म ॥ इह ॥

श्रपरं स्थानं मत जाश्रों थेय तुम, कीजे यहाँ निवास ॥ १६॥

पुत्रं हुआं पशारानी के, पाया तुप आंराम ।।

```
urst befachte nune, utet mit be vein it er n
ur iche Tieb gift beid, groefte fieden in
afgebut ge mi gen bed, febriere erre it es it
he gibt feb fir di wen i eftet ein febrei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           thenje theme (think) genten 'twa week' in n
ut under "gen auf de vente dat matt (in n
ten geden ente giele, wenden fenden !
                                                                      सुमने हमने नाथ कताना करी दावा कवि मन्देश ॥ १६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        und geben der filden me, desse alle ges dies il den geben der filden we, desse alle ges diese il den geste der desse ges des geben geste geste der des geben geste geste der des geben geste geste des der des geben geste geste geste desse geste geste geste des and de desse geste geste geste desse desse geste des des des desse geste gest
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sien gun bittt form fut burn anfich it tit !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tate (3 35 4 13 4 4 1 11 1-16811
                                                                                                                                                                                                            अंक्षित क्षांच किया के कर, साथा मेन किया क्षेत्र ।।
                                                                                                                                            मेनी बाज कानो ही बातर मीचा मुख कर बाज !
                                                                                                                                                                                                                                                                            बुंधा मध्यति के हात है, बान कर्यक बर देवा।
शबी कुछ माध्य खगावा वर्षि मनमें विधि हैय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A 1 para feffetet erar er ang fitt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     नती दीर केटी करी होता, दता पूर संबदाया | बद्धा करी जार तथा वाक भूँ पंचा कुल्ये आयोची 'ंं।
मुस्य दुर्जी देहां फालिको, अथवा नहीं ज्यान गान्छ । बहुति सर करिन वाच तथा, धिक्यी किया बांबी बाद ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            स्क्रमा का का बनी है, तका तुर विदेश। किना है
रीजा के किना प्राव में कुछा कुस्पर मोग बन्दा !!
इब्देशक को धार्व मिलिज है, बने हुए सहावार।!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            t me ! n utaffer une 2, ur stall'et wen'it re !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        तुत्वं बद्ध से सुन्दि हर्ग देत्वत् सुनिकर्ग जिल्ल सेवोक्त कर ।
अन्तर बद्ध सुन्धिया एको में, बीक्ष एक्स मिन्नकः। १५५
बद्धी से बन्धा सन्तरकोत्र कुर, होते पति 'स्वयान ॥ १.) क
                                                                                               ang ang terfer f. affe mar laft mid in tre it
                                                                                                                                                                                                                               नूष विषय कर क्या पाल्की, मुनि के दिन तर्थ भीत्र । पर ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      निक्त बराव बादि विकार कर्नी हरमा बन्नी निर्मापुत पर्य ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क्षीं क्यू के देन कार कमि है । वामर मंदर्श हास्।।। ११ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               बा बारि बाउध बमने मकुत हार, बर पार्थीय स्वामीन हु यह ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        हती त्यात का क्षेत्र वात्, वर्त देव व्यक्ति होता। ११।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              बह कानी मार तथा बाख में, धीवा हुन्बं महोवें। ' म
                                      अमिर्य ने लेवी मीतारी बाजर अप कराय'।
                                                                                                                                                               सुरस्रोधा के सुप ने बाजी 'मन्ति भाष दिल' बाज'।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      बारे ग्रीम को ग्रार कर मृथित, क्लो कुर्व धर की मृ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ा के सम्मत्त्वा पूर्व मधि है
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        मता र रहत में मान, महीना मुनियों कांच ह कर है।
तिता मातु के पांच गांच हैं। कुचि में मंत्रीत मुख्यां।
                                            and finde uten ged mart, gien aben fil met i
anne ente met eine bed dem mit nem n un in
fen bern feng entit in find an meten i
                                                                                                                                                                                                                                                         buf enfteef est ime B ibb der regient wen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     fiei tet iftenge unt de gute af mer too u
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           मुन् प्याव हे प्रा आहे, यता प्याहर मन मान ॥ कर ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     अरक्षती मुक्ति त्यार्थ हर्त दिय, करता हत्त वर्षांच ॥ म
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Part of atr al mo' and an feete ! e.s !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              नकर देवने बन्धा हाव भी, इस्ते मानर कृत्य ।
स्टिबं से मानर सितारी, सिना हेर कृत कृत्य । यह स
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ang abet trat ich gren fent treef seinen for if
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fer ibe wo we fer b ane merrer fid.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fra are attent to acture!
```

```
॥ अंक्ष-शंको-भीजे-सामग्री, संचित किया तमाम'॥ २६ ॥ हैन्द्री-नांम-सहसारंभूषका, तदका था वंताधार। मंभी-भूष ज्ञानेन्द्र मेनसे, धरे प्रजापे त्यार ॥ २७ ॥ मुष्- मुक्रेग़ीके पुत्रीको, याद पूर्वकी आये। मेप मंभी-हमारा त्याना भीजो, वाद पूर्वकी आये। भीज हमारा त्याना थावाने, विग् जीनी जगमाय ॥ २८ ॥ स्ति हमारा त्याना थावाने, त्याने भिग जीनी जगमाय ॥ २८ ॥ स्ति हमारा त्याना लेगे, त्याने भीचा हमारा हिरो-हम त्री, त्याने भिग्ना निर्माण ।। १८ ॥
                               विजयमित विद्यत्वेग में, न्योय मिषुचा विद्वान ॥ २ ॥ हमी लहेंगे रण में मुमले, फरके लग्वे हाथ ॥ १२ ॥ मव बारोको जैसा समगा, वैसा दीना राज ॥ २२ ॥
                                                                                                                               क्षिरिक्धी के श्रीमाला थी, राषी श्रति सुकमांत ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              होर् मान के मेगा होर्तमे, ममय विक्टें प्रसिति।। ३०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 सुमंट देख धवराया अति हो, 'लंकेषरं निर्धात।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 रंस्तरं और आदित्य नीमसे, 'हुए ' वीर दी लाल ॥ ६१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                यीं सुविचीरी तुरंत कुरंतते, लिये सुभट निनं साथ ॥ २६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 मीलि-धुमाली-मार्थमार्थ थों, क्रमसे नाम पिछान ।। रथ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                               हुए सुकेशो तुपके तंत्रण, तीन शिषक वेलवान।
हुए 'अधीतिन 'भूपके,' धुत्र 'युगले 'मलवान'। भाताका' में रचक सचा, रही जान के साथ। भा जोड़ी निर्धात गामका, दिया उमीकी ताज।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  मेंडु पंनत पे जागे बनाया, किस्कियापुर गाम।
                                                                     उस शिए थाड़िय निगर था, मिहरमाजि उपांजा।" हुए हुक्छे किस्किथी को, जिया। सभी ने घेरा। " अने प्रथमीवेग भूपने, निज सुत था महसार।
तम कन्या वर्नमांजा सोहे, योवन क्ष्य रसाल ॥ ३ ॥ चलती है तंजवार तेजसे, लडे सुभट भर वैर ॥ १३ ॥ उसको पाज-कांजि देकर के बोते संजमभार ॥
                                                                                                                                                                                                                         🚇 🕛 🗥 ॥. पातान नकाका वर्षेत्रः॥ 🕮
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              चपल विद्युवत् तेतः" चेले 'हैं, 'नममें लडे विमीन'॥ १६॥
किकिथोंको खोटाभाई, श्रोधक था तस नीमा।
'एके वायोमें' विजयसिंह की, कीना कीम तमामें।। १७॥
हाल' श्रश्वनीवेरी देखें के, 'शाया 'मनमें सेविं।' ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            बाया खेंचे थंधंक को 'मारा, बिकट 'कीमैकी 'दोग'॥ १८ ॥
लंक और किकिमी तुप की, होती जवहीं' होर्र ।
प्राया बेचाकर मंगे खुहसी, 'प्रपुनों' समय विर्मिर ॥ १६ ॥
कंकेमर ' किटिकधी 'मूपति, जाते लेंके' प्यांलि ।। ३१॥
                                                                                                                                                                                        सुना 'सुकेशी संकेशरने, किस्किधीका हिलि ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ऐसे "कपटी कुटिको मित्रका, मुँह कालां होजाये"॥ १५ ॥
हुम्मो संम्राम महा विकट से, बहे सुभाट वेलावारी॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  रहते टोनी समय गुंजीरे, श्रंजव की की की स्थीता।। २०।।
इधर 'श्रथनीवेग' भूपने, किप्कियां श्रन्त लेका।' या
                                                                                                                                                                                                                                                                                  मित्र परिखां होय विपंतर्मे, भीड पंढे 'टल जीय ।।। " ।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      नेना ने 'श्रधिकार जमायां, होके प्रापं निशंक।। २६॥
                                                                                                                                                                                                                                        तुरंत 'चंढाई' कंरके' धाया,' नैन बात विकरींत ।। १४ ।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             भीचा खावा है कन्या ने, मतकर मन मगरूर ॥ ७ ॥ पूर्क सुर्ज सम्मुल हुन चल स्थि। चलतो, भाजा ले तलवार। हा हा समित्र मिली बन्दा लिने का, ते हैं निपटे गिवार ॥ ८ ॥ वाप मेरे कर तलवीर खान में करदेगी इन्सील ॥ ८ ॥ वाप मेरे कर तलवीर खान में करदेगी इन्सील ॥ ८ ॥ प्राप भीनी चहुंग तो मीली ख़बे, वचन कहुं में साल ॥ ६ ॥ प्राप मुनक वी किद्धिंधी भूषित, बोला भांवा चढाय । ७ ॥ व्हें समित हें मीमाई अंसते आप, हुमके हमी सेवाय ॥ १० ॥ रहें हमी हें मिमाई आपके, कहते शमी ने आये।
                                                                                                                                                                                                                                                           हुंग हिंगों के मूप्ति आप्, अंख शिंख संज सोज ॥ ४ ॥
वंतमीली महेंप में 'आई, ले 'मांबा" निज हार्थ ।
                                                                                                                                                                                                                 र्भी स्वियन्वर् मिद्रिमीली, वनमाली के कीज ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मेंगे महेली हैं अंसेयेली, इंग्साणीं सांचात ॥ १॥
स्नेकी तेल किल्किमा त्रिक्को, मांचा दी पहिनीय ।
स्निक्सिको कीधी हथा फाति, क्यों कर ये ले जीया। ६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        यात यना गीद्रे अर्थाते, मिला भि सिंह सर्वाय ।। ११ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     योला ये वरमाली 'स्वदे, ! जो ! 'चाहे तुर्व सूर।
```

```
with were privated that was the desire (1811) the grift for form forming may the wire (1811) at an another with which with which with the continue of the wind was the wind was the world when the fields the with which with the continue of the wind was t
Regions I was sugar until the que sport | 160 |
and analysis of the goal of trents; 190 | 170 |
Analysis of the same of the until 190 | 170 |
Analysis of the same of the until 190 | 170 |
Analysis of the same of the until 190 | 170 |
Analysis of the same of the until 190 | 170 |
Analysis of the same of the until 190 | 170 |
Analysis of the same of the until 190 | 170 |
Analysis of the same of the until 190 | 170 |
Analysis of the until 190 | 170 | 170 |
Analysis of the until 190 | 170 | 170 |
Analysis of the until 190 | 170 | 170 |
Analysis of the until 190 | 170 | 170 |
Analysis of the until 190 | 170 | 170 |
Analysis of the until 190 |
Analysis o
```

गई वंदित संतेष्ट हुएवं में पीत "क्ष्र क्लोर।।११)। क्ष्र पुत्रमा यह शक्ता हुए, या है हो क्लिम प्राय। क्षेष ताथ में वाणी हुता के, क्लो मच्चे तत्र बहार।११।। राज्याणी गाँ वार्ष के, हिंह क्लों क्लोगंप।

भूत कुम्मानिका की मोत्यत्ते (सम्मान केन्या मान) सम्मानिका हत्त्व (मिन्या), किने हो भयों संस्था ।। १९ छ निस्सा सामें का मंत्रमाने, हिस्सी क्रिक्स स्था त्र शास्त्रके यनीका विदश् अर

utgi der ugra und fig fif fenne ner unt in ig in gegens erfent und in den gefer fannen nach nach gegens er ner nach gegens in der gegens er nach gegens g

```
जो त्राया भा स्ता द्योता, हिमा मधार्ते नमा ॥ मन् ॥ ।
                                    🎆 मेरे पति होनेका निर्योत्र, परिडत किया प्रकाश ॥ २०॥ | हम जारण मज्ह सुने, हे नम्ना भा इन्छार ॥ ७०॥ | अन्त पाम्नकी त्यार न कि, सात सम मृत दीन ॥ न्छा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                न्यास्य स्मित तत पाम मुग्नी जित, युन्त के त्य भहेत ॥ दण्॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               महीमा गामलुस गाम की, काता प्रमन प्रियाद ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        मुनी बीर राजी की सरके, ज्यंती कर्ण निमोद् ॥ इ.४ ॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 नम मे नीचे उत्ता ननी, एक लिंग पन घार।। नथ।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        रंत वी उन्ती स्वम निहाने, जानुन पुरन पहर ॥ नंता
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       क्योंकि उसकी प्रवलं सासि हे, लहें, सुन मान मान मान मोन में, पुण्य पूर्व के लेखा। जना | पुरम्यत हो। पुर प्रात हो।
                                                                                                                                                                                                                       चन्ता भा मनीर मुनिष्म, ग्री गर्ने मनाम ॥ ६१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             किया प्रोक्तः गानी ने मुन्ते, पार्रं यन्त्र प्रमोह । . .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         हुन असम हुन परन निगाहर, तीन नद हा जुर ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                तात असमास वित्य चीले, जामा स्वय महात ।
भी संगत्तप्रा के क्योम बिंदु की, राज हुलाशी खाम। । हे मुभगे। यह मुशियल तो भी, तेम मुगो त्यार। | कृष्के मेमसे रावति गोंका, मुरा प्रांह दिन दिन हिन
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              मुर् कता राजा निवित, स्व निता ने हर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          स्तत नथं को ग्रांन नात्ता, प्रतिरं या अतिमान।
                                                                                                                                                                                                                                                                     माम वाम भी नती महेनी, बीने बानर मन्ता,
                                                                                                                                                                                     मोनां थी जुन अग्या सकी, पुष्प लेग नुरुषाल ।
                                                                                                                                  ॥ सत्त्रम् जन्मायिकार ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  किने पूर्वसे पुरम् इसीसे, कन्या मिली अनूप ॥ ६३॥ एक पहिर तक ठ३रा यहाँ थे, इतना कष्ट अन्य ॥ ७३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              उनने निश्चय करके नारा, क्षती हाल प्रधाण ॥ ३० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               यो का के तन मुन्दर चलती, गार्ड पपने ना।
                                                                                                                                                                                                                                             मुनका जाना मेरे धरपे, मुमको न्यमे हार ॥ ३० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           हों नों को स्थारी कहेना इसको, विकट पथ दरताय ॥ ६१॥ 'मात-पिता को हाल मुनाया गीनक यान डनार ॥ ०४॥
                                                                                                                                                         तेसं पति वह शोगा निश्रय, मेरी श्रचल ज़ियान । ६१॥ | घर जाने पर निंह यन पत्ता, फिरतो पर गार्थान ॥ ७१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      तुस्त जुलाया केंगर स्त्रश्नम, मनमे घर जिन मीत ॥ ७६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              वना त्तिया जामात कपर 'दो, दिया जिषक धनमान ॥ ५० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                     खें केसी सुनिये स्यामित्र ! मुक्त ने मन् ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                किया सुमहोश्यव भूप खुराी हो, परणाई निन, गल । 😘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            कार्य मित्र करने को जानी, मात पिताके पत्मी
                                                                                                                                                                                                       इसका उत्तर जो छक्ष देता, जल्दी हमे। उचार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           क्दी कौशिका विषेत्र इसीमी, व्याही विश्ववस्थाय । 🔍 💛 ज्योतीविद्धा कथन सोजनाय, होती मन परतीत ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           नूतन तय हुमुमीतर नामक, नगर बनाया एक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               किमत घरके सोचे'मनमें, 'भुरिकल है ये काम। । बाये कहीं पै पुरायात जो, पाते सत्र नत्र नित्र।
                                                                                                            यही कार्य करने में में हं इसी स्थान स्तायीन।
                                                                                                                                                                                                                                                                       चर् सिव्या निके मुजको, डीजे यह वरदान ॥ ६२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           पुसी बालापे -नरः कामी, ' हेते ! सीम कंदाय ॥ ६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        वहीं हमारा ! पुरण १ वेरी, ' जिसकी माली आय ॥ ६६ ॥ ं
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           🌓 ऐसी सुदर खुद भेरे मे, करे याचना आया।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              इसे छोडना नीति विरुघहें !! करना कोन उपाय ।। ६७ ।
                                                                                                                                          पुत्णोयानमें वीर पुरुष श्रव, बेठा धारके ध्यान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                प्सा सुन्दर खप-कहाँपे, 'हेरगार मैंने नाय्।''
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     यदि वेरी मुज यह सुनले-तो निहिं होने दे काम ।
                                                                                                                                                                                                                             यों सुनंकर में मुस्त बहासे, प्राष्ट्रि केड विमान।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      सीचे मनमें 'कंबर बचन' सुनं, लख याला झा रूप ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                विद्या' सिद्धि बाद द्वरत हो, 'लच्मी' सन्मुख प्राथ ।
```

सरल बंनाकर परणे इसकी, तो । रहे जगमें नाम ॥ ६६॥ | रहे . केमची पुण्यवून तल इन्द्रित होते मिद्र ॥ ७३॥ | होगा निशय मुप्त का नाता, योभित हो वर क्या ॥ निश्ना

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - and the said for the site of                                                                                               | सुना गानी में बार्ज करवा, श्रुपेनच्या एक गाम।                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रीम मुक्ती मून क्यों मना का हो तम मुद्दित कराए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                            | कुछ लेपन कुत महीक दामन, मन्तरा दन न्यास अरे या                                                                                     |
| الوحدا المدالع والعاعلة المرجعة والاستعداد الاحدادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Action of the first form and action where the state of                                                                       | क्षा को भी बाद स्वाप में राजी कम् ग्रम्पत ।                                                                                        |
| nated of train and a second and the second s | =                                                                                                                            | जानामेशन तथ हाल क्षान, पान्तिक क्षांप क्लिमा। १ ६।।                                                                                |
| The part of the last of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | बाम विधीत्व विषा देवर का, तरण एक मुक्कात !                                                                                         |
| The state of the s | egwenn junger ameift um une fermetiffe bit                                                                                   | सरबारममाधी पर अवकारी सम्भा मिन सामीत (१) ॥                                                                                         |
| The second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काम ग्रुपाय हार उठकी, जिल्हा नक्षेत्र में काम ।                                                                              | काज गम दो को एकानम पड़ दुन्द हो विद्यामा                                                                                           |
| NAME OF TAXABLE PARTY AND PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXAB | कार मने भी बहे बीर मी, मूल क्षणा ने बगाव शिर शे।                                                                             | कुमकुन बात मात विमीरथ, वीमी प्रतः महाम ॥१११॥                                                                                       |
| be fee fee une gra M. eraf & fen ere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सिक्त की की की मी मिन हार का हात ।                                                                                           | क्ट विकास माता के तहते, बंद तीली भ्रष्टा 🗵                                                                                         |
| Aber eine gereit fert ter ebe abe   41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मिहर निर्मा के नाम सुमाबी, में बहुँ मन्तु कुपान ॥१ ६॥                                                                        | मीहर मिर्छ ने नाम मुमादी, में ब्यूड मां मांच कुराल ॥१ ६॥ मां बचावक धिक भयन में, मनमें मिस्मय पांठ ॥१९१॥                            |
| विकासका में रहती जनवत, जाना दिनकर सेव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | महा इन्होंने भव माथित था, सिम्ह बन्दा वह बार ।                                                                               | केम सुमें महा महान में, बारी एक बिसान ।                                                                                            |
| भूत र प्रमाय मंदान हिंदी तथ, जन तन ब्यान है। देव।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | शुक्रो मत्त्रमी ! बद भना जन्ता, इसमा भारे प्रकास !!१ ! !!                                                                          |
| the extra and the wing at another                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भव माधिकश नव हुल दिस्ते एतम् सिक्षापः।                                                                                       | क्या मेरी से अधिक देख हैं. रहा कुन निर मान ।                                                                                       |
| त्मारत हो रहे क्य मा त्येब विका अंतार ॥ ११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | िमता बास ए मृत्युक्त बनका, बन्नाब धरिमक महाबा हिर १।। इसे छोड के बूटा कर कू में घन्ना पर्णकार ॥१९१४                          | हिने तोड के पूर्व कर कू में स्वकृत प्रकारण शिष्णि ।                                                                                |
| हीर इन्हें के इन्तरो हारी, गुम बाच्य जुन बंध।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | सीने क्षण की मुद्दा पुत्रका हिन्दा होती मात।                                                                                       |
| ure ute eraf fen ders mare) unr aufei lieg !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ॥ गत्रण का पाल काल मीर भाई पादिन का बन्म ॥                                                                                   | गर गर सम्र किंग अंग्रन अंग्रन आंग्र स्था ॥ स्था का प्राच का प्राच का व्यापि का क्ष्म का क्ष्म का क्ष्म का प्रकेष के स्था पान । । । |
| fielt der 21 der inft und bei bure!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मूरी राजी काना माना में, देखा नाम कहार ।                                                                                     | शाह क बीबार त्याद्यत्तर मिना । बाधि हो, क्षेतिन।                                                                                   |
| भे प्रतितित को तम्बुत परी दलस पह लोग। १०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | effe zehen feuer ger wort, dan eine munnellt gil                                                                             | शिक्षाका है क्या कात कहू में मिक्को बाँद मुख मैन १ १९६।                                                                            |
| म्लायुर में तथी नोते, केर मृत्य क्षेत्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्तानुत में तानी नोते, केरा मृत्य कोता   पूर्ण तात मृत्रे अपना देव भागु ताथता  । प्रत्य मातीना पूट पह राजा हिन भागती ना पूरा | मूम माशीका शुद यह शका सुम भग्नी का प्रता                                                                                           |
| सार उसी में बार मर्नियक म्यू स्मान ही मंतिहा। बद्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मामुक्त में माम बूतरा, कंमकर्ज मिल्यात तर आ                                                                                  | क्षणमूष भाषीन गर्म वर्द, मनि काको करापूर । ११७॥                                                                                    |

| मगन्नपुर के क्योम चिंदु की, राज हुलारी खाम।  मरे पति होतेका निर्णय, परिडत किया प्रकारा।। ६०।।  पुर्योद्यानमें चीर पुरुप श्रय, देडा धाके कराम।  वेरा पति वह होगा निस्थ्य, मेरी श्रवल ज़याम। ६६।।  चरण सेविका कीजे मुजकी, दीजे यह चरहान।। ६०।।  किये पूर्वमें पुरुप इसीसे, कन्या मिली शन्य।। ६६।।  ऐसी मुन्दर रूप कहीं, नेला मिली शन्य।। ६६।।  ऐसी बालापे कहिना हसकी, नेते सीस कराय।। ६४।।  देशी मुन्दर रूप कहीं हसकी, व्यहि विश्ववयाय।  देशी कावार पूरण वेरी, जिसकी साली श्राय।। ६४।।  वही-हमारा पूरण वेरी, जिसकी साली श्राय।। ६४।।  वही कीशिका विहा हुसकी, व्यहि विश्ववयाय।  वही कीशिका विति विरुधहै, काना कीन उपाय।। ६६।।  विद्या सिद्धि वाद मुन्ति सी, वर्षि सनमुल श्राय।  विद्या सिद्धि वाद मुन्ति सी, विकट प्रवासाय।। ६८।।  विद्या सिद्धि वाद मुन्ति नी, विह होने दे काम।  विर्मत धरके सीचे मनमें, मुक्किल है ये काम।  सर्ति बनाकर परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंकि उसकी प्रवेश इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।  राम्योंक तान परणे इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हे सुभमें। यह मुस्तित तो। भी, तम मुजंप त्यार। इस कारण मन्द्र सुके के चरता भा दृग्धार। ७०।। यही कार्य कर्ने से सह इसी स्मान स्पाधीन। यही कार्य कर्ने से सह इसी स्मान स्पाधीन। वर लाने पर निर्दे चन पाता, किरतो पर प्याधीन।। इसका उत्तर को कुछु देना, जल्दो हमें उचार। इसका उत्तर को कुछु देना, जल्दो हमें उचार।। उन्ने किश्चय करके स्मान्द्र सुक्ति। इतना क्ष्य जन्दर।। ७२।। कार्य कहके तम सुन्दर चलती, मात विताक पाता।। ७४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, मात विताक पाता।। ७४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, मात विताक पाता।। ०४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, मात विताक पाता।। ०४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, मात विताक पाता।। ०४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, मात विताक पाता।। ०४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, मात विताक पाता।। ०४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, पात विताक पाता।। ०४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, पात विताक पाता।। ०४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, पात विताक पाता।। ०४।। वा कहके तम सुन्दर चलती, पात पाता पाता।। ०४।। वित्ता सुन्दोत्तव भए खुनी हो, परकाई निज बाल। वा किया लागत्व मोद मा, पुर्य प्रमं के देखा।। ०६।। वा कही पे पुर्ययंत जो पात सब सब निद्र।। वा किया पुर्व पुर्व को सुन्दर होने निद्र।। ०६।। वा किया पुर्व पुर्व को सुन्दर होने निद्र।। ०६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| द्रां प्रसमे त्यान शेमं, सम पूर्व निन्दा ।    स्वान क्ष्मं त्या निम्माधिकार ।    स्वान क्ष्मं क्ष्मं स्वान स्वान ।    स्वान क्ष्मं क्ष्मं स्वान स्वान स्वान ।    स्वान क्ष्मं क्ष्मं स्वान स्वान स्वान स्वान ।    स्वान स्वान क्ष्मं स्वान स्वान स्वान स्वान ।    स्वान स्वान क्ष्मं स्वान स्वान स्वान स्वान ।    स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान ।    स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान ।    स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान ।    स्वान |

tarea) सोहित्य boogh 'debreta (abreta a till ) को हिन्स के भाग समझ को 'death bear entern a till होते जात करों के कका कर को भाग करों पालकों को till है। बीन बोलके करे काबना जिल्ला न्याने ब्याम मा ३०॥ the de but har bed it gena . .. कता एक बनाव ब्यापि, सुनिवे बाँका बांतरे निम निम्ना धारतके सारव धार द्वमां दवान हो। ने H प्रकाशेना बहुत बनी है, में विकास तम बार है।। १९॥ रेड हुम्ब्बीम स बंतर, रहस्ता छत्रं नाम । ११ विश्व केत एर निकार, थेटे हो बा काम ॥११ ॥ विश्व केत एर निकार, थेटे हो बा काम ॥११ ॥ नवर श्रुराजी श्रंक करावा, का करते के राज न्सव श्वन मानी वंबव का धना क्लोबा राज ॥ १९॥ माध्याचे मा क्ये, रहे प्रक्रित हमेर सहर ॥ विद्यास विकास मुख्यो, ताल दिवा समझात | " उपर श्याने सुनी बनर ने अन्या सनकी चेता कुत ।। बंदर्मधान कको होते किया शहुस केर । -संग्रामकोर्मासङ्ग द्वार्थाः असमें विकास वृह्णा ा राज्यके प्रताका जिल्हा ॥ है की पाल से बंदल करेंद्र। बड़ी बोर्स करेंद्र हिमा। बना। बंदल कराना काल प्राप्त काल करेंद्र हमा। इन्हां किया काल कराना काल हमा। इन्हां किया काल कराना है हमा काल कराना। इन्हां किया काल कराना कराना है इन्हां काल कराना है इन्हां काल कराना है इन्हां काल कराना कराना कराना है इन्हां काल करान का रेग से शोरिका के के क्य क्या कार्य । ३३। शक्त में का प्रवास कार्य है किसेंब देश्व विवास माजा। विक किया क्षेत्र कि क्योंने नेश किया क्षेत्र । ३३।। Il be figne and seles in the table being and भी नोतथी गर्थित समाने, धुँबर न्यूंट क्यार ॥ ४३॥ गयो अस्त्रे पांध प्रविक स्त्र हर बचामो 🚒 । क्यनियाको साम ध्या है। ध्या हुन हो भारतार () हत [] हे पुनगा र पन इस्ता कार्यों, क्षेत्र कृत कुतार ! भार कैम्बीने जो सेरा, शोन और ! सरवार। पुष्ट करोडिरी क्रोबी परिवत कुशकाया किस सीव ॥ ॥ उपर फैस्सी इत्य विचारे, शुक्त बर होतो कीन। ते उठके जेवा बाबका हुटसे जीव' व जेवा'। ६३ ॥ सुने कुण कर धार कता हो, करी धायका राज ।) १०।। धूप भूषाकी विद्या धुनारा, रहमध्या हुन बाल । रा विकास के अर्थ करन होया तो संघान करते हानाय ।। १९ ।। wie durch werting ! it, gitten git impa ; वा वेबनेकी साथा बारकं घन्छत कृति एरसाम ॥ २२ ॥ पन्युमारी का क्योंक, 'बिस्टे क्यों पनमाय | 11 प्रथमें रोतो हुन्य मिनले 'पूरव कार्य प्राच्या १२३।। क्रियां पांच प्रश्नांकी' क्रिक्षी क्य-र्रत प्रकार ॥ १३॥ को के क्षेत्रका कारण प्रता से ऐके प्रति क्षार। आपनी पेर से हमांर क्षेतर के, जिला होतो जिल्ला। । । योके, क्याने विकास के क्षारी जाना से का जिल्ला। र ।। राज 'कुमारी पर बाबा क्या, र क्यों धार्ट सुध पास ।" विश्व हुत्ते हुन क्लिंकिनते उन्हुन देनो पास ।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हे सुभगे. यह मुश्कित तो भी, तेरा मुजपे त्यार ।                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| रावण जन्माधिकार    स्तेती क्षेत्र कुंव्या राष्णे, पुण तेज सुक्रमाण्या । चतता मद्द समीर सुगुष्तित, पुढ़ी गले व्यमाल ।। म्हा ।। वास पास की सखी महेती, वीजे चामर धता । वाधि रहित तन परम सुखीचित, चुद के झव मकेत ।। म्हा ।। हुई केंक्सी राष्णे निष्ठित, विजे चामर धता । हेन पीछली स्वम निहारे, श्रातुल पुष्य पक्स ।। म्हा ।। सहोनमत गज कुभ स्थल मो, फाता प्रवल विदार । सहोनमत गजेण राष्णे के सुखमें, पाई परम प्रमीद ।। म्ह ।। स्वात ध्रुषे को पूछन क़ारण, पति वा सातमान । स्वात ध्रुषे को पूछन क़ारण, पति जा सातमान । होना श्रव्या था स्वम उदीका, किया युगर्थ झ्याच ।। म्ह ।। हाल, श्रव्याकर पतिवर योले, भाषा स्पम महात । पुर्व्यवत् हो पुत्र भमविक, पार्वे ज्ञा समान ।। म्ह ।। हुल सूर्व्य कुल चन्न दिवाकर, तोन स्वद्य वा स्प । होगा निक्ष्य सुद्ध का दाता, शोभित हो वर हुन ।। म्ह ।। | रहें धोमने दश्पति दोने,सुख पूनक जिन रन।<br>इस्य गरतको स्वयं नहीं है, रागरम सुख स्न ॥ द०॥ |

| किंतु हुमाने हुम को बना का हो जब हुमिल करार। किंतु करान्य मान करेंद्र के प्रकाद हुमा हो करवार।। व्या । किंतु करान्य मान करेंद्र करों मान करवार।। व्या । किंतु करान्य मान करेंद्र करों मान करवार।। व्या । किंतु बुक्त के किंतु करान कराने हुम्म करान करान। केंद्र के किंतु करान कराने हुम्म करान करान। केंद्र किंतु करान करान करान करान करान। केंद्र किंतु करान करान करान करान करान। केंद्र किंतु करान करान करान करान। केंद्र किंतु करान करान करान करान।। व्या । करान करान करान करान करान करान।। व्या करान करान करान।। व्या करान करान करान।। व्या करान करान करान करान करान करान करान करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पर कारण दावारों हुलों, दिया हुमा मा हार। वहीं उसवार कारा जिससे कह, जर बात हुमार। कीसाहुत को बार उसके किया तम से संसार। व रां<br>कार महत्व वह के कियों, मारत हुमार कारा । एक महोर कार उसके किया तम से संसार। व रां<br>कार हुमार कार उसके किया तम से संसर। व रां<br>कार हुमार कार उसके किया तम संसर। वार असे कार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार । वार असे कीयों के की की हुमार हुमार हुमार हुमार । व रां<br>कीयों के की की हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार । वार असी कीय कार हुमार की दार बहार बहार हुमार । वार असी कीय कार हुमार कीर हुमार हुमार । वार असी कीय कार हुमार कीर कीर कीर कार हुमार । वार असी कीय कार हुमार कीर कीर कीर कार हुमार । वार असी कीयों कार हुमार कीर कीर कीर कार हुमार । वार असी हुमार हुमार कीर कीर कीर कार हुमार । वार कीर कीर हुमार कीर कीर कीर कार हुमार । वार कीर कीर हुमार कीर कीर कार हुमार । वार कीर कीर हुमार कीर कीर कीर कीर कीर कीर हुमार । वार कीर कीर हुमार कीर कीर कीर कीर कीर हुमार । वार कीर कीर हुमार कीर कीर कीर कीर कीर हुमार । वार कीर कीर हुमार हुमार कीर कीर कीर कीर हुमार । वार कीर कीर हुमार हुमार हुमार हुमार । वार कीर हुमार हुमार हुमार हुमार । वार कीर हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार । वार कीर हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार । वार कीर हुमार हुमार हुमार हुमार । वार कीर हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार । वार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार । वार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार हुमार । वार हुमार |
| प्रदेश हुन्न हुन को स्वास्त से हेन्स हुन्न होने स्वास्त । १६१। प्रदेश हुन्न हुन्न को हुन्न हुन्न को स्वास्त से हुन्न हुन्न को साम स्वास हुन्न            |

| पीर देशमण नाम हसी का, करे बकका राज ।  पारं पितामह मार हन्द ने, दिवा इसी को वाज ।।२१८।  प्रारं पितामह मार हन्द ने, दिवा इसी को वाज ।।२१८।  विक क्रीरंपाताल लेक थी, क्रावे सब स्वाचीन ।  क्रिक क्रीरंपाताल लेक थी, क्रावे सब स्वाचीन ।  प्रांच करें वर स्थान सामने, वर्गो निर्दे हो मन चीण ।।२१८।  श्रेच कर स्थान सामने, वर्गो निर्दे हो मन चीण ।।२१८।  श्रेच कर स्थान सामने, वर्गो निर्दे हो मन चीण ।।२१८।  श्रेच कर स्थान सामने, वर्गो निर्दे हो मन चीण ।।२१८।  श्रेच कर स्थान सामने, वर्गो निर्दे हो मन चीण ।।२१८।  श्रेच कर वर सामने हिर्दे हो है स्थान हो स्थान ।।२१८।  श्रेच कर कर सामने हैं सामार्थ, कहतें सामने ।  श्रेच कर कर सामने हैं सा |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पिया हुभ सिंहनी का हमने, होंगे नहीं सियाल । दशकंथा सुक आत थीर है, कुभकर्ण शरि काल ॥११६। नहीं लजावे तृध मात का, रिलये मन विभास। विद्याना को लख पचानन, मनमे पाता आस ॥२२६॥ हाथजोब माता से रावय, करे ऐक अपदास। हाथजोब माता से रावय, करे ऐक अपदास। १३६।। विद्यासाधन करले पहले, फले द्वास मन आस ॥२३६॥ मन वच काया थिर रखनेसे, मिलता सब विधी साज ॥२३१॥ मन वच काया थिर रखनेसे, मिलता सब विधी साज ॥२३१॥ मन वच काया थिर रखनेसे, मिलता सब विधी साज ॥२३१॥ वम्ब्रहास आसको साधा है, कुछ हो विनः दरम्यान ॥२३२॥ वम्ब्रहास असिको साधा है, करके पर उपवास। । १३३२॥ वम्ब्रहास असिको साधा है, करके पर उपवास। । १३३२॥ इशो में विधि साधनकी, यह संखेप ग्रकाण ॥२३४॥ दर्शकथ में विधि साधनकी, यह संखेप ग्रकाण ॥२३४॥ दर्शकथ का दिन २ चढ़ता, अधिका तेज गताप। प्रथातेया होने से मिन्नता, पाप निमर सताप। १३६॥ दर्शकित पुर रखिण अयो, निरि वैताद्य महान। । से सिन भूपित केत्मित राणो, सब विधि कला निधान।। २३६॥ मिन भूपित केत्मित राणो, सब विधि कला निधान।। २३६॥ मिन भूपित केत्मित राणो, सब विधि कला निधान।। २३६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कन्या मंदोदरी उन्होंक, शाय पार्म के सूप ।। रहें का सावण को टयाही, खुण होकर के सूप ।। रहें प्रख्योद्धय से मिलता श्रांकर, श्रांवुक्ज सब संयोग । प्रख्योद्धय से मिलता श्रांकर, श्रांवुक्ज सब संयोग । रहें कुराल से निर्भय होके, भीगे सब सुख भीग ।। रहें कुराल से निर्भय होके, भीगे सब सुख भीग ।। रहें कुराल से निर्भय होके, भीगे सब सुख भीग ।। रहें हारा कृप्यां । पर हारा कृप्यां । पर हारा कृप्यां । पर हारा कृप्यां ।। पर हारा कृप्यां ।। पर हों हारा मिल श्रां कुन्यां, कों हा करने का ।। पर हों ने नृप को कृप्यां हम हैं, श्रां प्रतिदिन बाग । सुर हों ने नृप को कृप्यां हम हैं, श्रां प्रतिदिन बाग । किर निज र हम स्थान सिर्धां , वर्ती सुख बिसराय ।। रिश्र ।। रिश्र मात का वाण उन्होंको, देती सुख बिसराय । रावण रूप निधान समक्तके, गई सभी लल वाण । रिश्र ।। रावण रूप निधान समक्तके, गई सभी लल वाण । रिश्र ।। रावण रूप निधान समक्तके, गई सभी लल वाण । रिश्र ।। से धुम स्थाद गधव सुव मिल, एक मता हो जाय ॥ रिश्र ।। सु सुन्दर पुनि मेघरथ नुपको, मिली खवर यह श्राय । सु सुन्दर पुनि मेघरथ नुपको, मिली खवर यह श्राय । सुज सेना श्राप । रावण सेना श्राप लढ़नेको, विकट क्रोध बन छाय । रिश्र ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

कन्या मंदीदरी उन्हीके, शचिके सम श्रति रूप।

हुम तेन्द्रपत हो हुन्स, तिर्म बारपा समामिश्सा | हुन्स में शह्म हुन्स कृष्य अम्पूर्ण मारश्या | का न्याप्त कृष्य जन्म जन्म तेन, वर्ष विषेत्र कृष्यम ॥ ) वर्ष ना वर्षात्र कृष्यों, इस कृष्ये को प्यार ॥ १८३ कृष्ये द्वार कृष्ये जन्म नमां तेन तेन, वर्षा या कृष्य माश्यक्ष | कृष्य हुन्स कृष्ये सक्त तो हुन्यिया ॥१९४॥ | कृष्य कृष्ये कृष्ये मा पुर्वार को अपने पत्न के, कोमाँविका अभि सम्म ॥१९६०॥ पत्नकर्ति को काम नाम के, कोमें पिए जन मुख्य कुमा होंगे चारक में जिसते जेन कहा उन्होंना ॥१९४॥ क्ष क्रमा क्षित्र की से क्षेत्रे, करिने तुत्त्व मक्षम हमानीय में बान प्रथम, रहि:क्या क्षण बेन !!११थ! ш ; ग्राह्नद्रश्रीत सीर सेपबाहतुम्बर बन्द ॥ मा सन् प्रमाणका वृत्ता, बाजा हिन्द्र प्रधाना ।।। । संदेशित है जा हुआ दान, हम्ब सरीका केना १४५ ॥ प्रका रंडक्त्रीको ज्यादी, बोर निजन्म प्रार]१२१३॥ त्रक दे किंत द्रवि कार्त, पदा दशु रह काय। व्हें तबों से बढ़ा कोचे, यां की दक्ष पत्न ॥११७। रास्त्र कोने हुनो धनाचे, उत्ते सा गाँ( शम । sten est ein mit fer feite mit befehre liebell गीरपुष्टे, 1 क्यांक्टी जिस्सार | 15 बोदी : कुम्बन्धंको ४ दार ।।।१४ ।। गाँउरी बालको थो। रागे, पूर्व को तार काम । १९ ॥ व्यामि सुदेरे होने थाओ, पुन्तकी पानने मान ।[१९३]। विन्तु नीयाने इत्या विकासी, पुन्त, नीम (तेमान) क पूर प्रवास्त्र थाए, ब्याः वसे बस्तुत ॥११६॥ कर्मी करी। हैं जान अच्छानी, ह्रेसेंगे, जल बाना ! श्रीकारीको नर्नो व स्थानको, बाले नर्नो वक्तिस्वातः।।। मुद्रशास्त्रद्रमञ्ज्ञा बडाना नवा, ! वृद्धि वे अन्याव।।।१२४। बार सारकर कोर संबंधा को प्रजा बंबरान । नरर । क्षत्र क्यासीने क्षत्र करव्याया, क्षत्रमानको स्थानतो। १ १ क्षण स्थानीको प्राचना धन्मको, करवा अर्थो सञ्दर्भ **१**२२९८ । यना श्रुताको पत्त बूठ बन्, बने, बन पुरुष्त । इ बंध बुटो स्ना तिमृत्ते क्या दिया याचार ति १९० पुर प्रमानो को स्थलाना, जिल्लाम सोच गात। ३४ कुन्तकर्षे द्वीच अल्ला तिलीच्या ज्या <sub>र</sub>र्वाच्युक्त साथ तो, बाहो को क्षेत्रों क्लिक़ें, देने को में द्वार । ॥ लंकामे,राषणा,का शासन्।।, हता पुरा से पक्क बांच के कातमहास में अन्य तरका त्राम्म स्थापन है। इस्ति प्राप्त से प्राप्त में के कातमहास में अन्य तरका त्राम स्थापन है। स्तर्थ प्रस्तर प्रश्लो परित्य, बोह्न विद्या विद्यान शिवस्था बेब्दा कोती विक्रमें एक्स, प्रायम विद्या ज्यादुर्श । ।। स्तर्था प्रस्ता प्रदेश, प्रोची क्षित्र ज्ञान ज्ञादुर्श । १९६॥ हास्त्र करीरी जन्म सुप्रती क्रोफा ज्यात जनार है। ।। राज्य का क्षत्रात क्षत्राता हैर मिरोच ,चित्रार ॥२६०॥ बाष्य करो प्रमाजनस्य काया 🖽 प्रतिके राष्ट्रप राहर 🖟 🎾 🔠 क्रिक्सिका क्षां शुक्रते, (दोला सन्, धंत्रमा) ३१ विक्रिक्तिका तथ ज्ञा राष्ट्रक, तित्र समुद्रका, सुप्रत । १९६८। श्चरपार्जच्या हानी स्रोना, ग्रन्मद्, प्रिमा विभाग । क्षत्रे बीतमर सम्ब हुक्सबने, पर्शे किसीकी कान। श्रावतंत्रस्य ...स्या :श्राक्य मि ..स्या श्राया धामेर ॥२ ६थ। बस कुद सन, चन्ने काना, सी संक्रातो मेहा ॥,किन्कियां में राषण क्षा जातन ।

उससे युद्ध कियो दुख पाश्चो, कहूं सांच महाराज,॥२८२॥ | सत्री पृद्ध सुश्रीव कॅबरको, योग्य समज द्रे। काज ॥२६१॥ | चन्द्रीटरश्रा ,नाम सुप्रका, न्याय, नीति कुल चंट ॥२६६॥ ये रावणाहस समय घदा है, सब राजोंका ताज । ,, । सर हाजाने किष्किया का, हे वालीको राज ।, , । सप् वहा पाताल लक्का, स्वेरायुका नद् । ्उसकी चलती, पास नाः मेरे, . वृद्धी- विचारा दीत ॥२७८॥ | करे : रगसे राज खुकका, ुरावण्, वृद्धा ,श्रुमीर ॥२८८॥ ्धायी में पिलवा दूरं रावया, निंह में शक्ति, विद्दीन। , कर्ष कोप कर गर्ज गर्ज से, सुजसे कीन सवाय ॥२७७॥ | दान श्रमित दे हुखी जनों को, सवसे होय प्रमोद ॥।२८७॥ ंबीती अपनी कही हकीकत, वड़ी विषत\_सिर छाय ॥२७६॥ | लग्न देख श्रभ पुरमे जाते, लखना सगल गाय ॥२८६॥ | महिर गिरीपे गए साथ ले, ॒श्रपना सक्ता समाज ॥२६३॥ किकिथा। श्ररु लका लीनी, दशकथर वर राष्ट्र ॥२७४॥ ऋजनगर द्धा ऋतराज का, ाकाफ़कथा। सुरशुक्त ॥२५४॥ ८३ । ५५ दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त क्रीडा काज। १३० । भता इथर यमभूप तरत से, इन्द्र भूप पे । श्राया। १३० । सभी अंपती ले के रावण, आए लका माथा। १३३ । पक्ष दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त क्रीडा काज। १३० । जो लक्ष्ते को जाता उससे, उसकी होय फलीत ॥२८१॥ | नील श्रीर नुल टो सुत जाए, विधामें विद्वान ॥२६०॥ श्रुख श्रुख श्रीत किये इक्ट्रे, करने क्षेत्र संग्रीम ॥२६८॥ र्षका प्रनि किन्कथा लीनी, सुरसुन्दर की ज़िता। 🚻 ऋत्रराजकी ऋष्किन्ता थी, हाणी, रूप निष्मान, । । गा निषी पुक, पाताल, लक तद, लिथा, वहा, दिश्राम, । ेपुनि विद्यापर इन्द्र भूप को<sub>र</sub> वी यह खबर <u>पु</u>नाय । इन्द्रभूप सुन यह कथनी की, क्षोधानल तन छाया। । । पुर नारी। मिल श्राय बुधाने, होता रग निर्नोद। होनी आता छुट, गपे हैं, रावण प्रेस बवास ॥२७४॥ ं सुर्यराज । प्रति ऋत्तराज् को, द्विये द्वरत छुड़चाय ॥२७॥॥ प्रेस नहत् प्ररुपें का ऐसा, देते समय निभाय। । बाद झांग भी गया दुंद में, भगा कभी द्रयमरायत ं जिनकी जैसी जची योगता, उनको दे ,जागीर। सुरस्तितित प्रराध्मको देना, रहना चुप सन आर ॥२म३॥ | किया ज्ञास, कल्यास सुनीधर, प्राप् सुन्ति, समाध ॥२६२॥ | श्रोष्ट मजिरिजस नृपके होवे, विषत कभी नहिं आयु ॥२८४॥ वसमें रावण क्षिप्र सभी की, सफल हुए सब काल। १,०० ७ यमराजा, की पुरस्मित दे, दीनी बात टबाय । , हा। यह सलाह सबके मन भाई, सबने किया।विचार। , | श्राप विरागी हुए, जगतने, तप जप , संज़म् साथ । , , , , , ड़ोनों कुलकी नाराक कहिये, मज था क्रिक्ति, कराल ॥२६४॥ षुपनुखा, व्याकधार भगनी, कीना, यदा, क्साल, ॥२६४॥ राव्या जाने बाद लक्षम, बना विकट शहदाल। कुछ ही जागीरीका मालिक, खुरदृष्या या भूप।, .,. बुलिपने से हैं। श्रति चचलुं, पीहर, श्रत् सुनराल । , । , खरदूपण द्वारा-ज्ञूपनेखा का अपहरण

कि जेन प्रम क्षम तथा, नावा हुता प्रांतरमा ।। 🖟 🗪 क्रमा किंद्र पृष्टि थे बोचे। ब्हिले हुए। प्रवस्त ्या नेनवाम को सुन्त है भी व्यावश्यास्था । पूर्वां को राज्य सुन्ते वास्ता अराष्ट्र आहं । १९६१ । इसी. व्यावश्य होने में मुंबर जुड़ की हो, ताम अरा । व्यावस्था । १८ । व्यावस्था । व्यावस्था । १८ । व्यावस्था । १८ । व्यावस्था । व्यावस्था । १८ । व्यावस्था । व्यावस्थ grat tie unen A finet, die wie mitwa neuen प्रस्तिक को जन्म कन्न के बोक्टीबर अधि पास ॥२०८॥ म्बद्रमीत ने बाम पुष्पम, रही बहा क्षम केमा। १११था संक्रिकी इत हुना कुन, इन्ह्र सरीका केन्ना र ।। श्वका रेडन्ट्रीको ज्याते, गीर विश्वका ग्रह्मारेटमा कुम्बद्धारिक स्त्रीतः शुक्को, श्वासकवान्य वार । विकृतस्था प्राप्ते शेषी / कुम्मकवाने । वार ॥१२ भोजोद्धारमा नीत्युक्के, अवन्यवत्ते । जिल्हार ॥१२ ्रा शन्त्रजीतं जीर मेचवधत्तानां जन्म।। बार्किके बार्किक में बोर्कि का स्था क्षां क्षां से तरह क्षेत्रं, क्षां क्षां क्षत्र बात ॥२४४॥ राज्य क्षेत्रे प्रको बनाची अरने क्ष महि मान। इस्त कहु इस से बान् प्रें, जिस्त जानी श्रूष्टराथ । १९०६ राज्य ने स्थित बरीत करते, तस्ता यह रख बरस क्लींब्रि सुदेरे होने जाते, इसकी उत्तकने इतन ॥१९१॥ विन्ता कीपते क्षम विकासी, उत्तर कीम नेरास्त । १८१॥ पूर्वांत की सामक सामके माताः काम समाव ॥१९१॥ कर्ती पति है पता प्रश्नाची, (मेंब्रो), बा बाबार 1:21 विकास कामको को की, दुर्ज के इस कमा 194 11 बूर मास्टर छोर मधाना गो मजा नवराव ॥२११। श्च= स्वृत्तीको पाक्त ग्रुक्को, क्रदा क्रमी धक्षां, ∎११८॥ नपासुमत्को पत्न तृष्ट क्य, क्षत्रे, यक्षः, श्रद्रगासः।। ३१ बंधा बूटो मना\_पीत्रके, क्या ? बसी माचार ।।।११०।। Sector Age rith judge न्तर त्रिक्ता साथ विकिया राजा। के होते पुत्री हो अमारा ।।। सुवराष्ट्रका कारी क्षेत्र पुरुष । क्षेत्र कार असार ।। राज्य का काराख कारण की विदेश विदेश ।।१९॥। सुवराष्ट्रका कारी क्षेत्र पुरुष विदेश विदेश ।११९॥। मिर्द्रिक्शका तम् का राज्य, निव सहरेका, स्थातः॥१९६८॥ र्फ, विश्ववर त्यक भारा, भरता हाल क्रमम् ४२११॥ राजन राज्य प्राप्ते करिन्त्र, बोद पिता स्थान ॥२६१॥ शाय्य करते श्रेष कार्ट्य क्षेत्राचा<sub>रम</sub> स्त्रिकेन्द्राच्या ग्राह्मते । ऽ ३ बहे बीरमद सब हुएसन्छे, नहीं विसीकी , कान,। ष्यं कुन वन्। धन्न भागा। ची चन्नि मेर्ना ११ । १११ | शास्त्रिमः स्था क्षेत्रः में , अन्तर ह्या चेत्रेर । १९६०।

प्रेंष्ट हुथा इसने समकाया, रांधी ये निर्मीकं॥३२६॥ 'श्रुल गया जब कैंद पडा था, बधन में नादान ॥३३८॥ त्रेम पूर्ण कर खादूरण से, स्याही धपनी बेने। बध छुडा के किप्किथा का, उसे दिलाया राज। महा कुतत्त्री नीच श्रथम वह, रहा सदासे दास ॥१३७॥ | हमने ग्रुमको काराञ्चह से, छुदवाया उस बार ॥३४७॥ | खुद्धिदारा सोचें कुछ भी, होवेगा फल रूप टूत पठा पहले समकाना, यह है उत्तम काम'। . वर्णन कहते किष्किधा का, मोटावासीभूप। सुनी वात राणी की रावण, जची समेज में ठीक। कहें एक नर जीश खाय के, बाली तुप बदमाल। र्माहे समक्ते तो उसे हरांचे, करें विकट सम्राम ॥३१६॥ | श्वब क्यों? तोडो जरा वात पे, समक्तो धर सद्भाव ॥३४६॥ करना सर्वेन मान मानिका, फिर श्रावेगी स्थान ॥३३४॥ तोहे उसने नियम राज के, छाया मनं श्रमिमान किस फारण प्रतिकृत बना वह, श्राह्मा में इन्कार। सभा भराई दशकथर की, मिल जुल करें विचार। हेब बिरागी सिवा किसी को, नहीं नमाता सीस। द्वादशयत पाले श्रावक का, ज्ञाता जीव स्वरूप ॥३३९॥ क्या काना ? श्रव खुद उसीसे, किंदे सीच विचार ॥३३४॥ सेव बजाता नहिं रावण की, बना श्रंक छत्तीस ॥३१२॥ हिया राज पाताल लंक का, बना लिया निज सेन ॥३३०॥ क्यों नहि चाली श्रान मानता, करता दुन्यंवहार ॥१३३॥ ॥ वालीसे रावणकी पराजय ॥ र्मेम भाव' से पहले स्हते, न्याय नीति दरसाय ॥३४४॥ परंपाा ∗से पुनमें हनमें, मेम भाव वर्ताव। | ब्राज हुका श्रीममानी परको, समम्मे तुन्छ, महान । ्रमुत् पत्र बिख हुत पठाया, चला- दुत ध्यात ॥३४३॥ वह दिन श्रपना सूल गया है, उलट रहा सिर गांज ॥३३१॥ बोजन बानर दीप तीनसो, हमका हं ऋषिकार। बाद पत्र मालिक का दीना, दशकधर फरमान ॥३४४। बाली नृपये इत राया जब, किया विनय गुण्यान । पहा पत्र यह भाव उसीमें, सुनिये वाली राय सभी हुए मजूर इसीमें, सुनी विभीपण बात। किर तो जो होगा सो होगा, करें छिनक में: नाय।।३४२॥ दोपैदर्शि वह बेब्स्मान है, सममें सकल स्वरूप।।१४१॥ ऐसे धिभमानी का निश्चय, देना सूल मिटाय।।३४०।। दूत भेज के गुप्त बात का, पता लगाना खास।' कहें विभीषया चुनो सभासद, गुच्छ न वाली भूप। उसका पदा पसीना वहाँ पर, निज तन खून बहाय। े घाज प्रलयका मानों दिन है, गई प्रजा घवराय। 'तुरत सजाए सुभट वीर टल, फल श्रपने से चास । ३४३॥ हुए कृतझी क्यों कर वेतुक, उत्तटा ये अपकार ॥३४८॥ वात पूर्व की याद करो श्रब, धरिये निर्ह श्रहंकार। बुद्धिमान मिल दोय नर्फ के, निर्णयमे फुछ आयः ॥३४१॥ दोनों बाजू बीर युद्ध के, कूद पढ़े मैदान । गर्ज रहे हैं बीर युद्धाले, छुपता रजसे भान ॥३४४॥ क्यों करता वह देर 'युद्ध- मं, कहूँ साथ दरसाय ॥११२॥ देव विरागी सिवा किसीको, नमता नहिं किस बार ॥३४०॥ वाली पन्न पढ कहें दूत से, गई दशावन खब्द ॥३४६॥ वोरों के पगकी श्रेषी से, हिलते पुरके कोट ॥२४४॥, बजे नाद रणतूर जोरंसे देय नकारे 'चोट। परभव जाना' होतो आना, रायमूमी के साथ। सवा सेर रावण से बाली, किससे नीई घवराय ॥३४९॥ गया बढ़ों के साथ सत्तातन, प्रेम भाव श्रव नाय। कहुदे तुज राजा को, हम हैं, युद्ध करन को स्यार। या तो श्राहा घरो हमारी, नींई तो करिये युद्ध । हूत वात जा किंह रावण से, जल' के होता खाक। बिना गुन्हें वध होते लाखों,- निर्धेय करो अनूप।

ニュケロニ

प्युत्त्वा राजीव विशेष्ट क्यां प्रमाण कर्या विशेष विशेष व्याप क्यां प्रमाण क्यां प्रमाण क्यां क कान्यपूर्व प्रशास कार्य, कींच एते हुए आज अरू शाः वृद्द कार्य प्रशास पतने जीत करें हुए कहा। . जिसेष क्षेत्र के जिसे में बात में बात मा गा परा अवस्था पर पूर्वस्थरा, हुटसम्ब इर वर पटन ११६ १॥ वा दुन्न केनर साथा दूरकों किया पताओं परेष । पक्षो सम्बर्भ पर्य कारने, राज विस्त विष परेस ॥३ ६॥ इसमा रहा बन वन है क्षात प्रथ नक्षणात हर रहा | पुत्र और यो जाना के सन, पहिंहि निही हुन्नार हा ३३ ता र्थात भागी रक्ता क विद्यु, राजा अस्त क्षंतान । aft gas at BE wal, all ag unis ! नेपा क्षेत्र स्टूबर्टिंग बस्ता, क्रियों की क्षेत्र (ह) क्ष राज्यां की कार ब्लाबे, हुवाँ दियो स्त्रा al fig fem en und, fem en geni ma तुत्रीन बदो च स्त्रम, मने पहेसिर कड शा अ ्रक्ष मध्नक द्र्य बार के ध्यति हुद्य सुत्र धान। साम क्योंका स्तेत वक्त्या, तीवा क्यों वहान कर ना ब्बूटी पानी प्रतिके स्वामित् पान ब्या स्वा प्रेस ।। । चान अधिमा प्रती परच में प्रज्ञा में दिन रेता।(११)। हुतका मोबा कर्ने बिर मेरे दिवा वादने बाब । चीर क्षी में कुम भी चाहि क्षेत्र एक ब्याव महत्त्वा बाव मूक कन चर्चक है सेता रखी वास्थित मुझा । ; ; ; क्ता कि कुत देवाई सकती सुवारी विकार कदार सरे पास को केस कियो, पुत्रामें विका कदा स्थाप and alt mengen und went unt ern grant batte उपन प्रथम क्यों के पाने होन करी पशुप्त । दिन क्योंने सन्दर्भ सारी पेत पते का पूजा ।१३ म्हा क्याबाहरण राज्यता में अन्त्रे पुरुष अशोत शहर ॥ पुन्त भारत ये विकार करो नात, राज्यों सन का बेस श्रि १०॥ वर्षि सुत्र क्षेत्र राज्य थक्द से, निकारी तुत्र कागीर प्रशास कही सभी सबकी बाब बाग्छा वरे बाबबा सब बीर ॥३१३॥ एकी की बाकी धुन राजी अधिक भैनेता बाट । बादी बबसे है हुई बारी, जिल्लात क्व अबूट ! क्षती करी पानी थ पानी बहु देशक गीर । पूच माल होने से राजी बादा बंदब बीट। पुत्र पिता का राज क्षेत्रमा क्षेत्री को जब क्षेत्र भाग गई की पांचय क्यानों, प्रतया बंदी प्रमान हा १५॥ को चतुत अंतेक्षति रायो, होचे दृष्टि वर खान। ब्यूकी दिनेचे नदा करते हो, करो काम कामोन ॥३२॥ चना बनने में छार क्याम्ये, होनी करहारि चार। किसा बोल के कामें किमें हो, होनी निकार चारत ॥१९१॥ क्षम कापने रिति चन्नार्थ, करते धन काम। बसे त्या कर सुराष्ट्रप रिवेषे भीते भीती कर्त श्रीस शहर दश बराहुभव का निवा क्या का, क्की सैन्य ततकात । पता न पापा हु क्ष मन्त्र राज्य सन्त्र हो हु प ।।१९९॥ ब्रिटिकका के मधिर्दक भरती, प्रवर्ते मात्र पराच अव ।। हुत रहा को करे शक्तमा, देने भाग निराध । विश्व अराष्ट्री को शोद बनावा, हुउसे बना प्रसिदास ॥ ३,९७० चना क्याक्त करको सस्त्र, करके अधेन करास धरूरता हुचाहत्य क्ल सूर्वलबाद्य, हुदा बनी बंकेटा विश्वी पुत्र को साला सामा, काम वय वाषाल गाएका शांत्रशर शुरू एक वेकने सुरू होती निम्न मात्र । कम्प धान परिस्पाद करोगे दावा देंगे कोन्। ध्यक्य की हो बात उदीकों, कीने की त्रक्त ॥ खरदूपणको पातास सक्तका भिवना ॥

तीन खिन्डिके आधन 'कार्र्या', होगा पर्रम' सेहींप' ॥३६४॥ | श्रत्यायु यह 'केवर गणितसे,' इनमें भीग न सेख ॥३०३॥ | इरम देख रावण घराया, यह क्या विसमयकार- ॥४९२॥ भेट घमीषा विजयं शक्तीरें सभी 'शक्तिका केन्द्र ।।३१३॥ | कन्या टेना उचित 'समभके, एक किया छविचार ॥४०२॥ राष्ट्रण वेटा टामी शाक्ति से, वना श्रचानक काम' ॥४१३॥ बुर्सा होता शिक्तिपी केरेके, मनेमें हर्ष-चढाये। ।४८८ । | बुला क्योतपी खाज 'प्रकृते, कर्त ज्योतपी टेखा । का विजय वहता तथा श्राया उपरसे, पाणी प्रण श्रपार । कि रावेण किंग्सेबोल भीहित, होता तैर्थ धरेणेन्द्रीन । १९१०। | कबर रूप कर्स राधा मोचे, यह 'ड्रियातः बबार । गर्ना प्राप्ते पार्ते नदी- नर्मेग, - लिया वहा विश्वास । गर्ना भैया । है चमें वेदेक अपरे, जीवन देगा खोर्च ॥३६१॥ करें परिश्रम यदि मिल जावे, पूर्ण बने मन धारा ॥४००॥ दिग्विजयोह आरण रावण, हास किया। मस्याम ॥४०६॥ धीर्मित माने अपकार जाधुका, वार्टर गुर्ण गांव । मित्र साथ यह राह ठावरे, आए स्वर्णित पास । ं जाए जाव पातान ज्वस्म, न्याहरण या राज । धीर्मित संबंधित स्वर्णित क्षेती ध्रीपेक्ष कर्र 'वो एता, शिवा मिर्वती 'श्रांच ।।'''। एक त्य प्यक्रोक नामके, साह्यगति। छुत सुर्व। देखा। देखा। देखा। देखा । दिविद्यप्री राव एता। वित हो कर्णा र्शुक्षे किंहिटो देवा विद्या है रहकें के तुमी से सिराय । १३८मा | उसी क्षके ध्यामे अग्रवा, पाती थी अग्रमान । १३६७॥ | ज्यान २ श्रह श्राम किंग, श्रम लक्ष्य मुखक्ट ॥ १००॥ | लेगी और तेर्थ तेने बब ती, शिविकट समस्या पार्यो । ाः । वास सुवा। थीं बारा नामक, पदी गुर्खा विद्वान । • ा। तारा राखीने । जाये ए, श्रर ध्वार सुग नद । ा । । र्तिगी-बाय-रावण के सिरपे, रावण कि स्था रिवा हिम्छ। व्यलमसिंह या भूप जहां का, श्रोमित राणी नाम ॥२६६॥ व्यप प्रावर्तनकी विद्या, सीपे, स्थिर सन लाय ॥४०६॥ रखा तिलापे पेरं तर्निकंसी उन्हीं सिला वह जार्थ / ।। ०।। वित्वितात्वमें उत्योतीपुर या, 'विकाधारका प्राप्त । ' ५०।। इश्वर द्वया से, छान बीमुदे, सोचा एक द्रपाय । ' श्चर्वभी-हैं श्वरंभानं धंडामन, द्वांईं भन्दकी बेंतरं॥३८६॥ | रांचया चार्या मुजं भारतांको, जगा पूर्व का बेरना हिला। का करा है का बेरना है का केरना है का करा है ध्यान श्चला सुनिवरकाँ-तंबही, 'लंबें क्तााकर साम ।। इन्हा | बालीसुनि सब कर्म फाइके, धजर 'ध्यमर पट'पाय । ३६४॥ | उत्सब करके दिया जियचा, ध्यमितः टब्स् भटार ॥४०४॥ || सिंबा तोंक'डालें सिर'कपर, 'बाय' व्हिंबक्से आए । ' रिव्ह | रावेथां पुनि-धार्थान्त्र सिधाया, द्वीन च.के िरवाय । रिव्हाया क्षिया सुप्रीय सुप्रमें, वाराका उत्तवार । रिर्हा ्रिया | सुर्या | सुर्या से स्था का सम्ता पायणता में क्यों तत्में तारा ।। राज्य | पया का सम्ता पायणता में क्यों तत्में तारा ।। राज्य ।।

B | 124 to e m's test test 47 antis ा। व दोन्य ६० नगर, सन्तर देनाते बात ११६९ । and the ant read, the fine and " Les do seen pal b ferent at serte स्थानको १७३३ स्थान, वर्षासुर इत्रतंत्र । भिन्न, बन्नकारे बरना देश स्तरम् द्रमान ॥ १९११ राश्वर देन्द्र तथ प्रे किन पुर में मार्गान्त्र अभ वस्त्रमा का मुस्तिम् मुख बुक कु ज्याम । १९०१। निर्मि क्षान्त्र अस्त्रमा किन मार्गि म ्रिया कार के ब्ला त्या का बार विवास है के विशेष का बार का अपने मह शिक्षा | विदेशिक चया प्रमास के बार को परिवास शिक्षा स्वार । याणे प्रस्त दृष्टा विदा स्वार । १९११ । वालोकातः सी पी करी क्षित्र सुद्ध । विद्यार्थ स्वार विदा स्वार प्रस्ता । वालोकातः सी पी करी क्षित्र सुद्ध । वालोकातः सी प्रस्ता । का की व कटा को अने को को तालाक। रते रच नर्धन पुरत्न पुरिष एक इताज क्षेत्रका । लाका क्षाया, क्षो झाजाता आसी कक्षो किया । विकास से साम स्व ताम पहेश, सक दिवि क्षाप्रक केम । १२००। ्तर् रिनेश्वा शाक्ष्यक से तृत कट्टा बाटा है जिल्ला कार्यक कार्यक प्रशास अध्यान मुस्सुम्बन्ता । रें विषयि विभागे स्थाना होता, समझ से क्या सन or fine and art at the fire and the क्षा मान कर मान स्था स्था स्था मान भाग ।। १९१ ।। विषयन्त्रित वाह्या क्षत्र क्षत्र विषयन्त्र विकास विष्य । असा कृति और देशका, सिमा मेरा अध्यक्षक [[सूम्स]] क्षिण पान मुख्या मंत्रास, व्यक्ताराज्या । १८ । | प्रतिका पुनार्त्त क्या के क्या वित्रक्ती हात । १ १०१ ॥ ाने होत्र के हुन्य जो बाजा कर को जिल्ला के पूर्व निर्वे क्यापन सुनिष्य हातु. उत्तर ज्यान क्याचा । । । । । । बाबी श्रीष बहु नारे हुए हैं विका तर्तत पृथिकाम । । । ब्रद्धी का दशम हुमा सब, कर अर का बार बाज बान् । (83)) तिस्पर्धीक पुरक्ष था नाविक मित्रवोक अरियास । (1 ्रं ी शिक्तमानु प्रति राज्यमें प्रमु भी । मध्यांको सत्य मसंग्रा fe deten die gu fell St, de mante-gen une f liffeil ्रात्मविष्ट क्रम्या और जिल्लाको च्याही श्रेष्ट्री द्विमता हो ३०६ ॥ ) बंब्रीमुनि सं रावर्णका पुन न्यपुनीन | पुष्पक्ष बस्तद्रविद्यास<sup>3</sup>बैठके| बाह्या बाग बन्धिया (१ ०)|| मीन दिया सहस शावराटा क्षिमने ये प्रस्तपाता । > तीन खिन्हके आधन -कार्रण, होगा पर्स सहाय ॥३१४। 🖯 श्रत्पायु यह केवर विधातमें, इनमें भीन न भेषा ॥४०३॥ । इत्य देख रावण धवराया, यह ह्या विस्मयक्तर ॥४५२॥ भेट जिमोधा चिन्नर्य शक्तीहें, समी 'शक्तिक केट पा३६३॥ | कन्या टेना उचित∗ समभके, एक फिया कुचिचार गा३०२॥ राषण वेटा त्रभी शान्ति से, बना ध्रचायक काम' गा४९९॥ खुर्रा होतों शिक्तिपी केरके, मनेंमें -हर्र चेढायें । 'ंंंं श्रमा हुला ज्योतकी 'लग्न' एहते, क्रंह 'ज्योतकी टेस । ंं वहता तथ खाया उपरसे, पाणी प्रांश्चिपार । ंं ष्ट्रांचा सेव घरणेन्द्र 'स्वर्गसे' सुनिवरको सिरतीय ॥३६२॥ | हाल मित्रने सभी सुमाया, जो अमनको धी ष्टारा ॥४००॥ , लगा पता लेनको छाया, घरता प्रेम सवाय ॥४३०॥ रानेण की सेन लख मीहित, हीता तैव धरिणन्द्र ।। १३१०॥ | र्कवर-रूप कस राज्ञा सोचे, यह न्युधनत च नार। १०००॥ जामे जामे नाने नर्मदा, किया वर्श विद्याम। ११ हैरेल हर्टीई तिला, विभान, तमें क्यों कि की ।।इन्हा। वेठ ।।यमान जिला । कि हा का कहला सह क्या है जामरी क्षेत्री दासा। करी तीन सहके साथन कारण, हुआ हमानन त्यार ।। किमी केंद्र जिला है, निर्मा निर्देश से जीव कि केंद्र जिला है। निर्देश से कि कारण है जा हमानन त्यार ।। किमी केंद्र जिला है जा हमानन त्यार ।। किमी केंद्र जिला है जा हमान त्यार ।। किमी कि जीव कि जीव है जीव कि हो का कारण कारण है जा हमान त्यार ।। किमी कि जीव कि हो के कि का साथ हमान कारण, हुआ हमान त्यार ।। किमी कि जीव कि जीव हो के कि का साथ हमान कारण, हुआ हमान त्यार ।। किमी कि जीव कि जीव हो कि की कि का साथ हमान हिन्द्र के किया हमान त्यार ।। किमी कि जीव कि हमा कि जीव कि का साथ हमान कारण हो का साथ हमान हमान कारण हमान त्यार ।। किमी कि जीव कि हमान कारण हमान कारण हमान त्यार ।। कि विभाव कि जीव कि का साथ हमान कारण हमान कारण हमान त्यार ।। कि विभाव कि जीव कि हमान कारण हमान कारण हमान त्यार ।। कि विभाव कि जीव कि का साथ हमान हमान त्यार ।। कि विभाव कि जीव कि हमान कारण हमान त्यार ।। कि विभाव कि जीव कि का साथ हमान कारण हमान कारण हमान त्यार ।। कि की कि साथ कि का साथ हमान कारण हमान कारण हमान त्यार ।। कि की कि साथ कि साथ कि साथ कि साथ का साथ हमान कारण हमान कारण हमान त्यार ।। कि की कि साथ कि साथ कि साथ का साथ हमान कारण हमान त्यार ।। कि की कि साथ कि साथ कि साथ का साथ हमान कारण हमान त्यार ।। कि की कि साथ कि साथ कि साथ कि साथ का साथ कि साथ का साथ कि साथ रांवर्ष कार्या मुजे मिर्ग्यको, जर्गा पूर्व का 'बेरमा हिला । हिला हिला हिला है । सुप्रीयसे तारा का हिला है जर्मा विद्यासक कार्य कर सन्ता परवसता में , 'कड़ी तनमें 'दाह ॥४०४॥ । सुप्रीयसे तारा का है जर्मा विद्यासक कार्यका कर सन्ता परवसता में , 'कड़ी तनमें 'दाह ॥४०४॥ । युक्ते-द्रीहरी देया दिखाकें न्राकि तिमा-सिनिराय ।।३८८॥ | उसीः रूपके ध्यारो ध्यवद्याः, पाती धो प्रथमान ।।३६७॥ | जयानट प्रह श्रगट किस्रे, श्रुम लटाया गुफकंट ॥४०७॥ कभी धंवीन्य क्षेरं ने एसं, शिंको मिळती बाजे ।। १८।। एक सूर च्यक्ष जामके, याष्ट्रमगति।सत एक्ष्य । १८।। हि विवेजयको मान्यको जाना ।। तस्त हर्नोहे तिला वर्षाले . समेक दर्याको क्षेत्रं ।।३८६।। वेठ ।विमान झला क्ला कित्तेको, तारा क्रन्या देखे ।३६८॥ ४. १. १ । दिविवेजयको सम्प्रका जाना ।। र्तिती जोरं से हैं तेने ज्ञेन सी, अविकट खमस्यां पार्थित। ३ ० । | तास सुता थी तारा नामक, पदी गुक्षी विद्वात । १ ० । | तारा रात्रीने अपने के जाये हैं, कर अधीर हार नदी। र्तनी-यायः रानण के सिरपे, रानण दर्गमं दर्गमं । १६८०। | अवलनसिह था भूप अहां का, स्थामति राणी नाम ॥१६६॥ | रूप प्रावर्तनकी विद्या, सोपें\_स्थिर सन लाय ॥४०६॥ | रखा तिलापे पेरं तनिकंता, अनी किलां वह लाय । । १००० । । जिल्लितात्यमें ज्योतीपुरध्या, विवाधारका आमा । । इना हिसर हमर से ज़ान बीनके, सोघा एक उपाय । । ध्यान खुला सुनिवरका तेवहीं, 'लेंबें क्ष्माकर स्नोन ।।३८४। | वालोसुनि सब कमें पाटके, घारर ध्यमर पट पाय ।३६४। | उत्तव करके दिया जानचा,' श्रमितः दृद्यः सदार ॥४०४॥ | सिंबा तोफ डाल सिर डेपर, नाय हिनकमे शाए (1000) रावेण पुनि परियोग्ड सियाया, मिन मरणे हिरनाय 1100 11 टेसाई किया सुप्रीय भूपमे, ताराका उत्तवार 1100 11

श्री बाल "करणा असी पुष्टा, कर्म आस-स्वस्था !! ve भागा अनुशास्त्र १८६४ प्रमास दिसा समागा।।। find the num munchig get beit, ? है शास्त्र निज्ञान कराने पाने पूर्व शास The state of the s निमान सामाश्रहत स्तरा प्रमाणक क्या माना । १९७० । and were fire and bearinger?! emen !! िसार का अंदर्श राया, क्ष्रु सक्त यात्र प्रकार ।) १०४) El eberte mer buch eren ern utte veren bie की की करण मुर्ग मत्त्रा अर्थ अपने हार !! The sales the reset floor off received in social र्हि हुन्द सीमा मुक्त्री न्हेंब, धींबर्ष बडी ब्राप्ट ॥४००। सत्त देनी-सत्त कासका, दोनी क्षेत्र "क्षत-सत्तव्य ||weal| (हैंक) के तीन की मुद्देश क्षेत्र की मोता होता है। gen Ben eines treine ente bei bate ber ब्राम नेपना पन्न पर्यक्ष, क्रिक ब्रमान ब्राम क्र4ी जान्यास भूषत् अहत्त्वो का भवासा[[vvi] Church but to kin ine ingli kein minge या कार्यात्र गामको अस्तो, राज्य को समस्याय ॥१९८३। परत सरके। यसा। बरकरें सक १ बोगा अवार ॥ १००० निक्रम (दुर्घ त्माराष्ट्रकी एक्सो प्रशेषको विकास (१०५४) । अन्याना अस्ति । क्षाति । कष्ति । कष क्र ⊿नोक्को धर्म, चक्रमे औरधा। श्रामः त्माराच ।। ऽऽत्त पद्मा अर्थाः नद्र, त्रस्या आवाकी चरक्र सन्ता अवहाता। । वन्त्र अप्रथम थे द्वारा अध्याद्वर और श्रेष्ट ब्यान्तम द्वारामा । ४ ≮। अत साबि मुक्ताः विवाहा, परा विका संहार ॥ ४०५॥ होता क्राज्य न्यारा प्रचार, क्यं वया बारप्राता । हैना हुन्या पूर कोच्छा, तिसे हाती विकास तारण्या। वर्ष सोक्टर सर्वातत्त्वात, तुस्ते अस्तती व्रवस्ता । १९ । धाषात्रीत सामित के प्रस्ति स्वापात्री अन्त्री रें मा माराम प्रमाण कर्म हो , क्या महा महामा था। Citi anath the his and the state of the same of the स्वयासम्बद्धे स्वयास्थ्यात् न्यात् , विश्व स्ट्रास्ट समाञ्च र ॥ । स्वयास्थ्ये स्वयास्थ्ये न्यास्थ्ये समाञ्चर । आपी प्रतिको स्थान पर्यक्ष अस्ति तेष्मुच विकास १ ०० ॥ ि विका आसे। बार्सरम् प्रश्न को, क्ष्म अभिन्न क्या अस्त्र । क्ष्म । विक्रम् अता विकाभित चेते । जन्म श्रुष विक्र वर्षि ॥५६०॥ पास्यक्ष अपुरुषा अपर्याको, अमेदिकको अस्मानदात्तातर्थ त क्साकाबर यह राजां के जनमाब (क्रकान ॥३१०। क्षेत्रपादावा कामी आतते, मिंबाध मित्र 🖼 कामा।। १९९१ अखदात्राकान्या महेदा कांगा, व्यायहत्रीम । उनार १।।४६१।। रत्ने एक जीव प्राप्त हैं स्टें भाग प्रस्कार ()। ⊱। षप्रदर्शका केंग्समी के संदूषारा म्हुन अस्म (१४९ ।) क्या प्रस्त अपने निम्हा अपने हे ज्यापात अपने हुमान | १ ४ | | बसराधा बोर्डबंड कार्या को कुछ को की घर ब्यारा॥३३॥। मतपक्को धर्म अबक्र अधुर अस्ति। १८ पद्मीपति । सक्क्षार् ॥ १९८ ॥ स्पर्तिसम्बद्धाः परमाध्यासा समर्गामस्य, । स्प्रीसन्तम् ॥३३.३॥ मिन्न कर. महारामा कर्मा कर कर्मा में 'कर हां। अस्ता स्थापा बार्र का विश्वकरात्रारी जीका प्रतिकारा प्रदेशका प्रतिकार का नहीं से न्यम बिर्महर्ष मारी, आमे हैं अभिका। १४ टरन ा संभित्री में राजणा का जाती (

राजे दिल्ल 'नर् भूते), विजेत्या सन् काशाक्त ॥ | सब्ब को परवाले कुत्र ने बन्दा प्रमानिकाल ॥ १ ॥ | मुक्तानो क्रम विक सं-माते क्षेत्रे सुरवानकाम ॥ १९॥ |

्या १९४५ काक क्ष्मां क्ष्मां के क्षेत्र क्षमा क्षमा १९४५ मा

्रिको ह्रपातिक त्रिका क्यारे अन्त्रिक क्षुप्त कराम । १३ ॥

स हाल यो भूप भपटे से, गर्यों मित्रके पास ॥५०६॥ मनोरमा निज फन्या स्पाही, प्रेम रहि हरश्यान ॥५१६। जिहीयं ले सिरको छैदे, करता माया प्रयासी रहीं चन्न में पाप कमाया, पापी नीचें जंदरे ।।१००८।। यही त्रिशूलकी महिमा सारी; सुनिय समनरेन्द्र ।।१९९८।। र श्रपराधी हूं राजाका, होही किय करेंर। करी याचना नहि याचनकी, होता दिख्य मेलीन ॥१० बरख पढ़ा रांखोंके तति छन, मैं पापी मित हीन। बन्य र प्रियाक्तित हमारा, धन्य र तूं क्मातं ॥१०६॥ । काम करे सेरा यह जाके, जोजन दोय हजार ॥११६॥ मिन्न हृदय जब पैलट नया है, सुने राधी की बात। नारी मोगो हुन्छ बर्स्ट क्या ? आप बढे दिलदार । १०२॥ पति सेरा हुमें प्रेम निभावे, सिर देनेको स्योर। को कुछ आता सी घरमायो, खड़ी चरनमें आने। मिन्नंद्रारपे गई सुरतसे, पृति श्रोचा सिर धार । भूप द्विपा श्राकरके वहाँ पे, सुने होंच द्विश्यार ॥१०३। कई प्रमक्ते राष्ट्री ऐसे, सुनिये श्राप सुनान । पति आशा सुन राणी दिलमें, पाई हैं। अपार ॥१०२॥ दियां हुक्स राखीकों खाधो, 'श्रभी मित्रके हैं।र-। निर्मितिए हैं प्रांच समप्या रेखों पूर्ण विभात ॥ १०१। हंस करके याँ। कहें भित्रसे, क्या ? ये काम करांले ॥ १००॥। हुन्छ बातके कारण हतने, भनमें हुए उदासे। गुद्धा बात दी खोल भित्रसे, सुनके तव भूपाल। हात खुडाता शब हाथसे, यह क्या करो श्रकान । सिन्न परिची करनेके हित, सोची यरी हलाने ॥११०॥ | प्रायी मिलने खर्य होकर के, पूछे साता ऐम। े दिया एक त्रिंशूल जैमसे, शंख बढ़ा श्रयकार पासं किसीके नहिं जां सकता,साथे कामं विशेष सुरत कामकर पीछा श्रीतां, श्रीतमं रच हिनेश। बहाँ से मांके भवन देव में, हो चमरेन्द्र महाने ११४१। सुमिन्न नेप से संजम पहुँचे, दूजा स्वर्ग ह्यांन । हुकंर तपकर कांया योपी, तपका किया निदान मिला सांधुं सथोग उसीसे, बना हात अनगार ॥११३॥ नित्र प्रमव नर कई भवेषारे, विन संमिकत हो खाँर॥ मुजंको देव त्रिशूल 'सिधाय, 'देव बड़ा- चर्मान्द्र पूर्व के देन कारण, मुजरे घरता प्रेम जन्म-लिया ज्योतिमति घरपे, उत्तम कुल धारार वर्श से चल में मधुरूप होता, पाया सुर्ख भन्दार । करें प्रतिसा कियं मित्रकी, दोनों हैं व महानी रावण सुन मन हापत होता, मधुनुप संख रतिवान सुक्ते जगतमे जीत न संकता, नेरा मान खर्चंड । १२३॥ धुभक्षे थाए संज सेना, देखी धानि ज्वाल। पनी रहे सब बात हमारों, रहे श्रदादित लाज । १२२ न। चित चिता दाई सब जनके, लजा रख भगवान ॥ १२७॥ आयांनी विद्याकी लखके, होते हांन विद्यान ॥१२४॥ जंडों जात वहां सिद्ध कामना, पुष्य पूर्व फेल पेस ।।१२०॥ उत्तरा मुखने चूर सभी का, यह तो विषधर नांग ॥१२६। सुभेटादिक पोझे पग भागे, चलें न सर्ग जोर गिररेशी वना श्रीमंत्रा कोट टीर सप, विप्रत श्रीम मंदाण ॥१२२॥ गया दशानन भी घषराया, घाया उलटा भाग मापु प्ररं हुर्नेच्य चहा मा, नलस्येर नरेस ॥ १२३॥ करी चढाई थागे चलते, मिहि मरडल लंकेरा। दाब तभी सुप्रीव सोचते, सुधरे सपते काज मिला नहीं रास्ता नगरीका, श्राए पलट विमान भूप इत्य धिभमान यहा था, भेरा तेज प्रचंद धाराली विधा थी साधी, यत जीवन तक जान। वर्ग प्यटारह होगए ऐसे, साधे देश धनेक किर आप रावणसे घोले, काम विकट हैं घोर ।। फूट से नलक्षचेर का राज्य जाना।

विज्ञा क्यांने ध्यांने प्रवेती, शक्त तिका क्यांचाति १। 🗓 ग्रीस विजयोग क्यां सार्ग-वृद्ध श्रीषा । ि प्रेम पुरा से हुन्न पर्ने क्रमें) अस्ति अस्ति अस्ति । " द्वत ने बाबातां - शूर्य- कानमं, सुमन्ते न ही त्यासा ॥ १००१ हैं ए क्यों मीता न्युक्त बांगे, न्यक्ति केरी बास शक्तिश ियान गुराबो बार् नेर्वाच किया क्वरण कामा। होनहोर् नक्षा १.वरी । ध्यम, क्लो अहेदि अपन्य हेर है। if a if high the rauge distraction that Re. 3 ा सन्ती का अन्त भूष हे, अन्ति क्यों त्या क्यासाविष्णा ्रीमा किन्नोन पर अपूर्ण (जिलेवका नवार बार)।। ४ । १ वरबार को वरबाहे १ वरुग प्रम मिणाना ॥३॥ ११ | इत्यापको इत्यो मिन में स्वार हुनी से कुरूबा मकार ।। १ वर्ष माता केर्रो काय सामाध्य होती कृति महत्र प्रमात ॥ ७०॥ चर्म चत्राच्या बडरा ब्यारी हुई मन्त्र बल बाल ॥ १००। 田村 中田田田 田村 五日 田田 田田田 स्मा को ध्यापूरी वाम, केंद्र वाम देशान मन्त्रा ॥१०७॥। क्षत्र की । श्रेष्ट मान को प्रम, मान मोन्सून क्षत्र ।।।॥ ॥ प्रतिकों के श्रेष्ट किंग क्षेत्र , जाते न्यांत्र कारता । १९७६ । CONTRACTOR AND AND AND AND PROPERTY AND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS क्षी क्षी क्षेत्र नेपा स्थापा क्षी क्षी क्षी हार । १४० । सुर्वा सम्मानी : होतप्रसंधे सेथे, अगर् स्थाप । १९५३ क्षणासम्बर्धे काहे त्यावा, जैसे इत्त्र स्तामः । १ । होनोते त्यापने साम्रोज्य, त्याता समह स्वाम ॥वन्ता। बद्धा-कारनी अध्यादनी अन्ताते, द्रावना कृते समध्याप । १९३१ पश्च बन्धिको, उत्पत्त असम्बी अबहुक बहुत बीबस्का (१७०९) क्षा को स की जिन्द के प्रकृति कर के प्रकृत का का अध्या ।। अन्य ।। भूजाकारामा अर्था अस्ति अस्ति अस्ति । अ प्राप्त । नाता । वस्तान देशक में ब्राह्मा क्यार ।। अध्या विश्वया हुई ज्यारहरूकी सम्बंध जानतेलको जिन्हास । ७ ३३। क्षा अधेक्को प्रमं क्षमं अधिका । आगाम ।। १८०॥ Re mie g der igenent, der bent efent ibneti होता फन्म व्ययान्ताम, नमें वहा बाह्मां।[कटश हैया (ध्यानाटस्ट सामका,गरिक्टेसती विद्वात ॥४८३। धानी प्रमुखी समझोत्रेत्री, तन्त्रतोत्त्रज्ञाप स्थिषित बद्धरामा आर्था इंस्क्रा, चडा त्यात्र तक अस्प ॥ १४०३। स्तर्वातात्रका क्ष्में क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित होते हैं। क्ष्मा बाल्य कुन्याल वर्ष को<sub>र</sub> ब्ह्रा नग्न तरा तरास ३३३ < ८ को होर्ड स्रोधन्यमा, ह्रवो अस्तरीन्यस्य । ११० ्रियोत्ते त्या क्षित्र क्षित्र क्ष्मार्थं, अन्तिका पुत्र अवस्था । अर र न प्रता मुद्धानि सम्मान कर्ना बकराज्यकामा बोक्रा काटा, बाद्यानीम तहजार (११४३१)। समे का जीवनपूर्य तुम्बा के बाजमोर चरामार ()! १४। चेत्रान प्रकार ने अस्ति थी, कुनुहारा न्युस अस्ति । । र क्या सुन अपूर्ण किया कारी हो, महाराज कर सामाय ।।। विषयि अन्य अनुवानी के बेची, क्ष्म कर्जा में न्यामान्त्रकान श्वमा प्रस्ता त्राप्ताच्या केष्ट्रयाच्यात्र क्यांके ज्याम स्ट्रास्त्र रेट्टा स्प्रकृत निवास का विभावताको अस्ति। अस्ति। अस्ति। अस्ति। बहरे के अवक विक् समुद्राः भगति, जाते हैं अधिक।।।/०१/ क्षिकण वर्षा किंवर बिट बार्स, प्रदर्भश्चय किंद्र बोच ॥३६८॥ यास् अत्य ब्रुवम-राजीको, ।सोब्रिकको असमानदारागितः चन्ना कुरुष्ट पुने पानों के : के समाच | क्रासाम || 1980 मा बाध्यका के विश्व कन्ना को शुप्तकों की बर्टा ब्यागा।।१३३॥। संस्पद्धी और जनसः शुप श्रीका (≈पद्धीपति (कसमार ३११०)। सुद्धितिस्ता , ब्रह्मानिकाना सम्म/ प्रमत्, / बर्गमना ॥४६४॥ विकाश्चिमें कारोप्रीक्ष सम्बों, श्वीमीक्षा प्रदेशकों । ४६३ ।

"नलकुनेररं जीते " विने "जेगम, "कैसे रहे 'संनूर ॥४६८॥ ४ भाषा चारा अस्तर अस्तर अस्तर ।।४६८॥ चक्त घोर विद्या धाराली, इसकी हमें जरूर डेसमें होता लीमें छपने को, मिले सहले में राज ।। १६७। रचा करना सरणायत की, दुख हरना दे साज इच्छा निर्ह हे द्वरी हमारी, मन हैं स्वच्छ "उदार कहें विभी त्या आतं आपका, उलटा बनाः विचार निम तिक्रत से कामें चेलेगा, परे यक्ति बया कीजे ॥१६१। वंश<sup>ार्ड</sup>कुडोरा चर्ना गेले घरे, <sup>ध्रक्</sup>षपर्यको "जजीर गिर्रको यशे श्रीपरशकी स्थील ने तुंजको चही नीचेसे साज। लघुंबधनकी सुन यां कथनी, रावियां बना धिन्नीर 'निभैय' लाक्षो' श्रंब 'राणी 'को, बेनता कोम तमीमें । १४६३। करते 'दांसीकी <sup>टां</sup>श्वपमानित, चहें 'नहीं चंदनीम'॥१६९॥ कहें विभिष्ण तर्व वांसीकी, मते ही हत्य उदांस। . आशा राणी की हो पूरी, रखी पूर्ण विश्वास like री निह जेल्बीसे फामयने हैं, रखी 'धैर्य ही काम। चल जो दासी ? श्रपने स्थानक, नहीं है-छज से काम 'सत्य वातंकी रेवांके हित, उत्तमं देवे प्राण सिंह मूखमें धांस ने बांता, रखता हुल की आन गरिह थे। धर फर्नाड में नीति विगादी, भाव नीच मनलाय गिर्राक्ष धपने पतिको निभा सकी नो, कैसे श्रन्य निभाय धा। 'पुर्यमिद्यसे' लिखे -सकतेहो, धीर्मना काल 'संदीय'।।१७१॥ 'सुनं दूर्यकंधर' 'चुपहो' थेठा, होतां -होयन हार । 'सुनं दूर्यकंधर' चुपहो' थेठा, होतां -होयन हार । 'सिसी-जो' राणीसे 'सारा, होले' कहां 'विस्तार ।१४७२। 'फूली नहीं समाई 'मनमें, 'खाई 'जंदरी चाल । 'फूली नहीं समाई 'मनमें, 'खाई जंदरी चोल । १४७३॥ । निर्वाहर्षेत्र को ताज दियों किर्दे कर सदी धुष्क केवा ।। १७६॥ ेत्वका प्राप्त किष्कियों की हा १, खोर्या सुमेने राज ।। १६५७। कि देख फर्न हट घरों की, जिनसे द्वरा हवाल ।। १७७। संस्रकाए राजा रानी को, हुंथी परस्पर मेल। स्तमय देखके वात कहीमें, यन्यं भवि नहिं नीथं।। १६६॥ े विन चेंगपीर किए नहिं मरते, मरते जो विन खोर्य "श्रीपना डिंचा नामं दिहांले, मिले संभी सुर्ख डिमे ॥१ ७०॥ बोधा हैंद्र बेंधने से नृप की, छोद दिया तत्काल नत कुनेर को जीत लिया सद् करके सिंह श्राचान ।। १७६ 'चक्र सुदरान मिला हाथ में, करें शत्र की धात ।। १७४। -बिधियुत विद्या सोधी छिने में, मिटा इदय उत्पात रावण कोर विमीपण दोनों, पाया श्रीत आरोम । रिष्ध विया पांकर रावण जाता, युद्ध करने के काज ंकिर संगंका के - निपरायीको, कर्रवी देंगे प्रेम नलंकुबेर का घर जब फूटा, विगड़ो काम तिमाम समय गए किर बात न मिलती, रहते मल २ हाथ 'पंड जास्रोगे 'मंहाविपत' में, 'फेर' नहीं 'श्राराम 'प्रेम वेहास्रो 'हेक्नर जिनको, हुम भगनी परियाय'। संप समय में किसकी तास्त, ले सकता था राज ।
ंकिहें स्पेमुनि फूट तजे तो, सुधरे सारे कार्ज '॥४७६॥
ं करें ने सारे कार्ज 'तजे तो, सुधरे सारे कार्ज '॥४७६॥ वार्व पिता जी श्रेराह जताहे, हुँ इत्थाप अक्सीर ॥ १८६। 'गुपं सहस्रोर ने इन्द्रं नंद को, सममाते धर प्यार तुम कायर चल होन हुए हो, सभी गर्वाई लाज ंवेनी रहेगा बात सेंबें ही, होगा मान संवाय।।१८५ सिंह पुरंकी देर लिया है, 'दिते दूत-पडाय।। १५८०।। वेश प्रपर्ना समय सीच लो, तजदो सब तकरार ॥४८१ · · ।। रावण द्वारा इन्द्रकवर की हार ॥ · 'श्रवेष किया पितु वचन हन्द्र के, लगा कलेजे तीर' नेशे डिकाना होगां तरा, फरता यदि मान सभी का होरा उनमें बढ़े बढ़े सिरताज।।१५ न्इ र्सूर तेर्ने समं दिन दिन चंडतीं, जिनको खॉर्ज प्रकार्थ ॥ १८ रो नलक्षेत्रर श्रंक सहस्रांश्चने, सुरस्नदर वर राज महाबली 'सुन्नीव 'सटा ही, रहे' बर्ख का दास र्थन्युर पर करी चढ़ाई, रावेर्थ सैन्य सजाय

प्रभाव के साम प्रमान्त के प्रभाव के निमा पोक्से कमा निमेरी, जामें हो जाएमा शिश्वी विकारित के जामिले हामें से बुल का शिश्वी कर पहारू हो के पहारू के प्राप्त के जामिले के महाने कर का शिश्वी कर के प्राप्त कर के प्राप्त के जामिले के महाने के प्राप्त कर के प्राप्त के जामिले के जामिले के प्राप्त के प्राप्त कर के प्राप्त के जामिले के जामिले के जामिले के जामिल के जामिले जा मरी तभी दुर्भ न हुनामिन है नहा विकट नह काम ्रिका हिती बहु केन कारीको क्षांसे में सूच्या पान शिर्देशक । अब ध्वती पूर्ण पानती में, 'कार्या पर पार्ट केन सरवत्र । 'ere gelle egt fent, e un ut fentil हों। शुरू अब बच को समाता काम वह दिन्स हर है।
जो र तत करने में पुत्रकों, बात क काम वह दिन्स हर है।
अभी र तत करने में पुत्रकों, बात क काम हिन्दी।
अभी र तत करने में पुत्रकों, बात क काम हिन्दी।
अभी दिन्स करने करने करने हम्म करने हिन्दी।
वह बात करने हम्म करने सम्म करने साम करने हिन्दी।
वह बात करने हम्म करने सम्म करने साम करने हिन्दी। विके बोक्स कार पति हो, क्रिके धन्य करान ।

उसी रक्ष में भक्ष होन का, बना ऐक इत्पात ॥६७६॥ | लब्बे सुधावत् बात सर्व ही, विकल बनी मित धान्ध ॥६८५॥ | श्रवलायों का वध करनमें, कहा साखम पाप ॥६१४॥ ललना गर्यामें लाज किसीकी, कहदे सम की बात । प्तक सहीख़ी मिचती तबतो, हेती बात ख़ोल ॥६७४॥ सुने मिलेगो ऐसी वार्यु, मृनुला पुष्प भएड़ार,।।६०४।। मत समभो की निकट गाँव है, पहुँचे जलदी जाल ।। १६६८। ।। अविवाहित अजना पे प्रवनका कोष ॥ चलता होतो जनता पे प्रवनका कोष ॥ लघुवय अङ्गी सन् भित्त सङ्गी, सिबर्यों करे किलोल 🖂 🐎 🔢 रोम रोम में बसी सु ललना, नहीं खुशी की पार। मन मराल वर्श कीना 'इसने, श्रुम लंच्छन आंगार'। ६७३॥ धजन छुटा है रूप तेज की, गुण गौरन भंडार चृन्द्र वद्मः सनमोहनः सूरत, वही पुराय श्रक्तः ॥६७२॥ लगा नैन ज्याँ चमक लोह से, हटे 'इंटि नहिं दूर। बैठे-भट से यान उडाया, महिन्दुपुरी ंचल श्राय ||६६६।। | पूर्वे पुरुष्य -सें पाई 'पतिबर, पवन श्रोष्ट भरतार |।६७७॥ बदला वेप दोनों 'ने निज का' लिए शब्ध कर माय-। ।' क्या | ऐक'-सखी कहें सुनरी व्वाई, तेरा भाग्य श्रपार-। " पवनकॅवर सुन गुप्त बात ये, सोचे मनधर क्रीध । हेम लीहमें - शन्तर जैसे, मेघ पवनमें जान । में से र्यंजना का है - श्रधिका, प्यारा जेव ममोद '॥६८॥। ग्रिमिय होती बात इसीको, कर देती कर बधा जहाँ श्रधिक हो कोन कामका, किचित् समृत श्रष्ट । 🖟 मिले निगुण पति कान कामका, काम होय सब नेए'॥६८३॥ पुण्य श्रत्यसे मिले पवननी, प्रधिक भेष गुणवान ॥६८२॥ क्तीं कत्त्री कर्के लखन 'हे, ऐसा' समक्री फेर ॥६८३॥ कहां रंत्रमणि काच कहाँ है, कहाँ सुधा प्रत भरेता को थ्रुपायू है-मेघ जिसीसे, जुड़ता नहीं -सम्बन्ध ।[६८०।] 🖟 कीष विवस प्यांत, हा राता, सल गए। नज भाग। मेन ऐनमे बांत वनावे, मारे नेन कटार ॥६८६॥ े पुत्रो पुरणे हजता जाती, यमम लहें कृत कोच ॥६६३॥ विना गीलके रूप, क्षपर्], निकाल हें सत्कर्म ॥६८७॥ तान्त्रे पे हें कोल हेमका, बनी बात बेडोल ॥इपम। एंनी कुल्य की नोंह रखना, करना श्रव संद्वार टबन कारण प्राचा जिनसे, सिलती सारी बात पटे इसीके नैन पासमे, बगते वही , गमार । । ६६०॥ मारण कारण तुरत भ्यानसे, दींची हं तत्त्वार ॥६६४॥ लगे दूरसे दूगर थाहे, हुई कत्वानत साच । : होय घन्ध इस इसटा कारण, अरता था टिनरात। ्लिया हार्व सह पकड सिनने, करा राजन क्या ? श्राप खबर नहीं थी द्वज्ञको ऐमी, होगा नार छिनाल ।(६६१॥ क्षुलया नारी हे व्यभित्वारी, तज़डी छलकी कान ॥६८६॥ पत्नी सार कर सती, कहाती, ऐमी ललना चारा क्ते प्रयामा पर पुर्पोनी, किंहा र्योच मत

चारतं चार्यक्र मी क्यांने पुष्पक्ष चार्या विश्वती ferend et van et, ther en mad (e.) प्लानिक करिए एकी है व पुक्त परिता । परिता का रिकारक, कर परिता पर १९६९ । जरारे एका दिस्त कर कर कर । वर्षी पर्ला है के कर कर कर । पर करिए के प्रकार कर । निर्दे प्रयान के सिर्दे भी, चति वर्त मिला दिशी वो प्राता वे बहु अमनी थे, उत्तरी प्रमता कर्ता वो प्राता वे बहु अमनी थे, उत्तरी प्रमता कर्ता वेता प्रवानी विका करें है, जिसे प्रमत्न विकास दिश्ला कर्मामधी केतिया परती पर्यानी प्रमत्न व्यान सम्बन्ध कर्म के कांका का क्षेत्रक माने (que)! प्रा महित्र था मेल समोदर बन बेबबन की बान ॥१ मस्त कार्में, सुन्दर शुक्रान्द, धन निर्दि कार्य धन्तान । । धंत्रना सती क्यं बन्म ।। ' ' ' े। बर्मिना की कार्री के लिए बन्नी का जीना। इंप्यू पूजा हैता करता, प्रकाश कर भाग अने कहा, जानित किया, जारे कार्य कार्य (१९९) प्रकाश कर रकता, जारे कार्य कार्य (१९९) का का दीन सम्बद्धे हैंने, जो का में विद्यान । का को प्राप्त में को कुछे हैं आहे किया में विद्यान । पस्म करोरी मेव ह पर है, जा बड़ा विक्राज़ावा ॥ SHORE STANDARD STANDARD STAND शास्त्रविवाधित संबता को देखने पदन का जाना ॥ शीनी बर में संस्थ 'बाया,' बाधना' गाँव 'श्वनाम ।(६१ । पत्रवर्षेत्रः सं अवस् प्रक्रितः करिते बार विवार। तप्रमीत्रव के वर्षभा ज्ञानं कीरो वह सुक्षार ॥११थी। तत्र नीति को चेत्र भूमने, गारी को ब्यूसव प्रकार पार्न क्योर प्रकार में भूमी खार बात । क्यो क्यों वार क्यों कर वा व्यावक । दिशों अंध खुष विनिध कर का, यह खार विवसता

| नाटके मुद्रावाजित याजते, 'सभी क्रमूसल वेश ।। पति दुल्लसे में भी दुल्ल माली, 'करके दृन्निण श्रंग'। अपन क्रमूल होती। व्याप्ता ।। पति दुल्लसे में भी दुल्ल माली, 'क्रमें दृन्निण श्रंग'। अपन क्रमें से पति साथ रहेगी, स्वताचार उर यान । ७४१।। पतन क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें से से से पति साथ रहेगी, स्वताचार ।। पतन क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें से से से पति साथ रहेगी, स्वताचार ।। पतन क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें से |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| उपसाम निरुक्त अन्तरी स्थान के शावकर के शावकर के निर्माण को उसे निर्माणों, प्याज्ञ चापार स्थान स्थान प्राप्त सम्बद्ध स्थान क्षा कर को स्थान स्थ | स्पर्धने प्रस्ता प्रस्तु स्थल में प्रस्ति । प्रस्ति स्थल में स्थल में स्थल में स्थल में स्थल में स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल स्थल |                                           | पूर्ण वार्ती क्षरत कर्मा, दोता है जनगण।<br>पुरुष करो तथ के निवास करणा है जीगांचाँ ⊔∞३।। पूरुष करो गोरीर प्रदूषका, जम्मी प्रदूषका दोता ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। | =                             | पर अनुके पृथियो पत्तेनर, श्रीनपुरी मृत्यान 🖙 भा जिस्सी सुर्शका सर्वी प्रत्येक करते अस्त वि | क्षेत्र हिंदी सा कार कार के पार्ट कार कार्य कार्य हो । । चुनु क्ष्मों भी वर्षि कार कार्य पुरस् कार हार कार । । | प्यान अर्थान्त वन करी हम्, द्वीफरके विद्वाल (१३३) विश्व प्राप्त स्मृत हम्म्या स्मृत प्रीप प्रमाण क्षेत्र स्मृत समृत समृत समृत समृत समृत समृत समृत स | हो जी कार स्टब्से, हुने क्वा कियार । १६८३ असम असम किया जीवा और अध्य कर कार कार कर हो है जा कर कार कार कार कार कर कार कार कार कार | होते चार्य के बा सामन्तर अपने अनु पान्य स्थापना सम्बद्ध सामन्त्र सामित्र कर स्थापन, क्यारी मार्च अपने सामन्त्र<br>राजित है क्यों चान्या, क्योपी स्थापित समान्त्र सामन्त्र सामन्त्र सामन्त्र सामन्त्र सामन्त्र समान्त्र सामन्त्र | प्रजानन से कुत्र जॉर बांधी, प्रतिकोंको कालेल ((१९६१) नेरे स्वत्यों प्रकार व्याने नाम प्रमुद्ध प्रत्य काल अल्ला<br>प्रतारे प निमा निकार, प्रतिके पर्दि वह काल । महिला करती वह अल्लानी क्यारी करतिके तैय । |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्यांकड पालकी अंग्रेड, सोचे, ऐरख चल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वानी धोरे जन्म निरामें, धोर्मिन समझ सीव ।                                                                                                | च्दी बाब ध्रव था के मांप, संबंधारी सुब धम | भूतनक स्तर्वे शुन्ने प्रोत्तरे, स्वयक सूत्रेते प्रार ।<br>भूतनक स्तर्वे स्वयं स्तित्तरे, सोशन प्रवर्तनारं । १०१२।                                                          | अवनाम्ने स्पातने प्रवनका साना | स्तर्व विकास हुन्। हाजका, क्यर सूच तम न्यान् ।[७२३][                                       | शुक्त काला अल्डा धारा, राजा पात्र प्राथम<br>रोधी पान लाव अनारी, होता संस्था गाम                                | के हिंद कुल देन कारों, यह अब साथ केंद्रर (जारेश)<br>दोनों कार्य करते हारे, समझाता कवि सित्र (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्या जिल्हें सूत्र करें, बन में प्रश्ने करें किया है।<br>स्या जिल्हें सूत्र करेंगा के व्यश्नीकर करेंगा                           | महिन्दि है अपने हिस्से, इन्द्रा महिन्दिन ।                                                                                                                                                                                      | मध्य सामी कर कि बिट्टान, हुन नामा प्रोत                                                                                                                                                                  |

| नाटक मट पार्जिय दाजते, सभी कम्मल वेष ।  चवलको गोपे चर्च टेखे, खनुपमः छटा विशेष ।। १२४॥  भगर नारिया पवन मदारी, देखनः होतो त्यार ।  हात्रो सियां कसो छन्दो, खायो सजासिनगार ।। १२६॥  द्वानो सियां कसो छन्दो, खायो सजासिनगार ।। १०२६॥  द्वानो सियां कसो छन्दो, खायो सजासिनगार ।। १०२६॥  द्वानो साला घर घर टोहे, झुरपुर हो खजीत ।। १०२६॥  द्वाने त्वाप को परम पारता, खंदर घद छो खजीत ।। १०२६॥  द्वाने प्रचान ही कहती सिल्या, चात्रक चंद्र चहाय ।। १०२६॥  द्वाने प्रचान को परम पारता, खंदर घद छा धान्य। १०३०॥  द्वान प्रचान को सिल्यो खापकी, जात्रव सम भरतार। १०३०॥  द्वान कोटी मिल्यो खापकी, जात्रव सम भरतार। १०३०॥  द्वान कोटी मिल्यो खापकी, जात्रव पर्व हे तीम।  द्वान को को भू पार्विकर, शल्य पर्व हे तीम।  द्वान को खान्द मनाते, पत्ति चित चिन्ता खास।  सभी कोक खानंद मनाते, पत्ति चित चिन्ता खास।  प्राप्त शिक्ते हैं तीर झग में, जिनने तुप उद्दास ।। १३४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पति दुखमे में भी दुख पाती, फरके दिख्य शंग । रहमान हो पति सुजसे तो, 'चने रग में भग । ।।७३१।। पत्वन श्रंडना मोड वांच के, वेंठे वेंचरी माय। हिन्द श्रंडना मोड वांच के, वेंठे वेंचरी माय। हिन्द श्रां र इन्द्राधी के सम, जोडी रही सुहाय ।।७३६।। मिली मिलाशा विना श्रंमसे, जिर क्या १ होनन हार ।।७३६।। मिली मिलाशा विना श्रंमसे, जिर क्या १ होनन हार ।।७३६।। हिया क्रायचा जामातृको, मनकी होस , निकाल। विद्या क्रायचा जामातृको, मनकी होस , निकाल। विद्या सार्वे सती शंजना, माता, दे आयोप। पति परमेश्यर वत पद प्रयामो, नित्य सुक्तश्यो सीस ।।७३६।। चित्र श्रंहिसा जैन धर्म को, तन- मन से श्र्यनाय।। ।७३६।। पति क्राय पर धर्म न जाने, लेना परम निभाव।। ।७४१।। हुक्म ठठांना पति का सिरपे, 'दुख में देना साथः। । । ।। धर्म सुसर की भित्त वजाना, श्रावस रखना हूर। पति सुसर की भित्त वजाना, श्रावस रखना हूर। को कुल की लाज बढाओ, धार सभी कुल रीत। । । अशा दोनों कुल की लाज बढाओ, धार सभी कुल रीत। । अशा विना सार गांवश्या नात वात सुन, मसुर वज्जन धर गीत। । अशा वात सार गीत वात सुन, मसुर वज्जन धर गीत। । अशा वात सार गीत वात सुन, मसुर वज्जन धर गीत। । । अशा विना सार गीत वात सुन, मसुर वज्जन धर गीत। । अशा वात सार गीत वात सुन, मसुर वज्जन धर गीत। । । अशा विना सार गीत वात सुन, मसुर वज्जन धर गीत। । । |
| हेमाता ? हाम सीख सीसपे, धरती श्रम्त जान। सुख दुख में पित साथ गहुंगी, सदाचार उर श्रान। ७४१।। विरह पढेगा श्राज भापसे, सहा न सुजसे जाय। माता जलदी मुजे बुलाना, धर के प्रमासवाय। ७४६।। पहुंचाने को शाजा शाणी, शात श्राता का। साथ। पहुंचाने को शाजा शाणी, शात श्राता का। साथ। पहुंचा के निज घर सब शाय, शाने चली चरात। पाव सासुके लगी श्रांचाम, सब सेना के साथ। ७४६।। पाव सासुके लगी श्रांचाम, प्रमे विनय दर्साय। १८००।। सात मालका महिल सतीको, जोडी शहो सवाय। १०४०।। सात मालका महिल सतीको, देते रहने कान। स्वी साथमें रही पानसो, सुंदर सब विधि साज। १०४९।। रखे प्रेमसे सासू श्राविक, करें सदा सभाल। १०८९।। साती जमा श्रपमान श्रापका, भूजे नहिं तिहुं काल। १०४९।। श्रह वृश्चिक होने जिस घरमें, रहें उसीसे दूर।। सर्थ क्युको छोडे जैसे, रहते प्रवन कॅनार। विना ग्रेमसे श्रोट चस्सु भी, ग्रालती हे वदकार। १०४९।। विना ग्रेमसे श्रोट चस्सु भी, ग्रालती हे वदकार। १०४९।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

per und merk für unt, war be gefet. क्ट प्रदू कर्या है किला रही काता । वर्षा । स्तर् रेस में पान क्यू क्टेंग्रास उर्थ । व्या में क्योंने कर केस से बाती काता क्षेत्र । वर्षा । व्या में क्योंने कर केस से बाती काता क्षेत्र । वर्षा । पुत्र दास्यो भूषः ! स्थान्तमासा स्थार कारम सरकार । रिका विकार कारी म कोबों को कारो होता की 1100 रेटा th git ! urm uffent, wer if mir feent gocali क्रों व किना एन्ट्रे बर्फी, प्रीवेन क्र विकास । aber & fieure ute fen, git und urber 1945 किसने दानी कम्मना वर्जे, अस्मित पूर्व अस्तार (1०६६। वाक वर्षाक हो शक पाक हुन्द, कविन के क्लिके शिक्तिक (1००६। कम्बाने ध्ये क्कारी जेती हुई नहीं विस्कार (1००॥) व्यक्ता ने हो होन मर्चेया होच अर्थेय को कोट क्रिया कारकारे क्या मिनेकर वाले व परि प्रचार (' ' | मान क्रिये क्रममान मिनेकरी, चारी सरावा और | | विका से ही प्राम्न करान, बसके दंग विकास स्वत्स । बाज सेज सामी पता वार्त, हुएत: प्रमेशना पता । हतने के करी कुछ परिका पताने परिकर्म करता ।पताने हतने के करा रिएडी करायों केरी बस्तरी वारत । नेश्व प्रजन्मा व्यापी कवाते, अप्रकृती प्रकृतिकार अध्यक्ती क्रीबर्ग सिंबके क्रे अपनेतृष, अवती शास विश्वता शान्दण। विश्वास धामने प्रथा शिक्षा है 'प्रथम अझे 'प्रधाना र सात्र धान धन सक्त वायतो, इसमें नहिं धवनवन ॥ नद्या चनी क्षो चर्चे हैं चुन्न अभिने, क्षोते क्षरित कराब अक्टरा क्रांनिक क्षों कई कृतन विशास कही म इसकी मन्द्रा । व्यान नहीं का बार करो स्त्र कास सुने वर्ष काय । क्षीना क्या बदकास ध्रतीने, इसमा क्यो विकोड । क्या हृत्तिसन को व्याया निर्वच्य, ध्मणे धानित्वार । ४७०॥ प्रतय कथा शुन विद्य प्राथ मेरी क्या क्याने में बार । चाबिक करो सर वान बातकी, बान बदो शुन सेन बच्चन काका सन्द क्योंसे मार्च, क्यू सरक वर दाश । ४-०१। बाक्त समाव तिल क्षेत्रको, समस्ताना, हिंद वेच ।

बिक्सा थल को ए ब्रासी को नेता परिचले शहर ।

क्षिये पानसी गर्धन कोसके धीनी हुक्की बाजा।

निज दासी'की विनय विचारो, श्रतर श्रारति 'मेट ॥७८८॥ मेजा भाई प्याया तयतो, बहिन पास उसवार ॥७६८॥ दीध रोप 'तज के श्रवलापे, प्रेम नीर वर्षय । ' सती कई पतिकी इच्छा में, सब मेरे त्योहार । -मेरे हित्ये क्रीन काम के, विना एक भरतार। - । मेरे त्यारे प्राणाधारे, प्रियचर प्रति चिद्रान । मेट किए से पतिवर- सुज्ये, व्यधिक पूर्गा त्यार ॥७८७॥ विना विचारे वात कही तो, विगङ्ग जायगी ज्ञान ॥७६७॥ । विनय 'भावसे सखी भेटणा, घरती सन हर्षाय'। 'डंग्गां | हुम कारण में श्राया चहुनी; सुरा दुख पुछ्न चात । वस्त्र दिए सब वॉट भाटको, दृक र दिखलाय ॥७६३॥ | कह दे साँची हासत लारी, बना रग में भग ॥८०३॥ | स्रती विचारे भाग्य तवाया, पृति दर्शन में पाय ॥८१२॥ ब्स्त्रीभूषण टेख पवनली, क्षीय 'विकट मन छाय । 💈 ू' | केंसे चटन कमल. सुरकाया, पिजर सारा श्रग । पवन , करेगा ्रप्रेज -सतीपे, इसमें 'सराय नाय ॥७१२॥ | साम सुसर तुज रूठ गए हैं, या रूडे प्रिय नाय ॥८०२॥ देख सख्यों को पवन-प्रकोषित, होता सभी कराल ॥७६९॥ | चिंताकी हालत सब पूछे, बहनी कही प्रकास ॥८०९। पवन भवन में नाटक होते, गायन गीतः रसाल । । । भगनी हालत टेख आत तय, भन में हुणा उदास । - --पूर्णः भरोसा दिलमे हें की, खिरा होवेगा नाथ ॥७६०॥ | स्नाचिर स्नाए बढे आत 'तब, सन में निश्चय धार ॥८००॥ | दनता एक बनाव सुनो तब, श्रवरण मन स्निधरार ॥८१०॥ कहें सखी से ,सटपट' जाकर, दीजे पीतें को भेंट।। 🚅 सिती श्रणमा को 'बुलवातें, मात पिता घर प्यार। बस्तु देख तब सती सुदित हो; श्रजन पिता का प्यार ॥७८६॥ | सुदासे तुम श्रपशन्द कहो नां, मेरे कथ श्रमोल ॥७६६॥ हीरा पद्मा माणक मोती, भूषण विविध प्रकार। तती कहें श्रलवेली सेली, भोली पोली तोल। महिंदु रायने पवनकंवर 'हित,' भेजी भेट सवाय । वसतमाला वाली डाली, जेकर सिंबयों साथ। 😘 विहेन धुलाने कारण घ्याते, व्याता चारवार । 🕠 श्रवतो हुस का सिर पे वोस्पा, सुजसे सह। न जाय ।।।७८६। | कथ प्रेम चिन फीके मेरे, जगके सब त्यवहार ।।∪६६। | बेटी टी सुदा स्थास दास के, इसट एग से टाव ॥८०६॥ वस्न रेशमी साल श्रनोपम, मोती लाल लगायकाण्टरा। जान लिया दुमके पतिनरको, मुर्दो का सिरटार ॥७६१॥ समुरालकी भेटको उकराना ् । एत्य देख सिंखयां के मनमां, श्रायाः क्रोध महान । श्राय श्रजना तथ्पे सर्खिया, कर्षे हाल चढकार। कदर करी नहिं जर क्षेवर की, वडा निषट नाटान ॥७६४॥ विध्न करे मत परिये चिंता, श्रव्यंत्र पर्मकी चाल ॥ ५००॥ मार्तापता को बदन कहना, हिल मिल नवसं ध्यार ॥८०६॥ हानत करु तुमको में केते, दश्या धरे निर्ध धीर ॥८०४॥ सती कहं रूडा नहिं कोई, रूड गए तकडीर। | मात पिताको स्नाहि ध्वतं सं, क्षातं कहा दरनाय ।।=०=॥ कटिन एमारा पीटर खाना, जो पति खारा पाय ।, =०१॥ पति विष मेरे रूट गए है, कारण नीर समकाय। भाई चल निज नार्रा पाया, चिता चितमें द्वाय। हुन सागर में इंबा भाई, मुनके भगनी हाला। बाष्ट्री आर्द ? इत्रं घर्ष, निह रतने से मार। भातांपता दुख पाए सुनकर, केमा बना बनाब । महिल धनना नीचे जाने, पलट एंच विध ष्याय ॥ १५१३॥ हत्ते श्रवना राच मार्ग को, पति का दर्श दिवाय। प्रतिदित घोडा पवन फिराने, मित्र नाथ में जाय। वोड़ा फिराने पवन का जाना

ma unt uffent aben eb mit ebr weite mit केंब्र परि के परि हारत में "पति जिला कर केनर af fien et affer wer mer wir wir ger die gento the time of adults are. ) which are close to पना राज वर्ष पर देना, मन मन में विरुग्धर । मश्या | कांव विश्व क्षित्रकार पुत्र आपको अध्या क्षेत्र । मश्या हो। | क्षत्र को धन क्षेत्र क्षत्र पान पान पत्न पत्नकार । मश्या च्यी मित्रते इस जिल्लास, स्टिक्ता नर्देर कुन्न कार । ब्रह्मी बार्च कर्न परित्र कर विरुवास प्राप्त क्रिकास क्रेंसे क्रिका क्रिया होती वरिवार । पर ॥ कर्मुतः इति स्वत्नेद्रकातः हत्त्रस्थी सम वच । मार क्रा के हिर कर कि की महित की कोर। क्रियु रहेना भारत करती होत दहन विश्व नोच हान्य है। मेरे की कार क्यारी, बेहा को अवसात्य (स्टब्स) नुसूनी श्री का गाँउ कामे, असका, असका कारशान्त्र ॥ | मृष्ट स्मृत्य में के भारत खरी प्रतिस्त मारा अन्त्रश नुषा अधना भूषा अन्त्रों की अधि तथा पृष्टम मन्तर । 致暴致 (與 100年 10) 100 (1) 10 (1) 10 (1) श्वासंबंध तम तिहारे धाना अन का भाग श्वास हार्राण ह्यक्ते प्रमास हारा हे,प्रका भी प्रसम्म । प्रका सभी क्षीने हैनती हुम्बियारी-निवासन (Etter धेस इक्षापुत्र याप प्रकाने और व्यक्ते पुत्र राजा। क्षेत्रर तक्ष कर्र भाग क्षेत्रको भाग राज खणाप ॥१९२१। अस्तूत्व को क्षेत्र क्षिमा है अर्थका थे अह काच । म्लाब पुण पानि निकट पुना में बाहि तानत का पार ।। पण्या बर्त काल का धनन प्रांतका, रगहा प्रत्या तोहत समाध्या ही श्राचार भूर तथ, बनो रज के साथ। क्ष्मणे वाक्य अन्य विकाशो, रामण को शो शास । मञ्जूषा ब्राह्म भूग प्राप्ता करि ताते तम में करि कर्मकार। क्लिय भाग से शक्त सुवाता, पानि भंग प्रश्नाय अन्त्रशी बृत पृष्ठ राज्य के लेख अला सभा में चाप। । प्रत का युद्ध में जाना ।। ्यो प्रमारो स्म्यू स्मिति स्त्रो प्रेयना पास । व्यक्तिम से विचारण व्या श्रृष्टाची स्मारता : बाजा वस्य वस्य रिवा की हुए दुख्य वैदार। जुरुबीर शर बियु बाथ में, कन्न श्रीन्य श्रीनार ग्रीन्स्स। ्रक्को लुक्त से शक्त देवेंदे, कायु सभ्य कतार≀ ट! बारी बाग्द काजार बीचे में होने बिक्स शुरू मान ॥ग३.१। द्वात कती का निती भाग में, द्वान मेरे मध्यार । बार क्षितारे ! बाल हुने हैं, बनन विवा बरसाय ।।=३०। र्त्तव करहे पालिश गति के, उटके विकन स्वास ।स्त्रश्थ क्षेत्रा विन्त्र विन्त्रारा नित्तरा परतना कृषि दिवासाय । श्रती श्रम्भा का स्किर तमाख्या, मोचे प्रवा क्यार । मध्र) संस्थ पूर्वक छनी स्थारम अकट सम्बन्ध नाम ] ब्राया स्था को वसी वस्तार्थ, यह विश्वमात्र। पुरत पुरत से बीत कारा से बाले स्वाधन (ज्यार) भाजा होने गर में काका करि नह बीचम प्रात्ता : ॥ भवना पे पून पवन मा मारा।

पति दर्शन कर शकुन देकता, धाई थी यह आए। पदे भरम में पतिबर मेरे, झुनी नहीं अरदास ॥ ८४८॥ क्रोध विकस हो कहे चसती, में कीनी आति छान । मूर्ख शिरोमिंग पुत्र पति निश्चप है न हिताहित भान ॥ ८४६॥ सोना भोल चढ़ा पीतलपे, जैसे फूटा होला। पह ध्यमिचारण सन्मुख थाई, य्ययकुन हुए अयार ॥ १४२॥ होना चाहे सती जगत में, उपर प्रम दिखाय। सती होग यह कथ मारके, पसी हारी बलाय ॥ १४३॥ यतन रोप में होकर तियपे, दोनी जात प्रहार। पस बाकर के पढ़ी धरण पे, हेख रहें नरनार ॥ १४४॥ यस समाला डठा सती को, करके पढ़न प्रचार। निजी भवन में लाई जलदी, विद्वल हद्दय श्रपार ॥=४१॥ हुन्या सती को कट मर्थकर, श्रपमानित हरहाल। हुए युद्ध में विजय थापकी, यह हुच्छा दिन रेन। दुर्शन देना किर दासी की, रहें सदा झुख चैन ।।=४१।। प्रथल हुआ है कीप पवन की, देखे घंजना नार। दूभ दूभ को एक सम्भता, निक्ता निपट निटोल ।।⊏र∙।। हुष्मा सती का कप्ट भयकर, अपमानत हरहात । भरधा इससे बिव झा भरना, भिटे सकत जजात ॥२४६॥ ध्राल दिया सिर पति ने सूटा, रूटा बेहद श्राज्ञ। धर्मा याचने गई फंपपे, उज्जट हुश्या ये काज्ञ॥८४७॥ उधर पवन जी चले जी में, साथ सैन्य श्रीमराम ।

मानसरोवर सट पे श्रीते, करते प्रथम मुकाम ॥ १८४॥ सिन्द्र कार्यते विध विध, निज निज के चहुँ श्रीर ॥ १८४॥ श्रुव्य धुन्दर कार्मेल जिसपे, बैठे पवन कियोर ॥ १८४॥ श्रुव्य धुन्दर कार्मेल जिसपे, बैठे पवन कियोर ॥ १८४॥ श्रुव्य धुन्दर कार्मेल जिसपे, बैठे पवन कियोर ॥ १८४॥ श्रुव्य धुन्द्र साथ कार्य, करते थात विचार ॥ १८४॥ एक वृक्षे चकवा चकवी, बैठे शोर मचाय ।

पवन देखं मुविचार मन में, बहा श्रुव्य ख्रुप्ता ॥ १८४॥ वहचाव कहिये हर्सका, भेद हमें सम्प्रमाय ।

श्रीरित कार्य एक न पाने, क्या सव हैं मुख्दाय ॥ १८४॥ श्रीरित कार्य एक न पाने, क्या सव हैं मुख्दाय ॥ १८४॥ तभी सती सुन सखी बैन को, बोली वचन कहार।

मेरे प्यारे प्राथपती को, शृद्ध कहा क्यों घार ॥ मेरे पित प्रतिर्वर जैसे, सिर के शोभित स्याम ।

वृद्ध कभी श्रप्यान्द्र ते कहना, जो चाहो आराम ॥ पर रा।

दासी बरती सती वचन सुन, बोली निष्किष्ठ बोला ।

समे नियम में सती बिताती, श्रपना, समय श्रमील ॥ पर रा। ॥ श्रंजना पे प्रेम का निमित्त ॥ "" मित्र सोचता समय ठीक है, सममाने का शाज ।

पर सतीप प्रम पवनकी करना यही हलाज ।=६०॥

मित्र कहें श्रव रात समय में, चक्रवा चक्रवी माय ।

विरह पड़ेगा इस कारण से, बोल यार मचय ।=६१॥

विरह पड़ेगा इस कारण से, बोल यार मचय ।=६१॥

प्रम विद्या इस प्रम पर है, वह है पश्चसे होन ।=६१॥

मत्र बचन सुन प्रवत उचीर, होता प्रण कहलाय ।=६१॥

मत्र बचन सुन प्रवत उचीर, होता प्रण यकीन ।=६१॥

मत्र बचन सुन प्रवत उचीर, होता प्रण यकीन ।=६१॥

मत्र बचन सुन प्रवत उचीर, केस प्रम सवीय ।

हदय धड़क्ता उस देखके, कुषमें हुई कुठार ।

हदय धड़क्ता उस देखके, कुषमें हुई कुठार ।

हदय धड़क्ता उस देखके, कुषमें हुई कुठार ।

महासती प्रण गौरव जगमें, देते सब सन्मान ।=६१॥

बहुतो प्रतिविन चहें आपको, श्राप हुए, बेमान ।=६१॥

बहुतो प्रतिविन चहें आपको, श्राप हुए, बेमान ।=६१॥ इतना सुनके तभी पवनका, उत्तर गयो मद जोस । अभ कर्मों के कारण सुवृद्दी, मिटा हृद्द्य, का रोप ॥=६=॥ बृधा सतीप हृप भाव में, भूरा होय बेभान । ब्रिसे सारा काम विगाड, कर नर मदिरा पान ॥=६६॥

नित कई पर कुले तुस्तेश स्टिब्स किंदु बस्त । कुले सार्थ के क्षेत्र क्षेत्र काष्ट्र क्षेत्र आप संकेश आप्ता । करो सार्थ्य हुत कुले की पूर्व हुत भेगा। ्रिक कुन्य मी प्रविद्धित कर है, जर्मनी क्षेत्र सीतात । for the man graph of the term and ज्ञानित में होन तुम से दिशा हुमा बाह्मा ।" मुद्र भी भीते लगा प्रके में, यबत बड़ी श्रीवार अंदर ॥ नेतो नाती क्यी व ५वी क्यांत्र वही कन्छ । १८११ क्यों विषारे इस निक्छाचे, विकास मार कृत सार । कामा क्षत्र भीन दुवली, परि एवर्ने मेर्र राज । कर्म किला का मंदिर बहुत कीन बार एक जार कर आहे। प्यानो तरक पार्न पर पर में विकार १८९६ । यांत विकार क्षम झालों काका जुल्या बुले १८६३। | काम करें का योग हमारा, जान कमा सकार ११० ॥। पूर पूर्व पुन्न भी शुन्न में भी में कई राजन। पुना प्रमन्ता पुना प्रमन्ता पुना प्रमन्ता पुना प्रमन्ता हो। प्राच स्थाप महार हो। प्राच स्थाप स्थाप स्थाप हो। प्राच स्थाप स्थाप स्थाप हो। प्राच स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप हो। प्राच स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप अवस सिक्ट में और दुवारी सुत्र वृक्ष्मी बाँड कमा। मान करपुर वृत्ति अवस्तेद्वयताते हरमानी दस वय । पुरुष कहर को असे पुन दिन बनी महिला की कोर। काकी माध्ये त्याने पश्चिमें बार बार विश्वामा जिल्हा कर्म सानी सक्तिमाँ से देना, वृत्ति क्वाँ दिशे बादाव था। जिन्तु उद्देश आती करती, श्रीष करण विश्व की शामा शा हुन पने में बन वर्षि बन्ते, सम्पन् सम्बन्धाना । । । अने मध्यम्ब होने के बारब, पारी मुर्देणक प्राम्य अन्त्रशा प्रस्तवंत्र एव विद्वार्थ भाषा, सन् का भाषा सुवास अग्रहा प्रसाद सा बुद्ध करना को याना ग्रही इस माना 🕠 । शुक्ते क्ष प्रश्वास हाल से, ध्वार भी परसाम । सुमय सभी करिके हैवारी हुर्गियारी निकासम (म्प्रका क्षेत्रर स्वत् पर्दे साम् क्षिक्के राज्या राग समाप शन्दिशा बहुन पुत्र कति किन्न पुत्र में वर्षि वाक्ष्य का पार शद का विक्य भाव से द्वाच सुनाता, चारि चीत भारताव सम्बद्धा अस क्रम का ब्रास्थ आवक्ष राम्। ब्राम्स क्षेत्र । धन पत्र हो तहबाद जून वर्ष, बत्ते तब के नाम । " येता श्लातुका प्राप प्रकाने कीत कको पूर्व राज ≀ बर्श्व की त्राज्ञ कर्ष त्राड़ क्षत्र से बहु व्यक्ता क्क्नी शास्त्र भारत विकासी, राजक भन्ने की धारत ( ८२६) क्षत्पण को श्रांच किया है संबंध वे वह बाव। यूत पुष्ट शावना ने केन्द्रा क्षणा साना में आजा। परान का गुद्ध में जाना ॥ निय पत्ने यह विश्व नवीं हैं, छची मार चन्नुष ताहरूमा यही शुन्दारी माश नियारी छत्ती प्रोत्तना बासता पुरव स्थानिका विशे चरण में, पुन मेरे मरातार। की निम्न को बिना पूजा बा :श्रुष्ट्राको नम रम मात विकार र काम मुने हैं, काम्म दिना दरनाय ॥म्३०॥ न्यते शुक्त के बाह्र वे बेंदे, च्याप करना प्रजार । टा शाबी बाज पान्नार कीच में क्षेत्र विक्रम, श्चन नाज ।। मध्रा। संतक्ष शुक्क सकी दहारथ केन्द्र सक्षिती शाव ! क्रमं कार्य वर्शकर पति के करते विवय प्रकास ।व्यापका यात्रा पूर्व पथा थिया की, प्रुप हुट्स केवार । यूरपीर कर विष्यु साथ में, क्षु किय क्षेत्रार ।जिस्सा क्षिता विश्व विकास विक्रम वर्षात्र कृषि विक्रमाच । सती कल्का का क्यिर तथाक्षय, सीचे पमन कथार। मध्सा प्राथा अपने अपने प्राथमित आते हैं क्ष्मास । हारत पुनरत से और भगारा, से चार्च म्हाराज शत्र्वश भाग्ना बोथे पर शे अपन्या चर्ति स्वाचीतम क्षेत्र । । श्रांजना पे प्रन पत्तन का कीप।।

पित दर्शन कर एकुन देवगा, धाई थी यह आए।
पदे भरम में पितवर मेरे, सुनी नहीं घरदास ॥ प्रधा मोध विकस हो कहे धमती, में कीनी आति छान ।
मूखे शिरोमीं पुत्र पित निरंपप हैं न हिताहित मान ॥ प्रधा सीना भोता चढ़ा पीतलपे, जैसे फूटा होता। प्रति हुपा है पार पार्टी हुए अपार ।। पर स्पिति होता चाहें सती जगत में, जपर में में दिखाय ।
होना चाहें सती जगत में, जपर में में दिखाय ।
सती होय यह क्रंथ मारके, एसी हुरी चलाय ।। पश्चा।
पवन रोप में होकर तियपे, दीनी जात प्रहार।
यम ख़ाकर के पड़ी घरण पें, देख रहें नरंगर । पश्चा।
बसतमाला दश सती कों, करके पड़ान प्रचार। द्भ दूध हो एक समुकता, निकला निपट निटोल ।। पर ।।। प्रमा याचने गई कंथ पे, उत्तर हुआ ये काल ॥ १४७॥ निजी भवन में लाई जलदी, विद्वल हद्य खुपार ॥= ४१॥ ज्या सती को कर भगन्य दर्शन देना किर दासी को, रहें सदा धुख चैन ,।। एश। हुए युद्ध में विजय धाएकी, यह इच्छा विन रेन प्रपत्त हुथा है कीप पवन की, देख फंजना नार। हुधा सती को कट भयकर, श्रवमानित हरहाल हुष्या सती को कट भयकर, अपसानित हरहाल । भग्ना इससे बिय खां भरना, मिटे सकले जीजाल ॥ मध्हा भागत दिया सिर पति ने क्तूजा, रूठा वेहुद् श्वाज तभी सती सुन सखी बैन को, बीली वचन कठोर।

सेरे प्यारे प्राण्याती को, बाद्ध कहा क्यों घोर ॥ पर ।।।

मेरे पति परमेरवर जैसे, सिर के ब्रोभित स्याम ।

वस्हें कभी अपरावद न कहना, जो चाहो आराम ॥ पर रा।।

दासी बरती सती बचन सुन, बोली निह कछ बोला । पर रा।।

धर्म नियम में सती बिताती, अपना समय श्रमोला ॥ पर रा।। उधर पवन जो चले जंग में, साथ सैन्य श्रमिराम ।

मानसरोबर तट पे श्रांते, करते प्रथम सुकाम ॥६४॥।

मानसरोबर तट पे श्रांते, करते प्रथम सुकाम ॥६४॥।

हेरातम्ब लगते विध विध, निज निज के चहुं श्रोर ।

श्रुज्ञव छूटा चहुं श्रोर बाग की, देखे दृष्टि पसार ।

प्रक घूलो चकवा चकवी, बेठे गार मचाय ।

एक घूलो चकवा चकवी, बेठे गार मचाय ।

एक घूलो चकवा चकवी, विक्र श्रोस घाय ।

एक दृख सुविचार मन में, बहा श्रज़ोखा छूंग ।

पवन देख सुविचार मन में, बहा श्रज़ोखा छूंग ।

क्रिंग चहुंचावे कहिंथे इसका, भेद हम समस्राय ।

श्रारित कारण एक न पाने, ऋस सब है सुख्दाय ॥६४६॥।

श्रारित कारण एक न पाने, ऋस सब है सुख्दाय ॥६४६॥ ।। अंजना पे 'श्रेम का निमित्त ।।'-= ।' मित्र सोचता समय ठीक है, सममाने का शाज।

धर्म सतीप प्रम पवनजी, करना यहा हलाज । प्रहा कहें श्रम रात समय में, चकदा चकदी माय।

मित्र कहें श्रम रात समय में, चकदा चकदी माय।

विरक्ष पढ़ेगा इस कारण से बोले शोर मचाय । प्रहा में हतना प्रम परस्पर, जोकि पृष्ठ कहलाय । प्रहा में हतना प्रम परस्पर, जोकि पृष्ठ कहलाय ।। प्रहा में चता प्रम परस्पर, जोकि पृष्ठ कहलाय ।। प्रहा में में पृति पृत्ती में, केसा प्रम सवाय।

प्रहा में इतना प्रम परस्पर, जोकि पृष्ठ कहलाय ।। प्रहा में चारों कुलट पाई, केसा प्रम सवाय।

प्रहा में में पृति पृत्ती में, केसा प्रम सवाय।

कहें मित्र क्या कुलट पाई, केसा प्रम सवाय।

कहें मित्र क्या कुलट पूर्व मुद्देस हो मतवार।। प्रहा महासती प्रम चाल चहाया, सतिया में सिरदार।

कहें प्रहा सती गुण गौरव जगम, देते सब सन्मान।

बहतो प्रतिदेन पहें आपको, आप हुए वेभान।। प्रह श।

बहतो प्रतिदेन पहें आपको, आप हुए वेभान।। प्रह श। इतना सुनके तुभी प्रवनका, उत्तर गया मद जोस । श्रम कर्मों के कारण सबद्दी, मिट्टा हृद्द्य का रोप ॥८६८॥ घृषा सुनीप हुप भाव में, घुरा होय वेभान । बैसे सारा काम विगाह, कर नर मदिरा पान ॥८६६॥

रते कियरे प्रशास के प्रशास कारण है। यह क्षेत्र के प्रशास के प्रशास किया के प्रशास के इष्ट्रा को बिना स्ताप वर्षे बनाता है कता। रात्र पुत्र के १३ को, पत्रक किंग स्था । वो स्था प्रकार इसेटा कि अपा केंगा प्रकार रही झाना सुक्षन नहीं, पर बज्ज ब्लिसक्त | एक प्रकार कार्य कीवा, बज़ब किया नवा न्याक हाट्यान सीन दिनों के बाद सीतने जान है हदाना प्रत्यकात ब्रद्धन शहरत को दी, दते किन व्यक्त कित को तो ? प्रतिषे क्यारी क्षोत्र क्यो क्यारा, म्हण्या। पुष्पुत कारते सारा दिसी की दह म हास मान । इस तरह रोत करते, निश्चक का क्ष्मका । १००३ हर्जुरता की व व म म मो, बाद बात दी दीन । क्ष्या प्रमें दे केंद्र की शांत्र पूर्ण क्ष्म । प्रमा जान गर्न बर्गना आहि प्रतित गुप्त मान अपन्त went for all for all mot feat and Le Lu l'u eift n un fent fet are | von Renn alebai umt de nie fett ettet क्तिक को महिन्द्रां को का नवा क्षा अप का प्र ह भड़ना इसरे पित्र चाँस पत्रन का काना ॥ ति क्या विकती है पापी, धाना अब हुत काम बन्स बर्ग क्ष्मा वर्ग बांचा, प्राप्ती क्षम विकास अन्तर ह च्यो क्यांनी प्रतिश्व प्रवासे बार १ वर्षि पात । की बोबे करस रहा कें, बान पान विकास सम्मन्ता that soul at the sameth, all and find area, [but.] भवा के ता भाग बर्श स बीस न हुते कराय (क्रिक्ट्रा ध्यत है हुए बाल काना करती सीने को बिंग माना प्रस्मा है। felt e ger entit, wier fen wern ifteil पुत्रका में किस्के क्षति धारो, च्यान विकास एक। ध्ये ! दिशाने संबंद कुछे, अधिनाधी बहुबार fenge airm fant mis wird wente effein ! त्यो पुत्रा वे केन तुष्ट्य, बोब्री क्टूब बदाय। प्याती हामसे बागन वाली भी चात्र हमाद प्यात ग्रंड १॥ ्यापु शोब विशाव एतंष्, वहं विशेषी पात !, क्तर्य में 'द्रांषक शुक्रोधित ध्रम्मून क्यारेस । प्रमा मुश्रीकी एर्टियामी जारी, मोहम अंगुरु बेस ! कती कीब में कैनी धर है, कर परीपा माता वेत नाम की वर्त हुन्या, बात पूर्व का वेत का वा साम्बर्गन को नी बाँव क्यान, वेले हुनवा जाय। तो कुछ के मैं वर्त क्याने मेरे बीख व्यवस्था (मध्य)। सती बहें पति पन पुत्र में, बापा पन में बीम। वेरी कारी पीर उसी में, भरा कामा मीम।पत्रशा तीते बारत को नहीं की विचा का दुव बर पर। धीरे १ बात बड़ी हान, सनका क्षेत्र कथार अन्तर । राजीवर्त क्षित्र ब्राह्म रोजी, करती पतिको पात्र । बही पत्री हात हार चालके पत्र क्षेत्र समीद तथा त क्ली बदब कर दिल में धोने, जुबे माम इचनर मिस्स। में शुन्तक तो बंदी किंद्र है, देखे हीय बताय हुम कि के देन "। यारे प्रा इत्त प्रशास पूर्व केली हर निहा है, सब का ५0न टाक ।एनशा पर्व हर्ता करने वे हम, शासकरोगर राज हिर पान में सिक्को पर्व, फिर बाना एकडाब स्टरेशी बारम् जन्नती स्था धर्मी हे धाप हास सरतार शिर्वका साम्ब सर्वाय निर्मा प्रजान, को स्था शुर शार । नित्र देशे न्यों। यह धार्मी, धार धुन पति बाब में बाबा क्षेत्र वंबन शिवारा, स्टब्स फोल क्यार । F

```
कर्म रंग ये खेल दिखावे, चलती नहीं कितील ॥६०८॥ | प्रेम, पास का वन्ध सताता, नाथ करो निर्मीक ॥६९८॥ | वख सदिका जेवर ले लो, फिर क्या ? संयय स्थान ॥६२८॥
                                                                                       सागर सम गंभीर हार्ही हो, में हूँ छिखर ताल । पढे चरण में मिष्ट वचन से, कहें श्रृतुल धर प्रेम ।
विर सम भेरे षहुक वचन है, मन था फठिन कराल ॥६०७॥ नाम न लेना श्रृव जाने का, जो चाही हार्ज जैम ॥६१७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         परम पावत्रा त्यारी महारी, सत्य शील की वेल । भूल गया सब शब में में, लिया चित तम चोर।
शील घर्षहित घचल निमाया, विकट हु स सिर मेल ॥६०३॥ जाना जलदी भ्रमी शुद्ध में, बंधा प्रम की होर ॥६१३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      व्य सरखता पूर्वन सती की, बड़ा श्रीषक श्रद्धाना।१०२॥
परम पित्रश्री स्वारी, सत्य श्रील की वेला।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    धन्य पृद्धी धन भाग्य इसारे, छाज पृथारे छाप । १०० ।।
विठा सुखादन सीस सुकाया, निज हत माफी मांग ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            वार बार बिक्तारी सुज को, कोनी खाज सनाय।।१००॥
                                                                                                                                                                                                                                                                  प्तम निक्त गुण्वान फुलीनी, संकट सहा महान,॥१०४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 तुम झुल्बती श्रोगुन तज के, गुण को लिया वृदाप ।
                                                                                                                                                                                 किया काम में बिना विचारा, पड़ी समक्तमें , धूर ॥६०६॥
                                                                                                                                                                                                                              दोर्च सुम्हारा नीं हैं हैसमें, मेरा श्रविक क्स्रें।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      दिल में संग्रय लाकर मेंने, कृष्ट दिया अधिकाय।।६०४।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              कत्पत्र च चिन्नांसणी पाई, मिटा हृदयं का ताप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               हाथ जोड़ याँ घचन उचारे, भन्ने पदारे नाथ।
                                                     ष्रिया ष्विरी दासी द्वामकी, पुरेस कही न बील।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             खसी सभी धप्राध हमारा, जोकि किया अपमान । ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          गुरंत सं होर उधाई, चन्द्र बद्दम विकसाय॥मध्य।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       हुवं 'हृदय सं नहीं समाता, रान रंक ज्यों पाय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          हतने दिन था निरह परस्पर, होता आज मिलाप।
प्रेस रग यो वर्ष प्राथानदे हैं, एफ सहारा आप। १००६।।
प्रेस रग यो वर्ष गया है, आपस में दिन रेन।
प्रेस रहते तीन दिवस यो, कीतगप सुखदेन। १९००।।
वीधे दिन के प्रात समय में, कहता प्रवनकवार।
वाने का है सैन्य जहां प्रे, तज आया निर्धार। १९९१।।
किन्त दिल निर्ह जाना चाहै, एक पर भी दूर।
हम को कैसे छोड़ प्यारो, सम ग्रुण गौरव पर। १९९२।।
                                                     श्राप साथ ले चलो सुक्ते पर, यहां न रखना ठीफ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       रहो खुशी से चिन्ता तज के, सजो शील श्रद्धार ।
दान पुरुष से जन्म सुभारो, सदा करो इपकार ॥६१॥।
पति बाषी सुन सती एकदम, घषराई, वेतील।
                                                                                                                                            मनमोहन हो प्राया पियारे, चिन्तामाया साचात ।

मुक्ते छोड़ के कैसे ? जाश्रो, एक प्राया दो गात ।। १९६।।

पढे चरण में मिष्ट, वचन से, कहें श्रुतुल घर प्रोम ।
                                                                                                                                                                                                                                                                               नाध? प्रथम मन तील बातको, फिर दो बाहिर खोल गां६ १ रा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    धिकारेगा सब जन मिलके, कैसे राख् नूर।।६२३।।
मात पिता से मिलो जाय के, कहदो सारा हाल।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       पहले जैसा स्रव निंह होगा, पूर्ण रखी विरवास । १९१६।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   जो चाही सुन रखना सुख में, तज दो धर जंजाल ॥६२४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           पूछेगा जब सासू असुरा, केंसे कहें सुनाय । १६२९।।
प्रेम घ'जना और पवन में, दिखता था नींह, लेखा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 मात पिता से मिलो जाय के, सभी कही श्रवदात ॥६२०॥
                                                                   तीन चीक प्रमकों में देता, जो हे प्राण समान ।
                                                                                                                                                                                                           क्यों ? बाया यो पिष्ठ पूछेगा, समें रही दिल छाय ॥६२६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 कहै पवन सुन नम्न बचन से, तेरा साँच वयान ॥६२४॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      गर्म थं जना कैसे धारा, कुंबटा यही विशेष ।। ६२२।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  वृद्धि गर्भ की होगा मेरे, यह तो नहीं छिनाय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          पवन कहे थांक गा जल्ही, मत हो चित्त बुदास ।
                                                                                                                                                             मुज थाने का पता किसीको, पड़ा नहीं इसवार
                                                                                                                                                                                                                                                  कैसे घव में मात पिता की, मुंहें दिखलाऊ जाय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            समकाते यक गई सती तब, कहती श्राखिर यात
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         सव जन के मन शका निरचय, मुजपे होय जरूर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                सबकी शंका मिट जावेगी, सुक्ते मिलेगा मान
```

हत् दमरी दर्श भरत थे, मबसे द्रव दशक [त्रवरा] | में श्रीव श्रवतीय दिना थ, बोले पत्तत मोनू [क्वमता वर्षी भाग्य वर्ष विश्व में बोले, बुचे भाग्य द्रवरार [त्रवरात] र्नो विकार को तुल स तथ प्रमान स्थान इत्रास्थ को दिन स्वत्य कर्षे करून देखान | ठिए क्या क्या कार क्षेत्रम् स्वत्य क्या कार क्षेत्रम् स्वत्य क्या को स्वतं स्वतं स्वतं क्ये क्या स्वीतंत्रम् स्वतं क्या क्या क्या कार क्षेत्रम् स्वतं क्या क्या क्या क्या क्या क्या धेन दिले के बाद बीटो, प्रामेंने क्षात्रक प्रस्कत्ता कृषात्म को दिना नवण गर्ने क्षाता है काम ! नवपति वाष्ट्रमा वर्ट वी, बरा रिम्ब क्षान्ता । हो सन्तर ४४न्तर वर्णना देश किला गैला १८०१ । से पहे कास पूर्व में, बात जान विसाद शिल्पों। प्रसादना द्वारण नित्र कोर पदन का जाना ॥ व्यक्त हुए तक काम कोरी अपूक्त समय । व्यक्त हुए तक काम कोरी पदन का जाना ॥ व्यक्त हुए तक काम जाने कोरी कोरित तक पूर्वव्या। मिन क्षेत्र भी के संस्थारों कोड बहुत की दीवा। भिन्न क्षेत्र भी भी साथे भी ना बना भूव भीव भूटन ।। धिन की हो ! प्रधिय सबसे, क्षीत सबसे स्थाप, |Ecoli] उत्तर क्यें बार क्यि क्षा दह म हास सन । वन स्थान 'संत परणे, विश्वय का क्षमार | Kay काम केन बदा दिन्द का खेशा दुरुश काल । ध्या रहते है जीवन की बाज सुती कर बार । प्रदेश सहै यह समझ आहि स्टीवन गुप साह अरका Les Cart at and w un fent fiet min | con रपुर पुर में रूरे चारे, बाबा बिका द्यार। प्टर राज्यं कृत्या प्रकार प्रवासी विश्व स्थान। प्रमुख में किसने नहीं बादों, ब्यान विवादा कुछ । इन्यं, कन्न को हैक समन्त्रती, जो वहि किसे पानेचे [हिन्त हो] क्यो पर्ण शुन परम मिनारे सकी बीसमें जीता मन्त्र भएन स्था तह शाना, हुक्यो यह जिलार निष्टर् मबा की बोमान कां स क्षेत्र क हती क्यान (स्मार) की दिनाने बंधा कुछे, व्यक्तियती ब्यक्ता वती धीव में कैसे ए हैं, फर होगा थान। विते र हार वसमें बाकर दिया बवान (१००१) मृत्यारी अधिक विद्यारी आहे केता केता है। करता में प्रविक सुधानिय चासून क्यारेस (पट )। रिक्रीत मीच जिपर क्षत्र काओ भटमद क्षीसान पत्नी प्रवासी प्रविषय क्षणी बार १ कोई वास ! व्याचे हाम बच्च करों को बाम हमाद व्यास हर ३॥ टक्को बोल विभन्न दर्शने, वह निवादी बाता। में पूर्व में बहुर ने बहु मानवरोजा वाल ।
विद्रापत में प्रित्य कर्मा, क्लि प्राणा व्यक्तांत्र इन्दर्श |
विद्रापत में प्रित्य कर्मा, क्लि प्राणा व्यक्तांत्र इन्दर्श |
विद्रापत कर्मा क्लिक कर्मा प्राणा कर्मा कर्मा |
विद्रापत कर्मा क्लिक कर्मा क्लिक कर्मा |
विद्रापत कर्मा क्लिक कर्मा क्लिक कर्मा क्लिक कर्मा | शास्त्र अमरी प्रदा स्थ्यो हे बाद श्वत भरवार ।र्राट्र के र्वन करको हार चित्र थे, सन का कवन राज ।।मध्या धीरे २ वात बड़ी हुम, समझ बोह उचार प्रन्यश् राजविज्ञों क्रिस कारूप रोठी, ब्यकी पविको चार । में बावा हुत काम विनास, घटकर बोब क्यार !

स्वित्व क्रिया महाप् वित्व क्रिया महाप् तरे जैसी सती जगत में, देखी कह हजार।
सती उठके न्यण सांस का, प्रणम पांचार ॥६६८॥
वोरों करके सांची धनती, विद्यों से सह येत ।
सो सो पहा मार बनी रूब किया साथवी चेत ॥६६६॥
सो सो पहा मार बनी रूब किया साथवी चेत ॥६६६॥
सो सो पहा मार बना में, कर द मो सब माफ ।
सो किता चौर का स्वार में, कर द मो सब माफ ।
सो किता चौर का सांचा मारते उसे जोर से वही माल बताया ॥६७१॥
से किता चौर जेर का कहदे, सबा नाम उचार ॥६७३॥
कह बसती पुत्र सुन्हारा, सबा घर का चौर ॥६७३॥
इसी चौर के सिवा कोई भी, नहि आया हसी ठौर ॥६७३॥
विरो कर होते हो सुन्हारा, सबा घर का चौर ॥६७३॥
विरो कर के सिवा कोई भी, नहि आया हसी ठौर ॥६७३॥ जबतक त हो रहे यहाँ पे, काला होत वनाकर ऐंग, संबी संती मिल श्रांच गुजारे, व कथ युव से धान जबतक, सुबी सुती, मिल कृष युद्ध से क कृद्ध भोजन क कृद्ध भोजन क होत युक्त यो पहिए जांहे आहे लाज अपार । अपार परण में मस्तक रखती कहा भी सुनी प्रकार ॥१००॥ सास कहे लाजा यदि होतो, करती क्यो व्यमिन्दार । सास कहे लाजा यदि होतो, करती क्यो व्यमिन्दार । सास कहे लाजा यदि होतो, करती क्यो व्यमिन्दार । सास कहे लाजा यदि होतो, करती क्यो व्यमिन्दार । १८००॥ विया व कहाना लाजा होता यह को छोर ॥६००॥ हिन्म हमारा मुस्त छ जाना, लाजा होता यह है को छोर ॥६००॥ हसके कहने में मत धाना, यह है वही खिनाल ॥६००॥ साम मंग करो तो सममी आया स्वाह । १८०॥ सेवर सबही छीन लिया है, स्वाही काला वेग पहनाय । १८०॥ सेवर सबही छीन लिया है, स्वाही काला वेग पहनाय । १८०॥ सेवर विनय घवन से वेल्ला अति पापी में नोच ॥६००॥ हसमें वेट पापी के कारण, करना पहला पाप। हसमें वेट पापी के कारण, करना पहला पाप। हस्ते परि स्वाही स्वाही काला वेर । १८०॥ हसी पेट पापी के कारण, करना पहला पाप। १८०॥ स्वाही काला वेर । १८०॥ हसी पेट पापी के कारण, करना पहला पाप। १८०॥ स्वाही काला होर । १८०॥ हसी पेट पापी के कारण, करना पहला पाप। सन में धर संताप।

चना पहुंच कार्ता कर क्या हुए पर । स्था प्रदान कर हिएस मार्ग हुए एवं क्या प्रदान कर हुए हुए हुए हुए हुए हुए भी के हुन (मूने पार) की प्रदान प्रदान ही एका पन क्या कर हुए हुए हुए हो एका पन हुए हुए हुए हुए हुए हा पर की हुए हुए हुए हुए हुए हुए हा पर की हुए हुए हुए हुए हुए हुए हुए हा पर की हुए हुए हुए हुए हुए हुए हुए मून क्षा कर्मा कराम करमा करम कर्मा श्री तिमाने पानको सा, क्रिये पर क्षेत्र व्यक्ति स्वत्रे में स्वि स्वत्रे 3,4 or ear year ear grant inter-द्वे श्रामान Sal and 4 ॥ सगभा मयनाध्य 1 निश्चना A 4 1 स्कार करते हुन हुन स्वास्त्र करते हुन हुन स्वास्त्र स्व

हारे जैसी सती ज़गत में, दुखा सती ज़रके बारण साम का, प्रय बोरो करके बारण साम का, प्रय बोरो करके सांची बनतों, बिखी स सो सो पृद्ध मार बनी रुख, किया सो सो पृद्ध मार बनी रुख, किया सा होना दे हैं स्था में, कर दूर ग् वता चीर का सा खता में, कर दूर ग् वता चीर का सा खता में, कर दूर ग् वता चीर का सा खता में, कर दूर ग् वता चीर का सा खता में, कर दूर ग् वता चीर का सा खता में, कर दूर ग् वता चीर का सा खता में, कर दूर ग् वता चीर के सिंव कोई भी, विशे स्व कर बसती पुत्र सम्हारा, सखा घ कर बसती में वाकर सेरा, भेज, सखी सती मिल श्रास्त गुज़ार, श्राब्रिय कर सुत्र से सान जनकर सेरा, भेज, सुत्री भोजन खाय रहेंगी, सुना में हिं तु सारो, दू वो फल बतलाय ।। १०२॥ तो से बाँधे, जंबी दो लटकाय ॥१०२॥ उसे जोर से बाँधे देते का का धार ।। १०३॥ वहाँ का कहें, सम्मा नाम उचार ॥१०३॥ पुत्र का कहें, समा नाम उचार ॥१०३॥ पुत्र का कहें, समा चर का बोर । बीप युक्त यो पीहर जाते.

श्रीप पर्या में मस्तक रहती.

सास कहें लजा यदि होती, का लोख बहुना हो ले तेरी, का लोख के लाग यदि होती, का लोख के लाग पर सुनी सासुजी हो लाख के लाग रथ सज के लाग है सके कहने में मत छोड़ तात से का लाग है सके कहने में मत छोड़ तात के लाग है सके कहने में मत छोड़ तात के लाग है सके कहने में मत छोड़ तात के लाग है सके किया है सके का लाग है सके का लाग है सके का लाग है सके वा लाग है सके लाग ह क्रमी ध्यान बात पे अनुचर लिया खुलाय।

म स्तान बात पे अनुचर लिया खुलाय।

म स्तान के जनमें वो चिन्नाय ॥६८।

म खीं द्वात से आखी हुवम बनाय ॥६८।

में खीं द्वात से आखी हुवम बनाय ॥६८।

में तो सममों, आया तेरा काल।

ति खाना, यह है बही छिनाल ॥६८३॥ , माने लाज अपार। कुछ, भी सुनो पुकार ॥१७८॥, पत्ने से तथा करते किया है, देशी पतानी पूर्व हिम्मा है किया करता कर्षावा हिम्मा हो जे भी होती क्षा है तथा पतानी क्षित्र किया हिम्मा है क्षा है Su en u En fent, tiel fen martitati प्रतासनी श्रामक करिया, विकास परितेष्ण । प्रतास करते विकास मुख्यी करता प्रतासका कार क्री क्रिकेट प्रमाधित क्रिकेट पर केंक्र श्राचिक किमारी पात थाय में, बह विविधाने कक श्रावेश क्षात्रम संस्थ माथ द्वार है जिस बया करेंग्र बार बनो ने मम दिखाना, बता का है से देता देश की ओर कको च्या, कुर शास्त्रिका रोव। बार्स कर्यों को ब्यारी जिंद वर कर के दोन ॥६६ ॥ करो राजी से करण सक्ते थीं, क्या टीम हुआ जान अध्यास कैन हुआ को जिन केडीने, देन का मेरी मोर ! चैन समूचे क्या कर जिले, चैन्टर साथ कडोर ! स्थान हेब बचा वहीं वह क्या का, जन्म हुचा दन जान ! राज बन्धा एता है किन्नारी किन्न रिकाला सक्त धेक्षश्रा कीर कीर बंबीर करत हुन, शांधा की बच्चीर प्रवांत्र। क्तो बंधको धीर गीर त्व धन्त विकास कीर। विका प्रत्य करती का दानेता, रूप में भूदरी प्रमार ॥३० ३३ एक प्रत्या क्रमा पर अवसी, कांग्रे राष्ट्र कांग्र ? स्त्रको सुक्ता वर्ष प्रथा है, सिका खरम्ब कारामी। स्त्री वर्ष पोश्रा में बाते, शुक्को ध्वाली बाता। प्रविश्व प्रथा बोबब थे तेरा, कात्र प्रथा केवला स्थ पाठ श्रुपी तल क्ली क्षेत्रकता, तिका को हो ब्हार नहार । याचे विदेश जिल्हा थारा, धन्य परी व्या वर्त है। • 10 धनक शर्म किर में धेंक मा, बार श्रीक मनोर हुं। बिना धन्त्र को केपूर्वत कर, प्यति शुक्राती सार बाक्ती बात हो बाज्य विकार्त, खुन होने के बाद । प्रकार सुख हो दोनों बाबा, बाका चीहर गांव। 🛭 भंजनाका पीष्टर से थाना 🌣 र्णक्षे औरख देन बार कद हुनों पत्र अरहात देका है। हारामक में हुन्ने रामसे कहा अंकना हान | यह हुन्यों हो हान हुन्ना आपा अने कराम था। 180 हारामकों अर्थ पून यो, वह अनीनपारक नार। बतो सूर के हुता तुम्मी बार्च काव के शानान रिवा बार्च काव तम पर से क्ली परार दिवा तुम्का से क्ली कार्च, किसमें कर देखा शा 118 वर्षे बार्चनर तुर बारू के वेरर का रिवास श पति श्रीकार एक कैंगरी, कीना क्या उत्पाद ।। : ध्येनर जाते शोका क्रमको, स्वाँ हैं में प्रश श्रवास हुई है। भाई अब ग्रहसाती पड़ तर, बरबा बढ़े ज्ञेत ११००८। भार व्यक्तिपारका मुख्या काम्मी, प्रदेशा अम्बा मेर १ साथ नगर अन पुर फोन्डों, नदते विच विच गात । में ब्राचानक शारपाक क्षत्र, क्लो को जना दाका। पर्वती द्वार बाब को, देवी को मादेव

| यनुचर थाकर कहा सती से, दीजे सुता निकाक ।                                          | 113206                                          | पति प्रवेश राज्य सम्बद्ध अभि पुर्व विचारत  | स्वयर नहीं मधी ? कुछू समको, जभी गई सुसराज ।                                                | श्चाप सहारे श्चाई इसका, फरिसे श्चव सभावा ॥१०२३॥      | किस कारवासे इसको सास्, बोप दिया सिर डार ॥१०२२॥                                                          | दोरित है कि घदोषित है थे, निर्योध करो नृपाल ॥१०२१॥ ।                                           | हुते धेर्य दो रखी महिला में, पूछी सारा हाला।                                              | न्पको क्रोधातुर लख संत्रो क्रृता मधुर सवाल । | हसी तरह इसको रखने से, इत्यय होय सुसे ॥१०१६॥                                                       | श्रेष्ट वर्णमें हो यह कुलटा, सद्युण दीना ठेल ॥१०१८॥                                              | मेरे कुलमें हुई कुल्ड्राड़ी, फर्म किया चडाल ।।१०१७।।                                             | लाइ चाब से पालों भी हाँ, द्वष्टा की हरहाल।                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| हुत्स दिया वनका सुन्न पितुन, झुन्द न पाया नार।                                    | धाबिर फिरके धाई माता! निरुच्य तेरे भाम ॥१०३४॥   | श्राल देय के सास निकाली, पट पहिनाया श्याम। | पुनः श्रजना बाला भाता, पुणिया भरा दरा,<br>चर्या सेविका घान खड़ी है, हुई बहुत ही देर ॥१०३३॥ | नाटक नाचे गावे स्वर से, सर्व विधि से श्रानन्द ॥१०३२॥ | भ्रय माताजी ? सेरी सुनिषे, करुणा दीन पुकार ॥१०३१॥<br>भाना क्षेत्रे स्वण हिंदोंजे. हे सखियों का मन्द्र।  | वात सुनेगा निरंचयं साथा, हत्या, क्षेत्र अनार कृत्या सात महिल के निकट श्राय के, बोली संधुर टचार | शेस मात का पूर्ण मेरे थे, उन्हें कह सब हाता।                                              | ।। माता से श्रंजना की पुकार ।।               | किर जो इच्छा होती उनकी, करते सो साम्रात ॥३० र ३॥                                                  | हिना सोच के हुक्स निकाला, आधक घरा भग ६ ७ । । ००० ।<br>दर्शन करती पित का उनरो, कहती सुख दुख सात । | हुछ भी श्रीच करी नहिं मेरी, लख के काला वेप                                                       | त्रच ढालवृत् पढी बात सुन, हिंदम कमल सुरकाष ।<br>भारती प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार । १००२७।। |                                             |
| स्ति भवाप हमेल जोगा, अभि दूर गुनार । १००७।<br>साराभवाप हमेल जोगा, अभि दूर गुनार । | हुरमन भी ऐसा नांह करता, जैसा की हम हाल ।।१०४४।। | पित श्राने पर पछताश्रीमे, हमसे पाणी हाल।   | उसी समय घवराश्रीगे हुम, नीचे सीस कुकाय ॥१०४३॥                                              | होगा फिर पस्तावा प्रथा, धभी करो मन रोल ॥१०४२॥        | माता का यह कहवा तुज्का, क्यां च मर विप्रकाय । १९०४ र।।<br>वात वसंती सुनकर फुड्ती, कहो स्रोत्र कुछ बोल । | निकल यहाँ से डायन झटपट, मूह काला कर जाय।                                                       | घर २ फिरती शर्म न घान, फिय ड्रार सव काम।<br>काला मेह घपना दिखलाती, करे हमें वदनाम।।१०४०।। | दासी बोली जाकर ऐसी, क्रम्मे त् घाषात ॥१०३६॥  | प्रेसी इति क्ति क्ति न हों भूकी कहाते वाज । १०२ ।।<br>जा दासी 'कहदे कन्या को, तुमी न चाहे सात। ०, | दोप मही सिर फिरवी इत उन्, आज़ी नहि कुछ जान।                                                      | सन्त शुज़ना जैसा यह है, सुनक़ काप मात ।<br>स्राहे द्रष्टा, तिना बुलाई, दिया हृदय श्रामात । १०३७॥ | मात कानमें शब्द पढे सह, कंटक इत अचेम ।। १०३६।।                                             | बडी त्यारसे पाली सुजको, तेने घर श्रति प्रेम |

यह शासा नृप ने फरमाई, करके क्रोध काराज ।१००२६।। शाई श्रवमें ग्ररण मातके, जरा विधा दे धीर ।११०३४। | सती कहे हैं दोप कमका, किसकी नुर्दि तक्सीर ।१९०४४।

विकासी शुस्त्रता प्रतिष् [क्या व्यक्तिया । यो योगा को कि में, वर्षी व्यक्त यूर मध्येष्य पूर्व तथ हो बन्ने वर्षी के विजय प्रत्न में होता क्टा करना बर गर रहे हुन रोच को उच्चीर आक्टा प्राप्त प्रत्य के हुने शाला, क्षत्र क्षिण प्राणेश (A1) धनी दशोश काम असे वी प्रा शीम हुआ काम झाटन्स देशे हुत को जिल केहेंगे, फि धन केटी मोर ! वेश महाने का रण जिलेंदे व्हेटक सने कहार !!!!पशि क्टी बंधली बोर बीर एवं, दक्त विकास बोर ! करित किया अप द्वार है, वह विक्रिकों के कहा है। en ern gut frant fon finen du jaug auf aff berte es f, aus gur graus का बते के प्रथ रिकाम, बता का रे स के ! चार करें को दक्षरी कि वर बर बे क्षा अन de ut ut und ra, greifiger ite रूप बारा गरी बार क्यां ह्य, प्रस्त हुया प्रम भाग क्षा प्रता कर करी दीरबंदी, क्षित्र को हो जार। कराय विश्वंत को करेगी, देवीनय सामात ।।? पाको पुनात वहन हुटा है, जिला वक्क जारावीक्टर करो को शीर में नाने, गुकरो पानी जान ! परिता हुता जीवन ने तेरा, कान हुता केवन हुद्दार विना धक्क को केन्द्रपंत्र का, कही श्रुक्तारी सात स्वतिक्षां हे किंग्रेने बर्ग, छन्दो कियां करें। स्वतं विकेश विकास काए, सब्बु को अन कर्म हार् बाको क्रा हो क्रम्प मिकाई पुरु होने के बाद्। बाह्य करन किस में क्रेड वा, बार कीन जनमें क्ष विका तुरत बनारी का राम्बा, अन में कुशी बनार क्षां का प्तनके श्वरत को बोन्सें सम्बद्ध, जानत सीहर सोंब्र ॥ भंजनाध्य पीहर में अला है दिला हुन्यू से बती स्वताई, विकली करें दुकार हो 113 पहुं आर्थित हार बान्ध्रे, तीहर वह विकास है जिले तील से सारत करें, हुन्यों कर कारहात हो देश प्राप्ताल के बहुत रामने करा कंका सुखा। वह पुत्रकों हो रहत हुन्युका कारत करत करत हुन्य भारी श्रीकार राज देवतरी, कीका क्या देवात छ। ब्बों सूर को हुता तुम्मण्या वर्ष कम्मे नेर मान्त्रन्थ वार्त्र वा करमारों नेप सर, करमा वर्ष प्रवेश है १० दा शास्त्राबाधे अदे भूग जो, बुद्रा व्यक्तिपासक गार विश साझने थाल सम्ब स्टा, बर से स्टी बदार क्रमी बर्बरी हार पान की, बेटी की पादेश। चंदर कारो रोका उक्को, स्टी है में पुरा स्थान धूर नरम देख धनायक हारनाम तथ, क्की धनिमा दृश्य । था न्यांत्रवाच कुरत काची, पाता कामा केर है साथ मधार अन पुष् मनेकी, बदले निय मिय मात !

क्षेत्र विवाहा क्षम सुन्तार, हुक्से बढ़ी क्षमर हु। १३॥ घर कामा मनिष्ट क्षमारे, क्षेत्रों मीना क्षम प्रती करे कत मार्थ में, को केश बाजा। क्षेत्र प्रस्ता की करण की उस हो हुए शेष्ट है। ३००। मित्र का काफे क्ष व्यवस्था, हुवाँ की बाहाय ३० हुआ हु कहित कर हो हुव कमा माँ हुवा काफो कर व्यवस्था, हुवाँ की बाहाय ३० हुआ हु कहित कर हो हुव कमा माँ हुवा काफो कर वा किसी हुवा कमा है। अब काफिर का बोर विकास टायरो कर कर कर है। जिन्न रोबा काव्य होने, मूं पाई हम केंद्र ॥) ००॥ तर हाम बच्चा पुत्रम, होती क्लिट मिटेब ; क्लो कों तर कल कब्बक्य, रोती मीम फेब ॥) २ ॥ ी प्यासी सबनी दि सन्य शानी । विस्तार करने करी तीकों है बार में निर्माण हो। ताम अबस दिना माई दोनाई, दम स्वारत कराय हो। वस्त्र हरन प्यास माई तथाई, वह जैनन देखा है। वस दिवादा माई हिन्दी वहिंदी होता है। ताम क्षेत्र करने दम हैं। वह दो करा शा वहा पाने दोता बनने क्या, पाने करा है करा है। वस यह कर्षीय किसीने, वहीं वैद्याई और हुए हो। वैदर करने हमें देखा में क्षेत्र कर करा शा वहा के बार विवादी यू होने, शुक्रवी की बाहान था १९४ साथी क्षेत्र क्या मोजा होने क्योंकर हार। बर १ तिके इते समझी कुछ क्या धे केंग्। र्धक्र बाते हम दायने, बाज म दुव्ये कर ॥३ म्डा करमें द्रम द्वम जानक प्रमानद, विद्वास होती कर है। विद्वार्थ स शामाई पोक्षी नवदस नारो के । श्रामन का घण जोतारे, बार कीन कर शाहा ध्वत्रो दुव्यका अन्त द्वारते, कोले ह्या ब्युक्तम ॥१ ४६ 🛚 प्यासी घीबना 🖏 बनमें आना 📗 को देशो मात्रा करें, विता प्रश्न हवीब । १ वा। वर्ष कादी बीच बारते अवन वही शंबीर अ१०वशा | उक्तरी वन विरक्षा का में, देन कुन्द में ग्राम ॥१०वशा की की वर्त बीते की युक्त न हुए इसाय। ्यानीसे पराती हुए जीनो कुळदा पांच दिखान 💶 👯 ्रत्येक्ट्रो यस स्थापक देखों, पूरा थाक्का थक्कीर ११३ २४३। धीन होते हुत शुरू कर हैं माँ शाहने भीर । धारे कर्म्य क्रीमा महें हैं, धारो तथने भीर ।[१ ११॥ मार्थे हमारा ज्यारा सारा जिल्ली हुए , कल्पीर । 👍 पित काने तक श्वती हुक्को, निर्माण सब श्रांका श्रांत् ।। पद गाँव की बी आपा थे भी सुम्बर्ग की बिद्रकाय ! किर तरा अधिक क्या त्रिका क्या है हुन्य क्या जैस अधिक १३० २५॥ . सजी धड़र में प्राथ फिताई क्षी निकास और ) नन्त्री जन क्षेत्र गीर निवाको क्रिक्ट क्रमी क्षेत्राय ह बर्द शंक्षका काम बोरवा किया किया किया बाजा। असा को से क्वी कर अवनी तुन्ते विकास भीर। भा पीर जिलाबू जल बनार है, केला बन्स प्रवास 115 १०३ भा पत्री करे केली माँग पत्री हैं पहन्ती करत । भा पत्री पत्री केला पत्रादों, इस को बेताल हा। १८॥ माँग पत्री के बन्धा है, जेता कर करवार। पत्री कर्म केला पत्री करती करते करता। १९॥ एके को हुन्य केला पत्री करती करते करता। ो प्रवक्षा क्यों निकारी ! सोबी, घरा झुफाड़ो प्यास ! प्राप्ती तरी सिंह बनी विशिवते, रोहर की द्रप्त बन्धा ] क्या इन्द्र सकते राज्य ब्याये, अजे म जिन्नका कोरा |३ १६॥ क्षी बाते की बाब बाब में करते हो उपराय ॥३ ६४॥ निम्न कुछ बाबा क्रम प्रकार, वेश क्रमोडा क्षम क्ष्मा स्वर की द्वार कारी बन, एन्ट्र हुन परि भीर ह । श्रीवना पे पर्व चित्र की दया।।

or रहते थे महिलं। श्रन्दर, श्रव र्जनल का बास l े। त्तुप्रमहिन्द्र का जिकर सुनाते, समय गया पछताय ॥१०७४॥ िष्ण िषण पारके हर्य राज्य सम, वात न मृत्ती जाय ॥१०८२॥ | रात दिना खरके उर कन्या, रहते सदा उदास ॥१००१॥ | किचित् में सब हाल सुनाऊं, कमें कथा मृतिवन्तु ॥११००॥ परी पृत्वी वे सूझें दाके, दान पान विसराय । 🌐 धित नष्ट हो गई हमारी, निं पृष्टी कुछ मार । मुखतक वसका नर्षि देखा में, चाई मुज नगडीक ॥१०८०॥ कुछ भा सुनना सतो चाष्य था, निर्णय हर भूप ल।। १०७७॥ तर्सा सती जाने से पुरमें, कालाहल छित छाय। | गया सुक्रोमल राज्या सोना, रहा विद्योना घास ॥१०७४॥ | क्रती राणी दुन्दि श्रापकी, क्यों कर गई नशाय ॥१०८३॥ भ्रम तो रायो जोर जोर से, रोती बारम्बार 190-7911 विया सतो को इ.स काम यह, किया नर्ते में ठीक । पानी तक नोई पाया हमने, पूर्ण नोई हुछ बात। नीर न पायो श्वाण क्रिराई, फीनी नोंह सभाज भुनी न ६मन बात उसीकी, उत्तर दिया दुख गात ॥१०७६॥ राजा राखों भी ध्वय मनमें, खिधक रई पहताय ॥१०७८। षतें नती का गुण नरनारी, श्रोतुन रूप का गाय। ह्मोक सभी राजा राष्ट्री को, धिक धिक दिया सवाय ॥१०७६॥ करं परम्पर हुस सुदा वातें, बेंहे तक तल छाय। पुर में कोलाहल खोर राजा को चिंता गर्भवती थी सती धनता, धाके पूरण श्रास । लिया मिन्न को भूप बुलाई, दिया तुरत आदेश। चिन कन्या के अब तो मेरा, हृदय रहा घषराय। खूव रही चिता चित छोई, गई भूख ने प्यास । कही भूपते मिली न कन्या, सोधी बन बन जाय ॥१०१०॥ मन्नी जाकर वन २ हैं डा, पता न किचित् पाय । लाम्नो जलदी घीर बॅंधाम्नो, स्तिम लाखेणी जाय ॥१०८१॥ जल मत पाश्रो हुकम निकाला, कीना बुरा हवाल ॥१०८८॥ श्रकल निकल गई विकल होय में, दीनी सती निकाल। बारह बर्फें में आई थी, पीहर धर विभास ॥१०८॥ मुज तनया को लाश्चो ह हो, पाती होगी बलेश ।१०८६॥ | मन वहस्राती सुख दुख वाते, करती बन में जाय। मेरी प्यारी प्राच पुनि को, नहिं पायो जल बुन्द । -श्राप होय सत्तिवान लिया ४यो, श्रपयश का सिर भार॥१०८४॥ राजा श्वाकर के समकावे, क्यों चिंता चिंत छोयः। जाय समय पे बुद्धि चिलाई, पाछल बुद्धि नार। ष्याचासन नर्हि टिया जरा भी, घाँखे जीनी सून्द ॥१०८१॥ े खंडे एक सुनि ज्ञानी ध्यानी, समता रस में खीनु 🕠 🕠 | देख्र सती हर्षाई मनम, खुले पूर्ण हज भाग । , पूक बढे पबैत पे जाती, धारी धैर्य सर्वाय ॥१०६४॥ सभी हु खों का करे सामना, धर्म ध्यान विश्वाय ॥१०६२॥ सम दम खम बेरागी पूर्या, जगसे रहें श्रदीन ॥१०१६॥ श्ररी सखी । मुज मात पिता की, मत निंदा दू बोल । सभी प्रकट से पुरयवत है, कमें दोष सुज तोल ॥१०६४॥ बस्तमाला कहें सती से, भात पिता हम भात्। कर्म क्या मेरी पूरवकी, कही श्रादि से श्रन्त ॥१० ६ हा। सन्चे सतगुरु मिले करो झब, दर्शन धर श्रनुराग,॥१०६७॥ हुधर श्रंजना फिरती बनमें, सहे भूख ग्रह ध्यास । बिन्य सहित सानन्द भ्रेमसे, बद्दे शीश नमाय ॥१०६८॥ श्रति हर्षित हो सती सखी मिल, मुनिवरके दिंग श्रायु 🖟 🎋 🔢 निर्देथ होते सभी कुटम्बी, सुनी एक निर्दे बात् ॥१०६३॥ ध्यान खोल सुनि कर्षे सतीसे, पूर्व कथा विरतुंत 🕕 🔻 चारण सुनिसे सती पूछती, सुनिये धी भगवंत । बर्नमें सुनिदर्शन, श्रीर श्रंजना का प्रवेभव

| क्रमा यह वा कन्याद्वी क्रमा एक्सी जिल्लो क्षीता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | san welfe al uffer, auf deren unn !                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इन्दर्शेत्र पठ बन्ना तनी क्यान पति भेष ३१९ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ॥ अंजनसं सह भिन्नाप ॥                                                             | शीव वर्ती की दाय, हि स्ता त्यांच ।)111411                                                                                            |
| क्रमा प्रत वन क्यानेवृतिने, बाबसाराची क्षेत्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उद्गी प्रस्त हेका क्य कर में अस्त पूक्त युगराज ।                                  | क्ष्मो वर्ष क्षेत्र वर्षत पुरस्, सम्ब अन्य तथस कार ।                                                                                 |
| 5<br>€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुष्णीये विश्व पंत्र पद्मते, की व्यक्तिक पाणान । १९११ शा                          | नकार्य यथि प्रमा क्षेत्र, अर्थ मार्थ क्षाचार ॥११९ ॥                                                                                  |
| श्विमा विद्या तथा अरोज प्रश्न को केरत करिय करिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शिवक केरी केल कामध्ये, पत्रम्थ के पृत                                             | श्रती ग्राम्य पद्म श्राम क्रममं, मन्द्रों को सरकार ।                                                                                 |
| प्रज निरंद्र द्वाला सन्दा पार्टी, जिल्हा किंद्र आरम्ब ॥११ ॥॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                 | मान यान के पना द्वारा हो, विक्त समस्त्र काल ॥११२१।                                                                                   |
| विशाह्य कि क्षेत्र सक्षत्रों सदा पर्व 👫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                 | क्षरं प्रमा जन करों निनाम, श्रम प्रियम यह क्षेत्र ।                                                                                  |
| निम्न प्राच्या में धन्मा पात प्रति क्या हिन कि ॥ १ का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                 | श्चालों की कर बचा द्वारामं, पूना भाम मृद सीम । १११११।                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | धी बना प्रज क्षेत्र बार्ग्य, बन एक सामार।                                                                                            |
| हर सदस्य करी व्यक्त से पति हुन्त काला । १ शा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                 | मोर प्राथ को क्यान वर्नोंका ताले प्राथ िकार मिनार १११ १२३।                                                                           |
| हुन निरादा स्ट हुन होते, बन द्वार सत्वी कास्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भग रक्षक हार अभी प्रत्यन में नेक ध्वतीका बाह्य।                                   |                                                                                                                                      |
| किना शुरोत्व पर मा बन्दे स्वती हो हम पान ३०१ १।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ष्यांक् का क्या मान्स, किया जिल्ला क्या मन्ता ।११३१३।                             | ।। बन स ब्रह्मान बन्स ।।                                                                                                             |
| Rice wie ges fig fenter fund tie me )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | होता परि जुन निया नियान विकास तेता मन्। विशेष होती जली नियान, और ग्रीज ब्रह्माय / | केत अक्टरी क्षम्ब एड, नका अक्षम रमिकार।                                                                                              |
| en fett fen mit eine, mit die men pas eit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | द्वां के व क्षेत्रत के शांधा में पार्टि के बाद (११०१०)।                                                                              |
| the sale and the trace of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | त्रस्य सक्तरं वा सत्य अवस्त्रत्, त्रस्य वप का बाव ।                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL THE THE THE THE THE THE                                                     | हिंदू सन्य पर शाम राज्यम, आपा हुल दिल मान प्रश्रिक्ता है।                                                                            |
| The state of the s | I hills the ads 1901 feethers yat about as-                                       | स्वाधित संबद्ध धार्मम्, स्वतंत्रस्य का स्तेता ।                                                                                      |
| समा बाद्रमा अन्ति माना, क्या द्वारा , श्रीकरी मे कर जा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्ष कर के हुआ शास्त्र, गृही चारण की बाह्य !! १११ का!                              | ने कृषिकी की सीच राशिते, जोच प्रायस कुसीस ॥१११६॥ 📗                                                                                   |
| A CHARLES AND A  | and send one die ant' die net bederiff                                            | भीत बार का नवप हर ब मां, धनी में अन्य प्रोप ;                                                                                        |
| The second new second in the second s | क्ष बार्स क्ष नाम, त्रिक क्ष्मका बाद ।। १११८॥                                     | नात कारण कार कार वाह कारण हो? के प्रवास कार नाहित है स्कृत कुम्माना चारा ।) ११९८मा । एत अमेरी पहर शिवरे, व्यक्ति हुस्य स्वीम /१९९९मा |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                      |

| सिंहनी जैसे सिंह जन्म हे, सती प्रज्ञा नार    दल्लोक्ट्रिय सम चिल्ल चरम में, ससने श्रेष्ट फॅनार ॥१९२६॥  क्रिय प्रस्ती कर्य सुखीते, सन्न निध जोग सिलाय ।  क्रिय प्रस्ती कर्य सुखीते, सन्न निध जोग सिलाय ।  क्रिय निकार किल प्रत्रों, स्ट्य तृपि निर्दे पाय ।  क्रिय गोदम प्रत्र मातने, क्रि नैन जल लाय ॥१९३६॥  निना प्रत्यकी में हुिलियारी, इन्न भी लाधन नाय ॥१९३६॥  विना प्रत्यकी में हुिलियारी, इन्न भी लाधन नाय ॥१९३६॥  क्रिये करती जन्म महोत्सन, पतिनर युद्ध सम्भार ।  हस प्रकार गद्द गद्द नायासे, रही है सती उत्तर ॥१९३६॥  हस प्रकार गद्द गद्द नायासे, रही है सती उत्तर ॥१९३६॥  सती धजना चिता युत लाख, उपनी दिल्म दाज ॥१९३६॥  सती धजना चिता युत लाख, उपनी दिल्म दाज ॥१९३६॥  सती धजना चिता युत लाख, उपना क्हा हन्।।१९३६॥  सती धावसे साय साय, कहें प्रेम प्रकटात ।  हमी चाला रै में नृष इन्नुप्त माना अगर चिता आता ।१९३६॥  सती चेमसे भाग्य सनाया, मिटा जरूल सताप ।  इही सोनती येमुन माना, आए चल यह आप ॥ १३६। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मामा कहता नगर चलो सुज, गया सकता दुख दूर। चिता चितकी दूर हृदानो, मिलहे सौख्यस्नूर, 199३७॥ सती सखी श्रिठ सुत मामाजी, बैठे आय विमान। सती सखी श्रिठ सुत मामाजी, बैठे आय विमान। मिदा समीका सोच हृदयसे, हृनुप्र किया प्रयाय 1199२८॥ होय प्रवार सहा लड़कता, रान भूमाका तेज। इसी बानपे रहा लड़कता, रान भूमाका तेज। इसी प्रवार पुत्र लोने उछले मित्र जैमी पे श्राय। पुत्र विद्वार पुत्र याचा पे, शिका चूर्य हो जाय। 199४०॥ पुत्र विद्वार में भी श्रा का हमारा, जीवन सुज बारा। 199४२॥ प्राय पियार जाल हमारा, जीवन सुज बेकार 199४२॥ मामा कहता धीरज मारो, तज वो चिन्ता दूर। पुत्र पुरम हे पुत्र पीरण, सव विधि शाय पुत्र । 199४॥ पुत्र पुरम हे पुत्र पीरण, सव विधि शाय पुत्र । 199४॥ पुत्र पुत्र हे पुत्र पीरण, सव विधि शाय पुत्र । 199४॥ जीवत जानो पुत्र समान। पुत्र त्र के लिया वालकी, जैसे मिला निषान । 199४।। तुत्त उत्तर के लिया वालकी, जैसे मिला निषान । 199४।।                                                      |
| दिया मात्र को मामा कहता, एत्र महा वलवार। चीद्र लगी नहिं जरा श्रा प, हंसे पुत्र गम्भीर ।।११४६।। वास दिया वजींग केर का, माता ले तरकाल । ह्वय लगाया प्राय प्रत्र को, मिला लाल सा लाल ।।११४७।। ॥ अंजना का हुनुपुर में प्रवेश ॥ चला यान तब योघ गती से, श्राप निज्र मोसाल । इलदेवी सी मान श्रवना, घरघर काम सला ।।११४६।। हिया महिल रहने के कारण, उत्सव किया श्रपार। हिया महिल रहने के कारण, इत्या किया श्रपार। वाल से चपक वेली सम, कोहा करे महान ।।११४।। एहें श्रवना सुल में निधितन, श्रव्य प्रक ख़द्रकाय। पव उत्तरेगा श्राल सीसका, चित ये चिन्ता छाय ।।११४।। श्रव्य मिटे हुल सारे मेरे, मिद्रा न सिर का श्राल। सत्य श्रील से मिटता संकद, पार्ज मंगल माल ।।११४।। ध्रद्र श्रण को वहण सुनोते, गए युल के माय। पवन कंसर का हाल सुनोते, गए युल के माय। प्रवर्त श्रण को वहण सुनोते, गए युल के माय। ध्रद्र श्रण को वहण सुनोते, गए युल के माय।                                                                               |

| the same transfer of the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | इति प्रविधे ध्री परीषा, बन्द्र ध्रमती पात्र ।                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्षार्थ पर अपना रावा क्यान्द प्रतिक्षेत्र ॥॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । प्रजनसे सिंह मिलाप ॥                                            | शीध कारीर कीने परात, पूर्व प्रमा विभाग ।) 11141                                                                                        |
| अन्त हुए कर क्यान्तिन, बक्रमान्त्री ५सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उदी ध्या हैया उस वह में मल एक मृत्राम ।                           | स्ता गर भी कर पान, स्त कर वस वार                                                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                 | मध्यम् नीत पृत्वी होती, अप मध्य मध्यमार (१९१९ म                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शीपक देश यह ब्याब्से, बार्मन से मेत ।                             | पूर्वी काम भार मान प्रमान, पने को व्यक्तमा                                                                                             |
| 3<br>≅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ो प्रथम मन्त्र के प्रथम मंद्रित प्रथम, कृतम किया प्रमंत (१११) १९॥ | नाम बारा के नमा प्रता थे, निक्त प्रमामक काल ॥११२१॥                                                                                     |
| शिक्षा प्रिमेंन यत्रम महा को केंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्तो सिंग क्या योचे प्रस्तो मृत्य को म्लेक।                       | पूर्व पूर्वा का सकी किया, द्वार प्रति का ब्रुट शीख ।                                                                                   |
| िथ्य सम्बन्ध न करण करते का दिन ति है । है । विकास अभी दिन्ती कैसी, होती जन पानेस ११९१३३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पूर प्रश्न करों दिल्ली कैसी, होती जब पानेस (१९११)                 | हामते की ब्या भारत द्वाराच, बाहब आम बर मोद ।११९९१।                                                                                     |
| बिन प्राज्ञापन जिल् धारा में गई प्राप्त कर काछ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भीवत बर हो ग्राप साध्यी वर्ष मत्त्रे का धोष।                      | क्षेत्रमा ध्वा पूजा पूजा, क्षा एउ शाक्षार।                                                                                             |
| शिक्तमा म्हास्मित सार्थिक शास्त्र मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | युर्ज पीठ्या पुत्र थार्न में, उसका दे कालोब ।११९१शी               | मीर प्राप्त को करण असुनित, हाले ग्रुप्त विकास । १११९३।                                                                                 |
| ge feren er jenne, an fin nein ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धन रक्षत हुए उड़ी प्रमंत्र से नेज ब्लीका राज्य।                   | : u                                                                                                                                    |
| विकार्यान दिना करने, बचा दूर देन प्रकार रहा हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121111                                                            | - 42 4 EST- 974 =                                                                                                                      |
| क्षाद प्रवि विद्या विद्या क्षेत्र करते । कियंग होतो बन्नो किन्नो, हो शीख ब्याल )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | चेष भारती कृष्य वय, नयुत्र श्रवण प्रतिकार।                                                                                             |
| 94 (42 (22 424) 44 44 44 191 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                 | क्ष क्ष के क्षा के क्षाचा, मेच रास्त्र के कार (1994का)                                                                                 |
| सर्वे शर्म प्रमाणिक पुरसीर समित्रक मार्थ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ा सर्पका भिन्नना और पविश्वीन परीका ॥                              | क्षत संस्था पर सीच ग्रमिस, प्राचा चन्न किन सात 1999abit                                                                                |
| प्राक्षण महार संबंद्धिका विक्रम चर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चये निर्देश रिवा कर्मणोयमें निष्ठा शुक्र विषय बाग ।               | स्थापुत मान्स र्थात्म, द्वारसम्बद्धाः                                                                                                  |
| सन् बार्क्य है निरं बार्च क्यों दुवा दुव्यान हुए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | के के कर के हुया बात्यन, नहीं अधने की बात 1999wil                 | में कृष्टिकी भी भीन राश्चिम, कोच सुमग्र कुनीन (११ १ १६)।                                                                               |
| I seed and and and and a the star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पन देशन मोथ पुत्र शक्ति, मूंब दशी बनाहा,।,                        | ा नार्य परे पर दस्त हिन्दा में प्रेस होत्र । जब देशम प्रेस हुत्र वाहि, देश करी बनामा। तीम काम का मुक्त कर वाहि में मोने हो मुक्त कोच । |
| the second secon | and diest and after land desiral state (1992)                     | शत श्रीकृत पहल संस्थे, श्रीकृत पुरव स्थीत ।११११०॥                                                                                      |

| प्या! प्रार्थ भोजाई तेभी, पिमी समय षष्ट चाला। मिंहह राय थ्या पवनकॅवरसे, थर्ज करे करजोड़। | 10368                                                                 | निज सालादी धोटी धत्रया, किरती तब यह प्राय । 💎   मित्र कहें क्यों ? फिकर करो हुम, मिलती सती जरूर । | यसंभाता सूखी न दिखती, फोई पपट दिसाय ॥११८६॥   ज्वतक नीई खाऊँगा भोजन, मरजाऊँ विपखाय ॥११६६॥ | <br>धेर दान कान भालप, नारा नजर ने आया।<br>पत्रन चिचारे सारे चिवसय, भोजन से दरसाय॥११८६॥ जीती है या सरती प्यारी, रहती विकट उजाड़ ॥११६८॥ | धरे तभी भोजनकी स्वारी, मीठी मीठी चात ॥११८॥ व्हा मित्रस चालेय जलदा, हा घाड असबार ॥११९७॥ | <br>326      |                                                       | क्से में ह दिरालां जाके, चिंगां निरा थात ।<br>अस्ति में ह दिरालां जाके, चिंगां तरपात ।।१९८४।। सुनी हाल कहे पवन सभीने, किया काम ये नीच ।।११९६४॥ | 1826 | <br>1352     | <br>75 | धाणा जेने छाचा ऐसा, पवन दिया छाड़ेश । हा धाह था भुन्ना हमारी, पता किया श्रति हेपा।१९६२॥ |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| -                                                                                        | मिलके शर्।।१२००॥ दिया श्रंबना को दुख मैंने, श्रव यह दुखे सताय।।।१२०६॥ | ī                                                                                                 |                                                                                          | <br>विकट उजाड़ ॥११६८॥ करे सना पर एक न माने, सात हुई वेहाल ॥१२०७॥                                                                      | 188881                                                                                 | <br>11838811 | हे सारा हाल। पवन पवनवत् ढूढे वन वन, मिलता नहीं नियान। | -                                                                                                                                              |      | <del>-</del> | <br>_  |                                                                                         | के काना नेप। । मजको सम मत रोको जाते. जाता इन्टन काज। |

सुनके भोली भाली याला, वहती सारा हाल ॥११११॥ | सभी गुन्हाकी मौकी देखो, श्राप बढ़े सिरमोड़ ॥१२०१॥ | रही सदा ही साथ लालके, इन्द्र भी करो उप च , ११२५०॥

द्धना इस करा का इसम् ४२३ थीन उसर ।।१९९१॥ | वर्षी हुत एती क्षेत्र को का है। वर्षि कलगण ११९०१। | वर्षी क्षेत्र के लगकि व्याप वर्षक कमार्थ कराय ।।।। की क्षण कर करना तन किया कहा द्वमान [१९१६]। | कामा पर परिवास निकासी, एकर बात विचार मुन्तका। हो सन्तर पर करते ने, प्या बता क्षेत्राच 11982 । व्या बही एतम विष्य हुन्से हुई क्षिको हुए बहाराहुन्य आज्ञा क्षेत्रा व्यासी, स्व क्ष्में क्षेत्र 11982 । व्या क्षेत्र हुन्से हुई क्ष्मिको हुए क्षा का श्री क्ष्मा क्ष्मा व्यासी क्ष्मा क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में क्ष्में हुई क्ष्मिको हुन्से हुन्से हुन्से हुन्से हुन्से क्ष्मा 11982 । व्यासी क्ष्में हुन्से हुन्से हुन्से हुन्से क्ष्में क्ष्मे हान किता सारी कारी पर्देश हैं। हान बार।
हों जिले को छोणा, मह ब्रम्मरी दान।
हमें हिन्दों जारी दारो, किसले हारे तेर। Il wat by En end beneath tied ettil | थिन प्रदेशन प्रतिकार प्रतित्वधासम्बद्धाः । विनायम सम्बद्धाः इत् विभावपंति सम्बद्धाः । विनायम सम्बद्धाः सम्बद्धाः भीते भीतन साम्बद्धाः । १९०२। हिस्ता करें वंश्व दीया, रिण एक कारोर । विभी दुलाला में कर थता होता वहीं विह्या ॥१९६१ । वाको श्रवार करको मोत्रम् सम्बो को दिस्तार ॥१९०३। । विकास के वंश्व रिकास करको मोत्रम् सम्बो को दिस्तार ॥१९०३। Gunfall fruie nert femmit warel | बिन्द इस ने बरा रूपान पुन्न में पूच विनोध अ१९८२॥ | बरा ब्लामी बाई बाई सुनने, बर्डु बरायविक प्रवास ॥१९९२॥ पर युव्य वर्ष बारत कर्ते क्या होने घनमाल । भी बात बात पुत्र में, बल में शी वर्षणाल ।।शाहरो। कार्ति जिलेशी सकते प्रतिकात महत्त क्यारी पाल । पान की निराती है किया प्रधिक प्रम्यात । विश्वेत करना था तन विश्वेत प्राप्त सुत्र पास | स्व हरूर हम्मे शू सावा, में बाता मुख्यार पाना कोट दिन नारी है, बन्द सीस सक्यार ।[११०६]] िष्टित करी जात काकी कोजन करेंगे उसकी बार १९९७ था। थिया श्रास थे होगा बिरिषक, बीचित तेरी मार।

| सनी हिया हुंख क्रमाधित मेंने, किर पाए सिर थालं।।  यान सतीका थाते हेखा, पवन मिलाप।।  यह आई है सती धना, दावन मिल स्वात ।। १२२६।।  सती कार्त है सती धना, दावन मिल स्वात ।। १२४६।।  सती कार्ता एवं विपार, सामें उच्चे आकाया।  सती कार्ता एवं विपार, सामें उच्चे कार्त थाता ।। १२४६।।  सती कार्ता एवं विपार, सामें उच्चे कार्त थाता ।। १२४६।।  सती कार्त वर्षा हुँ हमारे, उच्चे कार्त हैं हम स्वात ।। १२४६।।  सती कार्त वर्षा हुँ हमारे, उच्चे कार्त कार्त थाता ।। १२४६।।  सती कार्त वर्षा हुँ हमारे, उच्चे कार्त हैं हम सव वाय ।। १२४६।।  सती कार्त वर्षा हुँ हमारे, उच्चे कार्त कार्त थाता ।। १२४६।।  सती कार्त वर्षा हिमारे विपार, सामें हुँ हम पति परमेक्षर, विन पति स्वा थाता ।। १२४६।।  सत्त वर्षा हिमारे कार्त हुँ हमारे कार्त हुँ हमारे वर्ष हुँ हमारे सव वाय ।। १२४६।।  सत्त वर्षा हुँ कार्य प्रकार, कुँ हुँ हमारे कार्य थाता ।। १२४६।।  सत्त वर्षा हुँ कार्य प्रकार, कुँ हुँ हमारे कार्य थाता ।। १२४६।।  सत्त वर्षा हुँ कार्य हुँ हमारे कार्य हुँ हुँ सत्त वाय ।। १२४६।।  सत्त वर्षा हुँ कार्य हुँ हमारे स्व कार्य हुँ हुँ सत्त वाय ।। १२४६।।  सत्त वर्षा हुँ कार्य हुँ हमारे स्व कार्य हुँ सत्त वाय ।। १२४६।।  सत्त वर्ष कर्ष वाय ध्वेत हो विपार स्व कार्य।। १२४६।।  सत्त वर्ष कर्म हुँ कार्य प्रकार हुँ सत्त वाय ।। १२४६।।  सत्त वर्ष हुँ कार्य हुँ सामें स्व कार्य हुँ सामें स्व कार्य हुँ सामें स्व कार्य हुँ सामें स्व वाय।। १२४६।।  सत्त वर्ष क्रि हुँ सामें स्व कार्य हुँ सामें कार्य हुँ सामें स्व वाय।। १२४६।।  सत्त कर्म हुँ सामें स्व कार्य हुँ विपार साम।। १२४६।।  सत्त कर्म कर्म विवार साम्य स्व हुँ सामा हुँ सामें स्व कार्य हुँ सामा हुँ सामें साम साम।। १२४६।।  सत्त कर्म कर्म साम्य हुँ सामें साम साम।। १२४६।।  सत्त कर्म कर्म सामें साम साम्य हुँ सामें साम।। १२४६।।  सत्त कर्म कर्म सामें साम साम्य हुँ सामें साम साम।। १२४६।।  सत्त कर्म कर्म सामें साम |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हमे दिया दुख धगणित मैंने, फिर पाए सिर धाला। वन बन फिरके कप्ट उठाया, रखा धर्म में स्थाल ॥१२४६॥ स्से स्यानी वस्त्रमाला, रही विपतमें साथ। स्ति कहें हुम पित परमेश्वर, विन पित स्वा हाथ।१२४६॥ श्वर धान वस्ते कोरो विपदा, सहव किया रख लाज ॥१२४।। श्वर धान वस्ते विपद विलाई मिले सभी सुख साज। इए धानक दर्थ धापके, सुधर गए सब काज।॥१२४।। लक्ष वालक को पवन सुदित हो, लेते गोद विठाय। प्रथ्य प्रवल वर रूप देखके, मोहित हो नरनार। प्रथा प्रवल वर रूप देखके, मोहित हो नरनार। सम्म करो मव धोगुन कहारो, दीनी श्राधकी हाया।१२४३॥ २२४४।। सन्य २ तुम दोनों कुलको, दीना धाज उज्जा पास। इतना दुख पडने पर हुमने, किया न किसपे रोप। स्तिन क्रुड शाल चढाया, श्रीवक धरा सिर दोप।१२४६॥ मिने क्रुड शाल चढाया, श्रीवक धरा सिर दोप।१२४६॥ माफी दो बहुचरजी समतो, श्रीवक ग्रुयोंकी धार। मेरे हुर्ग्यापे हुम कुछ भी, करना नहीं विचार।।१२४६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सुन सामुकी मती इंजना, योली बेकर जोड़। क्या १ कहते सामूजी सुजको, उम मुज सिरके मोड़ ॥१२४८॥ मान बढ़ाया मेरा जगम, भोगा में निज धाप। यदि किया हुख में नहिं भोगा, श्रद्ध हुख टीजे धाप। १२६६॥ विक्षे सुनके वाणी, मनमें होती टग। विक्षे सुशीला महामती थे, पतिव्रता गुण ,रग। १२६०॥ विक्षे सुशीला महामती थे, पतिव्रता गुण ,रग। १२६०॥ विद्धी सुशीला महामती थे, पतिव्रता गुण ,रग। १२६१॥ मोद लेय निज पौज रसाती, क्ष्त्र टीपक ये लाल । १२६१॥ केहामित माता तव धाई, पिता महेन्द्र त्याल। ११२६१॥ हे बेटी १ ध्यपाध हमारा, मान करो हरहाल । १२६१॥ जब धाती यह वात ध्यान में, उठती तनमें काल । १२६१॥ वाची स्वने समा सतीसे, वार वार गुण गाय। १२६१॥ याची स्वने समा सतीसे, वार वार गुण गाय। १२६१॥ वित्र क्ष्रे नहिं टोप किसीका, धाईक कमें बलवान। सवि क्ष्रे वाह टोप किसीका, धाईक कमें बलवान। सवि क्ष्रे वाह होप हिंचा हारा, भोत्सव किया विशेष। सव विद्यास । १२६१॥ मानाओं को सव सरकारे, माना उरका हार। मानाओं को सव सरकारे, माना उरका हार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

पंच क्षा के तम किया हो, को राज्ये का आहार का आहिम दी है की देकना कर ।।। स्थान वाली का देकन, कर के जा कर राहिए।

प्रेम देकी है किरोंक, की देश का शहर हो।। यह कि क्षा के कि किसी के की के कर कर के कर कर के कर कर का का का अपना है।। यह किरोंक की की का कर ।। स्थान की किरों का कर के कर के कर के कर का का का का है।। यह किरोंक की की का की के का को का का कर के कर के कर के कर के कर का का का का का है।। यह किरोंक की की का को के की का की का की का किरोंक की का का की का का की का का की का की का की का की का का की का की का की का की का का की का की का की का की का की क जन पूर्व पातके थाना, धर्मा थाने विरोध । जिला धर्मा वार्त करोंसे, तिरा हत्त्रका पोत्र अत्रत्त्वत्र अन्यतुत्र धोपा व्य वच्छे, देव निवाधी शाव । मि हुन ब्यापार भूतम, तार्च कुमाने के शाश्रामा क्रिके बंक्स स्मित्त स्मित्ते, क्ष्मिते किस विकास मिना सम्मे पुत्र भाग रच करते, त्या हुन्य प्रमाद शाश्रामा क्या क्षेत्रवात्रुव्यक्षे दिश व्यक्तिक्ष्मक्ष सेरे कारण सम्बन्धित दिशा प्रश्ली क्षेत्र हार हार स्थान है है हो स्थान स्थान कारण पहिल्ल पहिल्ला है है है है है इस दिलसे हैं बार्न विश्वान, क्रम सीमानी कात । प्राप्त कर्म बना गुरुषे, मात्र विद्या पद्मात्र (१९९९)। विद्यादास का प्रत्य उत्तरी शृथिये बचने देव । एक म माने बढ़ा विस्तीया, देन केन एक ब्रांच ११३९१४ े हुन किन सोनन न्यू रूपार्ग राम सक्तो क्षुत्र मात ४३९२५)! हकी बोलबी छुटा प्रमुख्यी, मंगस ब्लिट विकार ।[१९११ भेरे कारण मन्त्र प्रमाम, जहां पापक चार ॥११२४॥ प्रचारात क्षेत्रे क्ष्य करने, गिरते जिला सम्बर बर्ग र कर्म तु ग्रह कार है, इस ने प्रमुख्य । बर्ग किया है तान कुमा में इसने कुमा नार्थ । (१९१९) ने हों ने अपनी अपन किया में किन क्षेत्र के बाद काम शहर । । पनि हमनी मुझ जिना स्थितों जेना जब अर्थण । | क्षित्रे किसी जिन मैं ह्यूमी, पति सम्बाने बार। पत्रत हमूनी बिता जवारों, कीना काला अर्थण प्रश्तरात्ता सेने पत्रिका को तील पत्रतात ।।१११ प्र बत्री कुछी है, यह कोरी, जुर्वे न्यूप अनुवात। पूज हमुनी हिन कुमरी बाफो, मेरी परिवार पत्रत। विवा करी क्षत्र काल विवाधी, कृष्णे होती हात | अन्त्राच को गुक्त साचा उपने, पारे परिस्त कार। सरे क्षित्र हुन्त सब्दी प्रकारण, इससे विचा विचार ।११२२३। | प्रान्ते अत्र जन्म द्वारत व्यवस्, विकर्ते अर्थ स्थान । ११६१। बारी बिक बड़ी उनक विकासी, बढ़ बिसीपिक बार 1, , । ॥ समटो इसा अंबनाका पता।। ा पंचनकी पत्रिकी खबर ।। शोर, २ लु. वर्ष दुन्हे, क्षेत्रो स्वर्ता अवराव। शवर बन्नेकी स्त बाद है, चाँचे सम् ,विकास।१२१११। पास पानके स्वराह्मतर्दे, हात हात दाप क्रोक । ; ये हो, रीवेसे मुतरीह ध्यारी कि विमान। का कोरोंके दम बारे हेने व्हेंन प्रवार !

| धंजना पदन मिलाप।   वात सतीरा धाते देखा, पदने कर्य ज्ञाया।   वात सतीरा धाते देखा प्रकार स्वा धाती हैं, होगा स्रति विवास ॥१२४१॥ स्तती ध्रवस धाती हैं, होगा स्रति विवास ॥१२४१॥ ध्रावस्त प्रति प्रमति सतीको, ध्रव धावे हृद स्थान ॥१२४१॥ ध्रावस्त प्रति प्रमति सतीको, ध्रव धावे हृद स्थान ॥१२४१॥ ध्रवस प्रमति सती सतीको, ध्रव धावे हृद स्थान ॥१२४१॥ ध्रवस प्रमति कर्य स्थाय। । १२४१॥ ध्रवस प्रमति कर्य स्थाय। । १२४॥ ध्रवस प्रमति कर्य स्थाय। । १४४॥ ध्रवस प्रमति कर्य स्थाय। । १४४॥ ध्रवस प्रमति कर्य स्थाय। । १४४॥ ध्रवस प्रमति कर्य प्रमती क्षाय स्थाय। । १४४॥ ध्रवस प्रमति कर्य प्रमती, वेद्या व्यान । । १४४॥ ध्रवस प्रमति कर्य प्रमती, वेद्या व्यान । । १४४॥ ध्रवस प्रमति कर्य प्रमती, वेद्या व्यान । । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमती, वेद्या व्यान । । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमती, वेद्या व्यान । । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमती, वेद्या व्यान । । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमती, वेद्या व्यान व्याम । । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमती, वेद्या व्यान व्याम ध्रवस प्रमती, वेद्या व्यान व्याम व्याम व्याम व्याम विवास । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमती, व्याम व्याम व्याम विवास । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमते, व्याम विवास । । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमते स्थे व्याम व्याम विवास । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमते, व्याम विवास । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे प्रमते व्याम विवास । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थे व्याम विवास विवास । १४४॥ ध्रवस प्रमते स्थाम व्याम विवास । |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : |
| सुन सासूकी सती शंजना, बाला बकर जाह । क्या १ कहते सासूकी सुजको, तुम मुज सिरके मोह ॥१२४=॥ मान बढ़ाया मेरा जगमे, भोगा में निज श्राप । साम, बतीकी सुनफे नाथी, मनमें होती ह्या ।।१२६०॥ दादीकी श्रुयोला महामती ये, पितमृता गुण ,रग ॥१२६०॥ वादीकी स्वात पीत्र रमाती, कुल होपक ये लाल ॥१२६१॥ केनुमित माता तव श्राई, पिता महेन्द्र हपाला। हो होरी १ श्रपराध हमारे, करी नहीं संभावाः। जब श्राती यह नात ध्यान में, उठती तनमें साला ॥१२६१॥ पाची सवने चमा स्ततीसे, नार नार गुण गाय ॥१२६१॥ सती कहीं नहि होयु किसीका, श्रीक कर्म बलवान। दिव सुगते नहि हो श्रुटकारा, मिले मान श्रपमान । १२६१॥ सव विद्याघर विद्या द्वारा, श्रीत्सव किया विशेषा। सव विद्याघर विद्या द्वारा, श्रोत्सव किया विशेषा। स्तुर्य स्व जनको लाय, माना उरका हार। हनुपुरमें स्व जनको लाय, माना उरका हार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

हेरे छाच को यह बारी, ब्ह्स्टान व ध्यन ३०१०।।। ध्रत बरो ना बाह्य मार्चे, को हुटकी सब ब्हब हु। घटर | बाबा सन्छ से तब काकी, सीती द्वित स्मात ॥१९६१० ||| स्त्र धारो में प्रश्नित ब्हाला, बरंग का ब्ह्रवरूत | राष्ट्रकोरी का बात किया कराया विश्व कारा । हिका सीम में हाण चार्ड, कार कर सो हमेरा । १९२२ सु रोजर वर्षी का बिद्या करा बहोबर कारा | फॉफर्स काराय हमारे, केस कार कारा । पण्ड कर र पार पुण्णे की कुछोरा पर या जीव कारण मेज प्रकार पर कुछ।

बजी रुमारे प्रपान पुण्णे की कुछोरा पर या जीव कारण मेज प्रकार पर कुछ।

पर प्रमान माने प्रपान किया मान्य मान्य पर प्रमान कारण मान्य कारण मान्य मा स्न परिवर्णन कर कीमें, विष ध्व पास्त्र विकास । उद्धरा को को क्या का बस कियर पत्रा ।११००० | मंगकाय अन्यव त्रिया वर्ष, व्यर्थको विकास ।११०९३। I ten n in hi Tenne su ban min का नजरण जो क्यांको, व्यविक दिवा व सम्मण ॥१९०॥ | बार समय व कांकि रिकाले का बु सम कारस्म अ१९०॥ राज बरमधी को अमन्त्र, बाले बाद्य बद्धान । वरवर्षतः का राज देवहे, स्रोता कथन थार ॥११०१॥ | वाच्य कथा अववासरोप का शुव्रवस्थ स्वर्गी दम्मा।१६० ॥ ॥ युद्ध में ब्रह्मान क्य बाता ॥ य के दियाने कृत भेडा, वित्र नानाने पास | मधा मरी हम बगते में पाई हुआ बचार ११९८७३ विश्व स्थानी अभी धारे सक्षे पुषा विचार ! र्घांडमंत सम्मत ह्यातं, क्षेत्रर स्थान सार। हर्ष अध्या शामा कर विद्वत्ते, विचा द्वारा आहेगा। चा बायक को शय मेरे पे, बढ़ी हवा का काम । पान पारे प धारे विवासी में सीनू संमास। ॥ नाना क्ये धक्ति पताना ॥ ध्यस्ता है जान लूं ब्यून सामके किर पत्रशाना क्षेत्र । वर्ष छनी ब्युनान कोछ जा कम्पर नर ए रोप ॥११६ ॥ वेंचा मेरे द्वाच छन्तारी, स्मित बाबेरी ग्राम । १९६६ १।। जिल्हा बहुका से बच्चोरी दिला दिया पुद्ध क्यास १३ १९ हो। र्षेत्र अस्ति स्थान सम्मा, सोध विका पर शास । सभी स्थान वर क्षाय श्रामने, निसी श्रामनी शास शास १३॥ ह्रिया जास्पर पुत्र विकासे तीन पहर चट्टमान !!१२६१!! सम्बद्धे सर बोध दुम धमको, सुबोग हम अन्त्र। संबंधि स्थान क्या अवही संजना, दीवी आप विज्ञास । साथ प्रसारा सिक्के भूवनें होगी धंद दवान । थ्या अतिकार बान बुन्ति से, जिल्ला बाजरते चाहत ११३ शतका। सूप कर्ष कथ क्या है आता क्यी हुपने सुरुष ;

| ॥ इति श्रंजना चित्र ॥                                        |                                                                                                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| प्रज्यनंद ''सुनिसूर्यं, सती गुण, गावे युग करजोर ॥१३२४॥       | रथमें बांधा वरुणराय को, भोगो निंग करत्त ॥११०४ ।   विषय भोग यह जहर जबर है, सुनो स य प्रादास ॥१३१४॥ | रथमं वांधा बरुणराय को, भोगो नि । करतृत ॥११०४ ।       |
| संवत विक्रम दो हजार हक, भव्य सहर इन्दोर।                     | कालचेप मत कीचे त्वामिन् ? नहीं काल विश्वाशः ।                                                     | धैठा छातींथे पग डेकर, वांचा हड़ मज़बूत । '           |
| मन विधित संपत्ति चर पाचे, बरते जय जयकार ॥१३२३॥               | वृद्ध पनेमे प्तम हम मिलके, केंगे जोग सवाय ॥१११॥                                                   | सिरकी चोटी पकड़ी करमें, रहा मेघ ज्यों गाज ॥१२०॥।     |
| ्रेसी साध्वी नाम अन्य नित, जिपये बारम्बार ।                  | पवन कहें लघु वयम सुतको, कैसे छोड़ा जाय।                                                           | वरुण 'भूपरे हुट पड़ा है, हनुमत ज्यों धमराज।          |
| मन वचकार्या शील श्रराध्यो, पति सेवा उर लाय ।१३२२॥ 🌡          | जनम सभ्या के दुख जग मोटा, सबही काम निकास ॥११९१॥                                                   | संजधनके हनुमत्तरे धाया, प्रकटा मनमें हेप । ११०१॥     |
| मोत्त जायगा नरभव पाके, धन्य सती जग माय ।                     | संजस लेना वैभव तजके, पतिपग करे प्रणाम।                                                            | पूछ फेर यत सुतको बांधे, लख याँ वरुण नरेश।            |
| श्रनतण् कर्के दोनों सतियां, लिया <b>∓वां में वास ।</b> १३२१॥ | रात पिछली थर्न जाभिका, कासी विविध प्रकार 11१३११॥                                                  | सेना सबरो धूजन खगती, गिरते कोइ। पहाड़ ॥१३०२॥         |
| मास मास तप करे पारणा, सूबा लोहों मास ।                       | जाता सुखमें समय सदा यों, एक समय सुविचार।                                                          | हिक लगाई बारह योजन, पत्तरा धारह प्रगाइ।              |
| सती श्रंजना तपस्या करके, दोना श्रम सुरुपि ।।१३९०।            | ा पवन और अजनाका बराज्य ।।                                                                         | विद्यां द्वारा करें भ्रानेकों, बानर रूप 'हजार ॥११०१॥ |
| वसंनुसाला हुई साथ म, श्रांखर प्रसामिश्या                     | 9                                                                                                 | रणमं स्तर पड़े बीरीकी, देखें जब सलबार ।"             |
| चित्र उद्गासी छाई हनुक, सुम्म मत छाना सात ।। र ।।।           | सती श्रजना पुत्र प्रबन्धे, पाई सोंख्य विशेष्.।।१३१०॥                                              | कह घंशी सीचा बतलाये, उसकी जामें टेक ॥११००॥           |
| स्तीच सोच तमु जर जनर का, देते हिंदित होये ।                  | मात पिताको सीस कुकाया, हरपे पवन नरेश ।                                                            | हिनं फर्ट कायर नर ऐसे, बोले बचन धनेक।                |
| सती धनना सुरुषा के हिंग, लागा लग्न प्रार्था ।                |                                                                                                   | वह स्नाता ई मेरे सम्मुख, श्रपनी सृष्ट विलोय ॥१२११॥   |
| करके तप जप पवनसुना थर, पट्टच नार गांग ॥३३ रहा।               |                                                                                                   | प्रियं हे तू तेरे पितुने, माता धेरण होता।            |
| गुन्हीं करा सब मांभ स्रोज ल, जन जन कराव                      |                                                                                                   | धना संबद्धे बाख चलाते, प्रकटा टिलम शेष ॥१२६८॥        |
| िया ध्रम सम्मायाच्यापा, गर्म होन होन होन हाय । १३१७॥ ॥       |                                                                                                   | ावण हन्त्रो देख वर्तण नृप, धाया खाकर जोस ।           |
| माता । धुन सत खाड ।जनाना । ।                                 |                                                                                                   | । परुष रायसे युद्ध करन को, चले हुई मन लाय ॥१२६७॥     |
| मासा अपर आवर ने पार्का सत्य शोल की खान ॥१३ ६॥                |                                                                                                   | सुम्रीवादिक खेचर सब मिल, हन् द्यानन राय।             |
| श्रद पुत्रतस्य अध्यक्त । चर्चा पक्षेत्र हनमान ।              |                                                                                                   |                                                      |
| पवन हृद्य घराय्य हुया तथ, समभाय २७गापा ।<br>                 | मानी श्रपनी हार चरुणने, स्नाया हशानन धार।                                                         | )<br>श्रीप हुन तय रावणके हिंग, राषण जल इसवार।        |
| र्थ । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                    |                                                                                                   | :                                                    |

र एक जार दारारं, प्रमुक्त के का शारा ।

स्वा के प्राप्त के प्राप्त का का शारा ।

स्वा के प्राप्त का का स्वा ।

स्व के स्व का स्वा ।

स्व के स्व के स्व का स्व के स्व ।

स्व के स्व के स्व का स्व के स्व का स्व ।

स्व के स्व का स्व के स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व के स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का स्व का स्व का स्व ।

स्व का स्व का सा ।

स्व का स्व का सा ।

स्व का स्व का सा ।

स्व का सा सा ।

स् राजि तुर्व त तुर्व सुर्व स्थार (बल्स्स को सम्प्रत । | केंबर कोंदे तो की हत्था करू करण का स्वास | | यमे क्षेत्रे दिन ब्लब जानी व्यक्ति व्यक्ति स्वाव है११२१। | प्रक्तिश याचा क्षेत्र वावावक, हुवीन वट वावतार ।११११ह। प्री बनोच्या काप्रशेष में था है बाह्य मुख्या । ी घेड द्वार की क्या समझर सुमी घच्च विश्ववाच अ१६२६॥ र्थाप सम प्रा क्षत्र भस स्थ स्थ स्थ सम्बद्धाः ॥ राम सत्मण क पूर्वनों १४ उत्पत्ति ॥ ्यां भेषा अध्या अध्याते अस्ते प्रत्य प्रयाय ॥ श्रूरशा राँकी पत्र कामा क्षत्र करता सेमी शेषा जार। तिने र्वत में हुन्य सामन होति। देख हुन्या नत्याच (१९३३०) | बीचन बीचर चात्म हुन्यारा विद्या सोए का राज (१९३७) बरनाहकर था नाम असीका अनवा दृष्ट प्रवास । िस्त्रम सेक्ट क्यों कार शिक्ष, चुनि सिक्षपुर बार प्रश्यकरें। वभी प्रान्त कीतिन्त्रम् को वेक्ट मध्या प्रस्

| पतिसे त्यारा पुत्र कहाता, एक पुत्र श्राधार ।<br>गरम हुई श्रत्यकी श्राते, तेती जुद विसार ॥१३६१॥<br>पिर पूर्वका प्रकट हुन्या मन, भटसे किया उचार।<br>जास्रो है ज्ञिका पुहें काला कर, पुरसे करो वहार ॥१३६२।                                                                                                                                                                         | सित शरु राखी श्रांत नृपको, वर्रो वारवार। द्वान धरो नां एक किसीको, हुए श्राप श्रनगार ,॥१११४॥ भूम्पद्धल नवकर्प विदारो, करते सन्ने विनास ॥१३४॥ भूम्पद्धल नवकर्प श्राह्मभू पडती धूप ध्याहार। द्वार द्वार्य किरे झ्नोरवर, पटकाया शतिपाता॥ ३४६॥ द्वार्य किरे मिछल गोष्वम, ध्यनस्य करे महान। सर्वा वेश्व सितवर किरते, मनमें धर कुछ श्राम ॥१११॥ भूम्प केरे यह पतिवर श्राप, मनमें धर कुछ श्राम ॥१११॥ पहले श्राप बना जोगीये, श्रव सुत लेने श्राय। पति के जाने वाद पुत्रपे, रखती नित, विश्वास। पति के जाने वाद पुत्रपे, श्राया सभी निरास ॥१३६॥। पति के जाने वाद पुत्रपे, श्राया सभी निरास ॥१३६॥।                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पतिसे त्यारा प्रत्न कहाता, एक प्रत्न श्राधार । नेनों से जलधारा छुटी, आई ,राज़ा पास । गरम हुई धतरकी धाते, देती सुद्ध विसार ॥१३६१॥ विन कारणसे रोती माता, कीजे हाल, प्रकाश ॥१३७१॥ पिर प्रांका प्रकट हुणा मन, भटसे किया उचार। मास पारणे सुनि, श्राप थे, श्रोपणकी निज काय । ११३७२। जास्रो हिका सुद्ध काला कर, प्रत्से करो वहार ॥१३६२। धक्का टेकर साधु निकालो, भूखे त्यासे जाय ॥१३७२। | श्राचा होते द्वात सुभट वह, गया साधुके पास। धका मुका थापद देकर, कहा धरे १ वडमास ॥१३६३॥ किक यहां से घर न घाना, जो श्राया यदि भूता। फिर तो, तेरे प्राया लेयगे, डालेंगे मुख ध्वा ॥१३६थ॥ श्रवतो तुज्को छोड दिया है, श्ररेदुष्ट १ मितमन्द। श्रवतो तुज्को छोड दिया है, श्ररेदुष्ट १ मितमन्द। श्रवत निकल जा देर करे मत, चले न तुज छल छन्द ॥१३६४॥ म्राद हुई मन पूर्व, वाता, स्वाध मयी संसार,॥१३६४॥ सारोपसे ग्यारे मुनिचर, चल श्राप वन माय। तिक्तल ले विश्राम थकेसे, ध्यान श्रुद्ध, मन ध्याय,॥१३६६॥ सुनिको, कोढे चाहिर तवतो, देखे पुरके लोग धिकारे राणीको सब मिल, कीना काम श्रजोग ॥१३६६॥ कोर न चाले तभी किद्याका, होते मन नाराज। धाय मात सुन, राणी हालत, राणी किया श्रकाज ॥१३६६॥ धे राणी, हत्यारी मुनिको, दिया श्रधिक कताप। मार कृटके वाहिर काढे, धरा, सीम घट पाप।१३७०॥ |
| हुश्या अधिक श्रपराध हमारा, माता किया श्रकाल । नगर,पधारो श्रक्षे हमारी, सुनो गरीव निवाल ।।।१३५१।। देशैन हे करके पुर जनको, करो हतास्य श्राप। वढी श्रज्ञता कीनी भैंने, हुश्रा श्राप सन्ताप ।।१३५२॥                                                                                                                                                                                 | सभी नगर में. योर हुया है, धुत्कारे सब लोक। शोर पाप क्यों १ प्सा होता, घर २ कि ता योक ॥१३७३॥ कैसे १ पुरमें, केम रहेगा, हो सुनिको सन्ताप । राज सुनकर थर हर क पा, हुया घोर ये पाप ॥१३७४॥ सुज होते सुनिचर दुख पाते, होता काम य्यजोग। पुण्यहीन है की न नगरमें काली जस करत्ता ॥१३७४। प्राय मातृ कह खुड रायों जो, सुनिचर किये बहार। धाय मातृ कह खुड रायों जो, सुनिचर किये बहार। पूर्व केर क्या उदय हुया साधुसे, दीना काम बिगार॥१३७७॥ पूर्व केर क्या उदय हुया हो, किया काम हद पार। धुन्य नहीं थे वे सुनिचरजी, खुद रायों भरतार ॥१३७॥ खुद आए थे पिता सुनीरचर, रायों किया चहार। हाहा १ जुल्म जवर कर हाला, सुनि समता भरडार। १३७॥। तुरत श्रव्य चढ़ राजा सुनि दिंग, श्राकर किया प्रयाम। तुरत थ्रव्य चढ़ राजा सुनि दिंग, श्राकर किया प्रयाम।                                 |

क्षा पाष्ट्र गया स्मार, या किने की को प्रश्रम्थ | बही माने की माने की कार्याया जिल्ला की मान मात्र मान कार्यकी को कार्यकी कोच कार्यकी कार्य क्ष्म पूरा बद राज क्षेत्रा सारेगा केवीता भिरायुत्र केने दिन कर्न्यू राज क्षुत्रा क्षमाण शाहरात इंकिन दीन फिला प्रतिकाती मूख गई विक्रमात । होत्ते इसने पता बलाये, वन ते बत्तक बताब शास्तः । हे हार्न बर में पत हमते दिल क्लोको हम। तिक बरो कर व बत्तमं होते वन में बत्त आग्रवा। विद्या तम में हुए क्लीयं, वने चाल तिर्याम। भीत तेन की पुत्र कोला, बजारी सर बंडान 1192 वह-रीता की करन करती हुगा भूत केता। विभावन पनी जानती, हुगिने दिन मातार प्रवृत्तक। भीन व्याने तोमा नेता, पत्र काम प्रवित्तक। बार बार बार्सीने पत्ते को बात बादाय : हिंगा सत्य में राज भीत के द्वार बना प्रशासत हता। ३६ ॥ वारे क्यिया वती विषय हैं धवने कर्त विकार १९३०शी कर बाह का प्रमान कर्म में त्वपना केंद्रा करा कर पाचित होती बार चपूरी विका चंच क्यानव श्राहर हा मते वित्र कोई अवदेश बढ़बर, शुत्र सुन्त में शुक्त सम्ब्र की य किसी राम क्षेत्र हम, छत स्थाप संसार । प्यात्र कोन्न तत्त्व बद्धी क्षुपात्त्रिक, सुन्त स्थल ने वर्षि कात्र्य शहरू स्थल मि जागाई क्रमुख इस्के, विशेष केलू एक ! नोर अध्यक्ष रहा क्षामने क्षापुन ग्रामुकार ।।१४ न्यास मात्री बारी का श्रीय की काबर बार कर काया। क्षे जिल्ला को तिर्देश गढ्ड में खुक्ति कर सुविचार। धारी वाटी बनी कुवादी स्वाधित है ब्यो स्त्री शामने जावन और बसार ! रेक पूर से फिल्म बिहारी शुरू से बढ़ा जनार ॥११३४=। शुरु के पीर्षे क्ये शिष्य बर, यदामा वैश्व विद्वार । विश्वणों का घर कहा बीच के अब बात जावार !! १ वश् मास पार्थ पप बगर में खेंने कर पाइतः। थाम् वह क्लिके विभिन्न में, बिन्यब ब्लाब छन्तुः।।१३३६। हान क्लि कारीय प्राचते एक माथ क्ष्ममा ११९६६१। मिरि गद्धत में किसी सुनिवर प्रमशा क्य भरपूर । भूम प्रती स्वकों से मीचे शुनि थे भी कोचान्य !!१६वश्| काषु मुक्तिका पास विका के किया क्षांस प्रस्तास । की राज्य पत्र शहर कीय का गई कान अब दार ।।१३३४। हो कोब से बन में बायन कोब बड़ा बुखतार ! बिटक हुई क्लित क्लिक क्लिक, तथ उद्धा सोहाक ह राको पूज प्रकार (१९३६६३) है। एक परि हुधा मनत से धूनने अधिनर काम ।। ११ १ १ का प्रोक्षे करा कर्त स्ते, जीते भी क्या कर्ते । विश्वती क्षण्यक कर्षे भागव हो चावल प्रोच विष्कृत हो। १६१ ॥ विष्टु छेट सम शास्त्र पास्त्र पारित्र धर्मत विकास । पुत को से चारतित्र बीड़ बन, बन्ने द्वाय स्वार्थात शहर शह वक कारासी बीक कराने रहा भागातम क्रीण। बार बार गुरुषा यस करते, बोला बार प्राक्षार। १३ ६।। क्स सहको से कोन्ता, विद्यास्त्र सर सरकात ॥१३ ॥॥ श्वम के बिता रह करके तर क्षम क्षम करायों साख १९९४ हो। धाव्याक्षोत्रम वार्थमा का सम्मरी क्ष्यार ! शुरूर इस वर्ध का सकते हो। सरे ब्याद्वव काम । रेसे हुत्र को चाष्टा ६३ छिप्त जिस्त गुक्काम ।।१४ र / रेने कर धर बजा किया है रहा चर्म कर दाता। कोमक तत हात बहुचर, शुद्रर प्यारामान समात । षयीपन की बेड मिमांद्र, शाम शक्त कर पार शिश्व का किंग गरि बाला बान्स साथ है, स्याता त्यान बर्मगा १३ ३॥ भ्या विस्त सरका में पालम से प्यूपीय प्रवास । पियों प्रस्ते जिए खाड़ा हैं, कबर है से फार ! --

| दन्त कुराला मांस चोटियां, खाती कर श्रास्वाद।                                                     | जानव्यतीन सथारा ठाया, त्यांगे पाप श्रहार ।                  | सुनके नव हो वडी वीरता, चचल गति हय धार।<br>सभी घरन चड चली युद्धमें, डिम्मत धार श्रपार ॥१४३२॥ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर चूर तनकी हो हड़ी, खुन बहा ज्यों नाल।                                                         | कीतिथ्वन सुनि कमें काटके, हुए सिद्ध भगवान।                  | नोग रोन खा पड़ी सहुंदे, जंसे श्रावण सेंघ।                                                   |
| प्यामी पीने लगी खून को, श्रजब कम की चाल ॥१४१४॥                                                   | कहें 'स्वैमुनि'' मुनिगुरा गार्ने, पार्ने शिवकल्याया ॥ १४२४॥ | बदी वीरता से घति राणी, गरी हायमें तेग ॥१४२३॥                                                |
| खड सं ह कर दिया श्र ग का, सुनि चढ़ते परियास।                                                     |                                                             | प्रवत्त दुरुमं पीती राषी, गए शहु मद भाग । 🎺                                                 |
| चपक्त श्रेषि पर चढ़े सुनीश्वर स्त्रुक्ल ध्वान विश्राम । १४११॥                                    | ॥ नघूकका युद्धम जाना और राखाप सद्ह लाना ॥                   | राणी थाई निर्दल घापके पुर जन धरते राग ॥१४३४॥                                                |
| पाए केवलज्ञान कमें चय, लिया साध्य शिवराज।                                                        | राथि सुकोशल राजाकी थी, चित्रमाल तस नाम।                     | शदु जीत तय श्राए भूपति सुन रायीका हाल ।                                                     |
| बडे सहे गुरु लखे दूरसे, पापिनि किया प्रकान ॥११४१६॥                                               | र्तिर्ययमभे नामक तस सुत है, गुण योवन श्रीमरास ॥१४२४॥        | ब्यभिचार्राण यह नार डियाती, करती काम द्विनाल ॥१४३४॥                                         |
| ज्ञान लगाकर लखी सिंहनी हती सुक्रीयल मात ।                                                        | जिनके राखी स्टगावती थी, नघुक नामा नन्ट।                     | क्यों जाती ये नार खुरुमे, जीत कर्नी हम पास।                                                 |
| मोही मरके हुई बाबनी, कीनी सुत की बात ।।१४१७।।                                                    | हिर्त्यगर्भे नृप एक समयमं, देठे महिला वृग्द ॥ ४२६॥          | राण लडने गई हलीसे, इज्जत हो हम नारा।।१४३६॥                                                  |
| सुनि बोर्के ? वाघन हत्यारी, निज सुत मारा श्राज।                                                  | शिरपे देखा रवेत केश तव, सोचा झान लगाय।                      | राणीसं मन सेंच लिया नृप, किया दोलना बन्द ।                                                  |
| क्या गति होगी पापिन तेरी, सिंहनी चुना श्रावाल ॥१४४८॥                                             | निज सुतको श्रधिकार देयके, सजम लिया सवाय ॥१४२७॥              | प्रच्छा करते . हारा बने हें, बही कर्मका हुद ॥१४३७॥                                          |
| इत पिक सुनि की लख सीचे, सुन्दर बदम निहार।                                                        | नधूक नृपक्षी राणी सिहका, सकल फलाकी जान ।                    | समभ गई राणी भी मनमें, बोता जो पति ख्वाल।                                                    |
| एमी किं पे देखी में ते, मन में हुआ विचार ॥१४१६।                                                  | न्व्परग नर धर्म पराचया, पति हित देती प्राय ॥१४२=॥           | सोचे प्रतिपत्त देने इतरे, ेरे शिरका खाल ।/१४३८।                                             |
| खाता खाता ध्यान लगातो, जातीसुमस्य पाय।                                                           | उत्तर दिशिमें नधुक तृप नव, बेरी पीतन जाथ।                   | पुर समय चृपके तन ८पना, नाघन्चर का शेरा।                                                     |
| हा र हा र चुतम सारा मेरा, घोर किया श्रन्याय । १४२०॥                                              | इतने द्विषा टिशिसे वैरी, पुरको घेरा श्राच ॥१४२६॥            | करें चिकित्सा बेंध धनेकों, प्रिला विविध संयोग ॥१४३६॥                                        |
| जिस कारणम पड़ी महिलम, उसको मारा श्राज।                                                           | राशी सोचे बिना भूपके, क्या ? करना इसवार                     | लगी न छोपध रोग वडा छति, रहा अप घवराय।                                                       |
| गरतन पाक अष्ट किया म, तजक कुल को लाज ॥१४२ १॥                                                     | हुरमन थिरपे घान खटा है, युद्धे गए भरतार ॥१४३०॥              | निज णिर टोप मिटाने कार्या, रायी ध्रवसर पाय 19880॥                                           |
| निदा करता निर्मा पेपानी, देती लेख धिनकार।                                                        |                                                             | सबके सन्स्रख प्रकट रानाचा भेने मन चना कारा।                                                 |
| स्रानंतर श्राता मने स्परमाता. नमती वारम्बार ११९५००१। । नहन्त्र मन्त्र में सम्बन्धित कर्म कर्म के |                                                             | 2 6                                                                                         |

स्रुनितट श्राती मन शरमाती, नमती वास्त्वार ।।१४२२। │ वस्तर सजली घ्रस्न शक्ष से, तजदी सारी ऐयु ।।१४३१।। │ घ्रन्य प्रदुष वद्धा निर्देश्य हे, पाला शील रुवाय ।।१४४१।।

किम पुत्र देश हिंद कर्न्द्र (स्त्र हुणा सम्बद्धाः। के।। | किम व्यवस्थ कर की ग्रांत हो। | के मान दलक का ।। | के में वर्ष वर्षि हुणा समझ से क्याने वरित्र पास ।।३३१ १८ वर्ष वर्षि हुणा समझ से क्याने वरित्र पास ।।३३१ १८ वर्ष वर्षि हुणा समझ से क्याने वरित्र पास ।।३३१ १८ वर्ष वर्षि हुणा समझ से क्याने वरित्र वर्षास ।।३३१ १८ वर्ष हिंग स्टा ने एवं देने हे इन बना बन कहा। ३३॥ विषेत्र स्टाप्त हहा धानम, स्टापन हाडुमार।।३९ । हिंगा देन विकास पर्यक्ता स्थापने किनामा । विकास स्टापन हाडुमार।।३९ । स्यो इन्हों भाव करायों कर शो बाक कराय १९६६ । देश स्थि कर से पर पुत्राचे दिया करते हो छत्र । देश क्या करते कर से करते से बोने स्था से करते १९६६।। क्या प्राप्त से इस कार्यित वो क्या करते होत्र । | मित रोप को प्रास्त करेका, करकी यह बंजस्व ||११६६० | यह वह विश्वत किस्तिव में निरम्ब क्यांच करहां |१९६६। | | पिता को बात्र करको हुए पूर्व केसर | | प्राप्त पार्च कर्म कार्य करते हुए केसर | प्राप्त कर्म कार्य करते करा करा है | | प्राप्त करते होता जेए। यह करते करिया | | प्राप्त करते करते करते करते करते करते करते || प्राप्त करते करते करते करते करते || १९४४ | | पर बाद पर प्रामा स्था में स्वरण देश क्या है। पर्यवा होती बार पपूरी विका क्षेत्र प्रमानव कार्यान्ता | कोर्र क्लिय बती ब्लिट से ब्लाने बती ब्लियार १९६८॥ | बारे सक्ष बन सुत्र बीच क्ला गर्दे सक्ष्म सन् बार ११९३३३। | प्रमाधीस तर वर्ष कुराति है। सब स्वते वर्षे पाछ शृहत्य। | यून व्यक्ति सक्ती से ती के सुनि वे को कोषान्य ।। पृहवशा | बार बार बार्बीम बाने की बन्न बाराम | प्रान्धे से के शिव्य बर्ग स्ववा पंचित्तर।
| वार बार प्राप्त प्राप्त का वार में किसर।
| वार बार प्राप्त प्रमुख का वार मानारी क्यार।
| वार बार प्राप्त प्रमुख का वार मानारी क्यार। ं धर्म तथी बसी प्रमानी व्यक्ती कृष प्रमार ॥१११४।। कर विष जारिय पासते एक सात स्वताल ।।१३४१।। बाह्य मुख्येणस पास पिता के किना काम फाम्पास । प्रत को से जामीन सीर सर, असे द्वारा स्वामीस ११ था। , बन चौराक्षी श्रीच बनावे रस कम्बातन क्रीक। ्यान की बिता दन करते तर क्षय क्षय क्ष्मको सावा ११९ हो। मिने तथ ध्या कमा जिला है रहा धमन प्रम काला प्रत्या द्वार वर्ध का सकते हो भी सम्बन्ध पान | क्से हुन को पामा ६६, विषय विषय पुत्रकान ilsu २ | ( पशीपन की देव जिसाद, भाग राम कर बार शार शांव का । बोसब सम हात बहुबय सुन्दर प्यारामाख दस्सब । , क्या र बर धरण में रायम से, स्वतंत्र सकतार। िसिय गति श्वामा या मसाप्ते, ध्वाता च्याम प्रमेगा१४ श्रा चिमंच सती बिप शहा है अधा है से धंग।

| दिया राजपद दोनों प्रस्का, श्राप हुए श्रनगार ॥१४७२॥  [ द्रश्राध्य सृपकी उत्पीच ]]  स्प्रंवश में ऐसे केई, भूप हुए बलवान । श्रातिम जप तप करके धारण, किया श्रा म कल्यान ॥ ४७३॥ वाद हुए हैं भूप श्रनेकों, कहूं नाम दरसाय । सिंहरथके सुत हुश्रा श्रह्मारथ, श्रनुक्तमसे पट पाय ॥१४७४॥ हिनरथ श्रातिस्थरथ श्रर, मांधाता मिंदपति ॥ ४७४॥ वीरसेन प्रतिमन्य बीर तृप, वारीरथ भूपाल । सिंददिसिंह सुदर्श हिरएयक, पुजस्थल वरराय ॥१४७६॥ दिरदिसिंह सुदर्श हिरएयक, पुजस्थल वरराय ॥१४७६॥ दिरदिसिंह सुदर्श हिरएयक, पुजस्थल वरराय ॥१४७६॥ पेसे होते सूर्यवर्शमें, महिपित श्री रहाय ॥१४७६॥ गए स्वर्ग कर्ड शिव पद पाए, रखी धर्मकी टेक ॥१४७६॥ श्रर्थार्थाको शरण दिसाहै, श्रनुक्तम दिलवार ॥१४७६॥ हुए भूप श्रनरत्य नामके, दीन हुखी दितकार ॥१४७६॥                                                                                                                                                                                                                                              | युद्ध परस्पर पिता पुत्रके, होता तभी महान।<br>श्राचिर जीत पिताने पाई, हारा निजंसतान॥१४७१॥<br>पिता हृदयसे लिया पुत्रको, करके श्राधिका प्यार। |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनस्य मा ताथ गाया, अस्य स्वास्त्र मानके थे द्यारथती, तबसे किए नुपाल । प्रक्त मानके थे द्यारथती, तबसे किए नुपाल । प्रक्त बहोत्तर सीखे द्यारथ, विनय विवेक निचार । प्रूर वीर दाता था भोकता फैला यश ससार ॥३४८३ । दिन २ प्रतपे तेज चिन्द्रका, नियम चन्द्र थन्ए । द्ये द्या प्रका था स्वामी, भूप सुकोशल नाम । तथी अस्तम्रमा िनोके, योवन वय धामराम ॥१४८४ । विनके कन्या ध्रपराजित थी, परणे द्यारथ भूप ॥१४८४ । विनके कन्या ध्रपराजित थी, परणे द्यारथ भूप ॥१४८४ । विनके कन्या ध्रपराजित थी, परणे द्यारथ भूप ॥ १४८४ । विनके कन्या ध्रपराजित थी, परणे द्यारथ भूप ॥ विनार कमलसकुल का राजा, द्युर्धशृतिलक ध्रन्य ॥ १४८६ ॥ विनार कमलसकुल का राजा, द्युर्धशृतिलक ध्रन्य ॥ १४८॥ विनके कन्या ध्रपराजित थी, परणे द्यारथ भूप ॥ विनके कन्या ध्रपराजित थी, परणे द्यारथ भूप ॥ विनके कन्या ध्रपराजित के सुता सुमिन्न वास ॥ विनक्ष व्यापराज्ञ । विनके क्या सुनाते, कहें "सूर्य", सव हाल ॥१४८६॥ प्रिते द्यारथ सुलसे ध्रपना विता रहे हें काल । प्रवे द्यारथ सुलसे ध्रपना विता रहे हें काल । | जिनके रायी प्रध्वीदेवी, तिनके दोय फॅबार।<br>श्रनतस्य श्रप्त दशस्य नामक, वश वश्वास्य हार।।१४८०॥<br>दीचा ले श्रनस्य भूपती, दे दशस्य को राज।  |
| वैभव छपना देस क्रे मन, रावण छित छिभमान। सुरवर पांच पडे मुझ श्राकर, देते सब सम्मान।१९४१।। इन्द्रसभा सी सभा सुरोभित श्रिषक पुरुवका पुंछ। इय गय रथ भट पूर्ण खजाना, लिख्त मिहल वर क्रजा।१४६२।। ध्रात विभीपण कुम्भकरणसे, नेष इन्ह से पून। ध्रावीर पीत्रादिक सारे, वर्ड वर्ड रजप्त ॥१४६२॥ इनार चेपन सारी नारो, मन्होदरि पटनार। तीन खंड में श्राण हमारो, हुआ न होगा भूए। तीन खंड में श्राण हमारो, हुआ न होगा भूए। सुनके सारी सभा स्वार्थी, वोली एक द्यान।१४६६॥ ध्रीत्तक द्यावाके रावण, ध्रपना पृद्धा हाल। यर्व करो सत झानी भाषे, दिसपे काल कराल।१४६॥। मेरा जैता कीन दिवात में, ध्राचीर सरदार। खोल तुरुवारा पोथा देखो, कही सत्य स्विचार।१४६॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ।। रावण की मृत्यु का खुलासा ।।<br>व्यर्ध भरत का स्वामी रावण, वैठा सभा मकार।<br>सहस्र भप जस सेवा करते, विद्या प्रवत हजार ॥१४६०॥             |

हुए भूप श्रनरत्य नामके, दीन दुखी दितकार ॥१४७६। | श्रव रावणकी कथा सुनाते, कहैं ''सूर्य',, सब हाल ॥१४८६॥ | खोल तुन्हारा पोथा देखों, कहो सत्य सुविचार ॥१४६८॥ याथार्थीको याख दियाई, श्रनुकपा दिलधार। गए स्वर्ग कई थिव पर पाए, रदी धर्मकी टेक ॥१४७८॥ ऐने होते स्थैवसमं, मंहपति वीर धनेक। पक्तिस्थल के पार निराजे, महिपति श्री रह्नराय ।१४७७। | टशरथ तुपको हो पररायों, प्रत्रे पुरत्य सुविकाश ।।१४८०।। द्विरटॉसह सुदर्य हिरचयम, पुजस्थल बाराय बम्ततिलक र छुरेरटत तृप, कुणु शर्भ द्यारिहन्य ।१४७६॥ बीरसेन प्रतिसन्यु बीर तृप, पद्मबंध रविसन्य इन्दुरथ प्राक्तियस्य प्रम, मोघाता मृदिपाल ॥ १४७१॥ हिमाय धाताय उत्त्यपृत् सुप, बारीस्य भूपाल । वाद हुए हैं भूप धनेकों, कह नाम दरसाय। ध्रतिम जप तप करके धारण, किया आ म कल्यान ॥ ४७३॥ सूर्यवास ऐसे केई, भूप हुए बलवान। विता एउयसे लिया प्रत्रको, करके श्रधिका व्यार। युद्ध परस्पर पिता पुत्रके, होता तभी महान। निहरथके सुत हुन्ना ब्रह्मरथ, ब्रनुकमसे पट **पाय** ॥१४७४॥ दिया राजपद टोनो पुरका, श्राप हुए श्रनगार ॥१४७२॥ ष्टारित जीत पिताने पाई, हारा निज सैतान ॥१३७१॥ ॥ द्यारथ चुपकी उत्पत्ति॥ परणे दशरथराय उसीको, नूतन सुख धिभराम ॥१४८५॥ ऐसे दशरथ , सुखसे धपना बिता रहे हैं काल। नगर कमलसङ्ख्य का राजा, सुर्धधृतिलक श्रन्प ।। धन्ह।। कृन्या थी सुप्रभानामकी, पिता धानिन्ति नाम । राखी श्रम्हतप्रभा िनोके, यौवन वंग श्रभिराम ॥१४८४। सब राजा में राजा बढ़कर, दीपे दशस्य भूप ॥१४८४। ग्रूर बीर दाता ध्रप्त भोक्ता फैला यश सलार ∥ा३४ ≍३। मित्रादेवी राष्ट्री जिनके सुता सुमिता खास। िनके कन्या धपराज्तित थी, परणे दशरथ भूप। द्रभॅस्थल पुरका था स्वामी, भूप सुकोराल नाम। श्रनतस्य श्रप्त दशस्य नामक, वश वधारण हार |।१४८०॥ जिनके रायी प्रध्वीदेवी, तिनके दौय कॅवार। कुला वरोत्तर सीखे दयाय, वितय विवेक निचार। श्चनतर्थं भी साथ पिताके, सारे श्रातम काज'॥१४८१॥ हिन र मतप तेज चिन्द्रका, निसमें चन्द्र श्रन्प। प्रतिदिन चन्द्र कला ज्यों बढते, सुखतें जावें काल ॥१४ ८ र॥ दीचा ले घनारच भूपती, दे दशरथ को राज। एक मासकेथे टयारथजी, तबसे किए नृपाल। गर्व घरी रावणु को बोला, मेरी सभा ऋतूप। १४६४॥ थाप द्वत्य नहि जग में कोई, देखा सब जग छान ॥१४६६॥ गर्वं करो मत ज्ञानी भाषे, सिरपे क़ाल कराल ॥१४६७॥ मेरा जैसा विरला होगा, मेरा जैसा कीन ? जगत में, श्रूप्वीर सर्दार। सुनके सारी सभा स्वारथी, वोली एक जवान। नैमित्तक बुलवाके रावण, प्रपना पूछा हाल। तीन खन्ड में श्राण हमारी, हुशा न होगा भूप। श्रावीर पीत्रादिक सारे, बढे वढे रजपूत ॥१४६३॥ ह्य गय रथ भट पूर्ण खजाना, लिल्त महिल वर फुँजा। १४६२। सुरनर पांच पढे सुझ छाकर, देते सब सन्मान ॥१४४१॥ हजार चौपन सारी नारी, मन्दोद्दि पटनार !! सहस भूप जस सेवा करते, विद्या प्रवत्त हजार ॥१४६०॥ इन्द्रसभा की सभा सुशोभित, श्रीधक पुरुवका पु ज। वेभव श्रपना देख करे भन, रावण श्रति श्रभिमान। आत विभीपण कुम्भकरणसे, मेघ इन्द्रं से पूत्। श्रधे भरत का स्वामी तावण, बैठा संभा मकार। ॥ रावण की मृत्यु का खुलासा ॥ तेनस्वी ससार ॥१४६४॥

यीन द्वारत कन यह बनाइन सहा क्षत्र क्षत्र का क्षत्र का होते हैं। विकास बनाई क्षति का का का का का का होता है। है। बस्ये को तुरक्षाई करे निकि में कथि शोपक ध्यान क्षाताके। | माबि अबे शबक की बदाता, पुशा करो क्षणाचा 63 मर श्रूप्त पतुन क्षा कारो व्या काल के श्रूप्त ? प्तिनिर्माट करें 'शिष् स्मी'सी एव रहात्त्र कष्ठ करते ।।।। | तत्त्व ब्रह्मा कमी कहातो को अनुत्रं क्षित्रस्य स्वत्त्र काली स्वर्ण क्षेत्रक क्षित्रम्य स्वत्त्र क्षेत्रम्य स्वतिक क्षित्र । १२२३।। | प्य पान में कह प्यापने दीने अने निपता ११ का व्यक्त एवं की काम ती ती सम्बद्ध की वार । पन तो बात मुनांत मुनां, की तिम काल क्याप। चीता हरण की तो मुनां तो बात की प्रतिम काल क्यापन हरें था। पोन्तर प्रोहर प्राप्त मिलत परत्रह बात तथे हु। सारी । | एक बतान हुस्यम ब्याप पहि मानी सिट बाप ; ge fart the west und al fente ! धानिन धनी वर्शित क्षात्री का तथा धानुका वता। सुना न्यान्य मीची सम्बद्धी सर्थि दिश्व में क्याबा।।१३ न्या कामेशास्त्र मिका सामेगा संकुत्त काम कॅमार। पंडित ष्ट्राक्षा शत्रक ! सुविक्षे संबद्धा एक प्रतिकाच । राष्ट्रय भ्यूना है काम भारक धेरे क्यों इस भार [19948] | व आरोगा हुन्तें बढ़िती तात्र अम भ्रम प्रतिमाण ॥११ वृत् कारुप्य क्षेत्रे स सारे, बाब काब की पाछ । पांत पु पा रा वर्ष पांच्या सम्बा सुनाबन पांच ११३१ १ । मन का भागे काल तब बोची धोलि बात बनशीर ॥११ ।। H का बारच बाबा काई का में बबात कीर ! ॥ धन्यमतमें रात्रण रिद्धि "सर्वका"॥ बता सुबी बाब सभा निशुष्त की अभिनत होना अगार ॥११ १ १ १ बनाय इसमें सथान कोई, नमि है नेदल द्वार | विधाना का आम मिनावे को प्रत्न आत्व हार ॥११ ०॥ वनार विधानताका है फरिकाति र मान म मिनाव ॥११ ११॥ थीता पूरल करोते द्वस तक स्वयम्ब सारल द्वार ॥१९११॥ स्तर सूर को विकार कराते, को द्वार सारब दार बार-नार र्षाक बन है मारे उच्को, को हुन आरब हार ॥११ थ। निर्देशित चन्न बाजन्स्य की, जेरेगा वजनार। जनक धन्मधार में बतु शोष को सिया उद्यवार ! पुरी चयोच्या का पूप दराख, सस पुत शोप ब्यान । स्तरे तर केश्रक करना शहर कर समूर। कवि कर्मित हो क्या एक थे, जिस्मान भ्रम्म बदार ग्राटर नात किरा चलेको देश मिली चीह, राज कंबर चलुसार। ं संधी से शूप कई क्षेत्रर दित कोची सुन्दर नार। न्त्रार्थतं है सुता सूक्त्री धावन गुष सन्तार ; बास ठास बत्तबाधी है बाबा सुब सन होने बीन ॥१११ ॥ साहित हो बन्धा दिनाचाम्, पांचे सीठे दीन। यत सेने बस चर्च माई चौबन र्टाच सम इत्य शुर्श्वा ष्क रूप मोर्ट एक कृति प्रतिनय कक्षा निकाय ॥११९६। राम्यी जिल्लानि रक्षपूष्ट श्रुष्ट योषत्र क्य उपक्रम । श्रमित्रेका पुरक्षी पनराची चन्युम क्षम रक्षां ।।११२।। ध्यक्षी बाधा बन्धस्त्रबद्धर, बन्धस्त्रेम स्पाद्धाः क्तिते बाद ध्या हट दे, उद्धा दक स्त्रकार ॥१२१६३। क्षेत्रर विश्वतन क्षेत्रर संग्री क्ष्मता क्षीम तिकार ११९५१ थ। पश्चिम बद्धता सुनिषे मेरी क्या कादि से कता ॥ राषण की मृत्यु रोतने का उपाय ॥

```
बान पान निदा सब भूली, ध्यान पुक्त भुरतार । १४३३॥ | सांच क्रूठ का नियाय श्रव हो, इस सन्मुख हो जाय । ११४३॥ | राजा रायी श्रारत करते, दुख हुश्रा मन घोर ॥ १४४३॥
                                                       ध्यान हुन्या ज्यां चन्द्र चकोरी, श्राई महिल सकार।
                                                                                                         निश्चय सनमें करती मेरे, इस भव ये पति ऐक ॥ १४३२॥
                                                                                                                                                           चित्र खोल चत्रकाया सम् मा, कन्या त्व छवि देख।
                                                                                                                                                                                                           पूक जीभ से इसके राज्यका, होता नहीं ज़्यान ॥१४३१॥
                                                                                                                                                                                                                                                           सब जगः बह्नभ ।सुन्दरः काया, ग्रावीर , ब्लबात ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             रत्नदत्त हैं नाम उसीका, गुणी अधिक विद्वान ॥१४३०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             सुव से बढके राजपुत्र हक, देखा सब ज्ञा छान
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             सती बोला हेले सेने, लगमें पुरुष किरोर । ११४२६। । धेष्ठ कार्य से देर न करना, कर लेना तत्काल । १४३६। । गा सागर का हंगमें था, आई तटपे चाल । ११४४६।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            सुन कन्या के लायक ज़ैसा, देखा नुर किस होर। 😅
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               देखा होतो हमें सुनादो, हे सुनने की आश ॥१४२८॥ | दिन सत्तरतें ख्रोष्ट, लग्न है, कहें सोच समम्भाय ॥१४३८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              प्तुम फिरते हो विविध देशमें, कोई श्राचरज ख़ास । ं ं। विधक बुजा पूछे श्रम मुहरत, कहें अधिक दरसाय। ं
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              मंत्रि कहे तुस दर्शन के हित्, ख़ाया. यहाँ दुयाल ॥१४२७॥ │ मित्र कृष्टि सवसें कृष सकता, इसमें क्या छल छुँद ॥१४३७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                द्वप पूछे सन्नी से कैसे, आये हो। द्वस चाला 🅕 🐠 |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              हन जैसामित वर मिल जावे, शोभित जोडि ऋपार १४२६॥ | भूर कहें, प्रज्ञमा मृत भाषा, उसमे हमी खुः शाल ॥१४३६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   स्मानयनी छिब ्रूप अतुल है, सोचे चप इसवार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                इतने राज हुलारी खाई, बैठी नृपके गोद ॥१४२४।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  श्राटर दे मत्री की श्रति तृप, पाए पर्स प्रमोह
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ष्राया तृप विग भेटन लेके, मेठा , जोडी । हाथ ।।१४२४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  मत्री सोचे कार्य सिंह श्रय, मन मानी हो द्वाता।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            चूप ते मंत्री से जन पूछा, फैसे होय त्रावाध ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             फिर श्रावेगा वर्षः बाद हो, लग्न सुनो भूषाल ।, ...
                                                           राव्या कहता इसमे, त्या है र महुरत वह रल जाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          निहती फिरमें श्रनल शरणलूं, लिया सु निश्चय नेम।।१४३४॥ | लाम्मी १ वह बाला जा करके, शीध हीय हुशियार ।,१४४४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            रत्नदुत पित, पारा मेंने, कन्या कहा सुनाय ॥१४३४॥ | छलक लगा के घरे कोट्टी, हो न निफलने लाग । १४४४॥ ||
                                                                                                           दित सम्पर्वा सह टल जावे, 'संस्यू मुम दल जाय ॥१४४२॥
                                                                                                                                                                  वह पदित रावण से कहता, जो होता:यह ड्याह। . .
                                                                                                                                                                                                                भानी बया १ श्रवःहोने घाला, ध्यजव क्रमें का स्थाल ॥१४४१
                                                                                                                                                                                                                                                                    दोनों इर में मंगल छाजा, गाते गीत रसाल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  चिन्न देख कन्या का सब के, हिएत होते...गात ॥१४४०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      मत्री बल घाया निच पुरम् बीती कह दी बात।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          वासी जाय कहा रायों से, कन्या का सुव नहाल।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               वासी पूछे क्या | चित्त क़िश्ता, कही १ प्रकट वरसाय 👝 👝 | वन्ध क्रीट्री धरें छाहीं की,, यिं जाम्रों कुह भाग । 😅 📗
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          पति मिल जावे छह महिनों मं, तो रुममो सब होग।।
                                                              राज्ञकत्वर के तन विष फेला, खबर हुई सब ठोर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  जाक्यो (जलदी बंक देव के, किर श्राश्रो सुन पाय ॥११४०॥ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      दिन श्रठारवें आकर देना, होते ही जब भीर ॥११४४=॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ह्या हा कार सचा महलों में रोबें तृप-पटनार ॥१४४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                नाम सगला देवी उसको, बुलवाई निज हार ॥१४४७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                रग भच पे बॅठी -बाला, गही श्रमुर उस बार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                              राव्य भ्राम् इति जाता, सीया जहां, कॅवार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    मुख्।पेदी में, घरी मुजूपा, देबी ने उस काल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         रावण को दीनी वह कत्या, हो। भय भीत धपार।
                                                                                                                     भवि भाव क्या होने वाला, न्याह किया में बन्द ॥१४४२॥ ॥
                                                                                                                                                                                                                            बक्ष जोर से बिवमुष दीना, फिर थाया निज हार।।११४१।। 🌃
                                                                                                                                                                     दशकथर की बात र नाई, पाया सन स्नानंद ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     गरुड़ नाग को, खुला दशानन, रज़डत को खास
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         खूब यत्नसे स्तरह दिन तक, रखी ग्रप्त किंत शेर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    कहा श्रमुर को चन्द्रस्थलपुर, जाग्रो इस ही बार्।
```

क्षात करि संभ्य प्रमान किन कर्षे किन कर मारेटरा अंड संत्रको का हते, करत बाँत उपचार । हुत बात बाजी क बाजहर विकास तीन पश्चिमा दा च नुने निर्दि कीय धरते पूर्व काम रार दश क्षा बाक्ती क्षे दिव में बेते दिवा प्रधान AGN AND ST SELECT SELECT STATE AND ADDRESS OF SELECT SERVICE S पुत्र अवसरी बाब्द बाब्द मा। मही व अव । जेत स्मृत को इस बहि बालों गुरु स्त्री जन हरे हैं है है राजांच का चंबर ध्वक्तों, बाका श्वन मेल बात , प्राप्ते देवते एक श्रीत्रा, जल में पूर्व प्रणीर शहर व बार में क्या वह क्या बार, बाई बंदा करें। Hand E une fart, som tore were attended रते बाब दिक्की क्या, दोकी वदन निधार। नेशे में बर देश बहाबर, लेता करि करवार। पूर्व म हो उत्पार करा थी छोड़ जिल भूम शुण्य ।। १०११ विष्णुत् एक बंबर स्थानी, विका में हुम्म विकार , १९३४ क्षांस बर क बेटी पत्रनी, बर्स हुत्त कार। हुए बरका स सुविते हेती है सेन्स व्यक्ति सरीर अन्दर्भ क्षर प्राप्त नेटीके, प्रमुख, वैदी प्रकार पार्थ । बोल प्रमुख कृते कर पार्थ अब में क्षेत्र प्राप्त ॥कृत कर देखा अन्य प्रभाव किंतु सूत्र किंता कर वाल १९९० । रेटिय बन्दरा पूर्णी राज्यों, जो व मेरी बांड १ १ । वहें बड़े ब्लावहाड सूचकी थया हुवने राज्या १९१२ ।।। un ufes ! saler gail ! ures ult frent mette. sult feet wert ibr B. un einife itteent wie auf une une find it, ufelt vont eine ! . बाकर हो ने देरे राज्य को, रख्यों कीरा अन्य : १३। आहा काल में क्षणा कालने, बज्जों में विकासना !१११ एमा आहा काल में बारा आसी, जाया राज्य राज ! ; = उद्ध बन्ती बेटी को चसुटी, बना श्रापिक क्षम भार । कारा थे प्रश्नुष्ट पेश्मा, क्षेत्र निर्मेत । मीर । ein gen ale fie amed ibn me fenne ifbe fall अधिक बोस्रते क्यों रे पुना केतिया, जवा बाह्य वात्रा राज्य । त निक्षे निक्षी में काथ शुक्राता, बीचे पार चंत्रुप शार कथा क्या ? श्री पाद मुख्य श्रूतका पत्ता, बोड़ों) ध्या मंत्रीत 1 s s हुका अनेकिशे राज्य ब्रह्मा, ब्रह्मा आपी काम । 🖓 ।। को जिला समाहि परितारी, बाला जनहीं कोया। १९१७ थन शुद्र। जन्मु से सप्ते बाजा, कीव है को सुन सर्था । स्वयाय बुध कर बनक सुर को हमता हु की कराब 11 र करी बुक्त किया कामा हो कैसे, केंद्र सुरूष निकार । होतों अनुकार कोलियों, केंद्र सुरूष निकार । बंधित बद्धै सिना दित प्रस्का, विश्वत द्वीगा बस्त र भावित मिक्के होती केंद्रे, हुना क्याँ क्षेत्रेस : पूराम भिता से स्थित हो, भूते धनना बनाब शानन ह शीर विक्रीपन क्षेत्रा तकतो, तक में कार प्रमान । ो के ब्याब (ब्रुटास कर बात) संपर्धि साथ विकेस श्वनक शृह हो कही इक्तेक्ट, बारद में का बाद 1132 क्या बारानी का को जुन में, के धक्क द्वारात । क्षाय पुत्र कोक्यान कर थे, सन् काओ काम ॥११ वहा। पुरुष्तिक भी बरते प्रज्ञ से, मर की क्या बाक्टर ॥१२०२६ संशी ब्हता बरो म् राज्य्, ग्रुष्ठ विदो किंद्र करे। । । विदर केंद्रों कर्य करी, ने हाम क्यारें (बोर ।।१२म९)। बाब सबोध्या दशाय सुर से, बड़ा विद्योगम क्षाम १३० ॥ नकवी दश्ररपद्में मसने विभीषण का बाना।।

भाव निकार है बात बान बर बानदार बचायाय शावत्वता है पर्दा काको तामा कामने विकास तह हो बाध शावत्वता है बात अर्थन है बुद्धि क्रामी, ब्रमिक्कारा देख शावतामा विकास

ननक श्रोर टयारथ नृष बन में, किरते स्वेच्छु।चार । **ध्वा दिया दोनों राजाको, मन्नी बुद्ध सवाय ॥१५६**१॥ मधी के विन इस छल वल का, भेद श्रन्य नहिं पाय । 🏒 करें प्रयांसा 'सभी सभाजन, ग्रूर बीर कहलाय ॥१४६०॥ दिल का खटका मेट दिया में, दशकथर हपाय । 👡 👉 पास दशानन श्राकर सारा, बीतक कहा सुनाय ॥१४८६॥ | पास नहीं था सैन्य बलादिक, पर था प्रथ्य महान ॥१४६८॥ | नहिं देगातो छीन लेंचेंगे, कहें सुके धर प्रेम ॥१६०८॥ किया सभी संस्कार भूप का, मिल के लोक हजार 🎼 🔠 ऐसे राय जनक की मारा, छल का भेदः न पाय। देख विभीषण दरय सर्वे ही, पाए हपे अपार ॥१४८८॥ रहन करे राणी सब सेना, हाहाकार कराल ॥१४८॥ हना इसारा स्वामो इसने, कपटी यह नादाच ॥१४=६॥ उघा सुभट कोलाहल काते, पकड़ी दुष्ट महान। 🚅 | ब्रोणनेष कैकयीका आई, बढा वीर ब्लवान। - 🗽 **पड़े स्योम में श्राय विभीपण, देखें पुर का हाल ।** पुरत खद्ग से सिर को छेदा, पाए हर्ष महान ॥१४८४॥ | पृथ्वीराणी तास सुताःथी, कैंकयी रूप ्रसाख ॥१४६४॥ | उध्र विभीषण निशि काली में, खाए बेंठ विमान। 👡 👉 | तभी नगर कौतुकर्मगलमें, श्रभमित था भूपाल। 🚁 🕏 मि, सिन पर उसे पिठाई होती नहीं पिछान। १८०१ । शैकर्यासे द्रशुथका ज्याह और वरका देना ।। सज़ हुआ छ गर समे विधि, जैसे सिन साजात ॥१६०३॥ इसी तरह से जनक भूप का, समको सर्व वयान ॥१६८॥ ।। शैकर्यासे द्रशुथका ज्याह और वरका देना ।। सज़ हुआ छ गर समे विधि, जैसे सिन साजात ॥१६०३॥ रूपरग में फर्क पढे नहीं, करे श्रयत की मात ॥१४८३॥ | फिरे साथमे दोनों प्रतिदिन, वन फलका श्राहार ॥१४६३॥ | सग सहेली राज हुलारी, श्राती तब हुल्लास ॥१६०२॥ | मिट्टी की सूरत यनवाई दशस्य सी साचात। देखा आसन खाली उसपे, बैठ गए मृहिपाल। बढे २ श्रिभमानी त्सारे, बैठे थ्रे भुपाल ॥१४६६॥ खबर मिली दोनों राजाको, रहें सोच मनलाय ॥१४६६॥ वरमाला पहनाने निश्चय, भूलगई यह बाल ॥१६०६॥ सूर्यवंशि हम भूप कहाते, सबमें मान सवाय। ''-ं। ब्रहे र तो बैठ रहे हैं, रांक गले वरमाल। रचा स्वयंबर् संडप भारी, झाडंबर सं संदात ॥१४१४॥ | हारत सातेम डाली चिपके, देखे सब भूपाता ॥१६०४॥ बस्मालाका समय हुन्ना जब, क्षेठे भूप हजार। का विश्व सिंह सम लगे गर्जने, हाथों में तलवार। का सीस मुकुट कार्नोमें 'कुंडल, उर मीत्योंके हार। दिलमें था घरमान यही की, निर्ह हमसे संसार ॥१६००॥ | सुना बैन यों दशरथ तबतो, चढ़ा हृदय में पान ॥१६१०॥ | दोनों राजा पुंचलके श्राप्, जहां बना मुदाय। ष्ठान फिरे हम नंगल-नगल, रहते वनफल ुलाय ॥ १४ १७॥ | क्या गिनती तुन रंक मिखारी १ कहाँ अन्य भूपाल ॥ १६०७॥ बहे २ राजा श्राये हैं, उस मंडएके माय। ' 🗥 हिरिवाहन यह ध्रय देखके, करता क्रीध कराल 🗁 🌃 वहे प्रोमसे मिले परस्पर, करते बात विचार। 👙 । उहुगणमें शशि जैसे सोभे, दशस्य पुरुष प्रकाश । सीस । उडाईँ 'तेरा .. श्रवतो, ं मिदे\_सभी ' तकरार ॥१६०६॥ दयारथ नुपको देख ख़ुर्साहो, क़ैकयीजे वरमाल । किसपे डाले यह बर माला, देखें दृष्टि पसार ॥१६०४॥ भागा अभी दे हे बरमाला, या तो ले तलबार 🞼 🐇 🌼 होगा कीन सहायक तेरा, समक्ष बरा नादान। 🛫 付 दे है यह [बरमाला. जोतूं, चाहें \_निजकी किस ], ] धन्यवाद का पात्र वही. है, जि़स्की हो यह नार । ऋद्धि श्रीर प्रतिबिग्व दिखाती, सब नुपकी धामात । 🕮 👾

मेले खचानक फिरते फिरते, दोनों बीच उजार ॥१४६२॥ 🛘 भाग्य परीचा होती सबकी, कीन पुष्य श्रवतार ॥१६० ॥ । गीदह भभकी क्या 🖓 बतलाता, दूम द्वा चुप धार ॥१६७१॥ 📗

सन्त्रात् बेटा यह यह दावा थ्या होता। मूर्व पंत्रमें द्वित हमें है, चनर सभी है होता । १६११। सेता वर्ष पूर्व पहले, एको पूर्व शिवार ! ) वहुँ बहुत मुख्या हुए के मुख्यानी फिन्नु बहुत ! !! !! रोजा हुत तसीके जांदी, जां हृत्या कृत्या कृत्या । हुत विकारण ध्याय करता, पूजा करता स्थार धार करता हुत । हरिया को की देने पाना, क्यों इस्य कराया । हुत । क्यार कोली अपनी अपना कुलावार किया कोला कोला ।।।। हुता त्यांने तर हत्या सन्त हिरी देव क्यारा। ऽ। अकृत या किया वालों, विश्वेद किय क्यारा।ऽ। स्थाननी संभिन्न पात्रक करने ताहा प्रतासाहात्या स्थानना प्रतासा प्रतास करना करिया अक्षा व्यवसाय अक्षा स्थानी।ऽ। देहरी तर्ने कात्र रेक्के, किंवा किंवों कृष्य १९६१२१ तको ब्यूची ब्यूचारीचे कालों में पूर दाय। वर्ने व्यूची कर हुए से मेरी कर कृषण १९६१६१ तकीन तर हुएया तकता केंद्री कुळ कहाया। बार्य के हुए हमते, देश यद्य यान आर्था। इस दोर का स्वर्थन में, पाने दार्ग बात्र । गुम्मान पूर्व की इन बाकता कर पर विद्या प्रवास । क्षीत हम इस इस भारते पुरेषा कि स्थल शहरहा। | एकाको को हुमल क्षावा, का हुम हो (हुकार अन्दर्भ को को की क्षानीत पत्त को, वाह्योव करातता शहरहां|| द्वार्याक्ष्मण्य कारक्ष्मण्ये, विद्या प्रतिक क्षम्मण । दिला से बीरशा नाम ग्रहकारी पासा श्राम महत्त्व अनुकृत्त्व अ क्षा काली भूमी क्या कार्याका तम काम । क्ष्मी बहन कीर बड़ते प, क्ष्मा बड़ दिख्यांच अन्तर्शा े प्रति होत्रप्रीय पूर्व ज्यात्रात्य, ज्ञानं विभा अनेत ॥१९ १८॥ ्रिया स्थाप सन्त निया हुम्में, तमारी स्थाने पाय।। १९११ स्तर प्रकारमध्य सम्पर्धनम्, प्रका क्षिम् मिन प्रमा ॥१६ र १॥ सामाहरी प्राप्त कार्थ स्थापन करते राम शहर रेगा मृत्रासमुरका के विश्वाद नावा पुषय मुंग्राम ॥१६१थ विक्र कहा थे अब (अवस्थि<sub>) )</sub> अनावाते तथा दशासा । ६०० क्षेत्र केत् क्षण श्रुष्ट कारण, स स्तकारी विकास १ १ क्रमक वन् विभिन्ना भवश्री मिन्ना अभिन्त्रो बाज । क्षेत्री श्वन बाजी श्वंदर, बीवब बाब विकार १/1६२१ । दार न्यार अन्याप्रिक तन्त्री स्था दक्की पार । ् ।। यम् षात्मणादिकक् वन्म ॥ राषी इस्ते थेदा बारे,। बार प्रका रसाब ।शाहरूम सूनी प्रोपने नाम बोक्से पाए करते अन्य ।। fice un frum the spilet, the maces that for a स्राय प्रश्न क्रियांना पुत्तमें, कीव एवा विद्याना भेत्रवास स्था स्थानको मिन बारो पृष्ठीको अपना नाम में १ (राम ) ।१३६३ ॥ । शान देश बाजक को जिस जिस जैसे सम्बद्ध रीत अंद्रिय रहा व्यक्तिय दानीने दावा, दान स्मारत दान नारार र ध्यार करेवा बाम बावमें, धबको हो पाचार ॥१९१३॥ क्षुण को राजा, क्लम्बा पुनने काको को दुस्सान ११६१६४॥| पविते का क्री राषीने, / स्वयमा क्षता श्वनाय । हरिकरि रनिकारि क्लस कंड निवि, राजी क्षक्ष क्रांच ॥१६३ऱ्य| वसी मुक्तिया राष्ट्रीने द्वाम, निष्टिमें, स्वत्का, सातका : काराज्य स मूर्ति (मेरी), प्रर अन्यक्ती क्राजार । कुष को बार्यक्या सिक्क, धार्च । श्रांचना नीत । ।। कतर कतावा क्षेत्र प्रथमा, धोन्युवते। धरणार अ१६१६। क्षेत्रस्य ताचा इते बचाना इत्य अनको (मिटकार)। क्रम विष्यु पत्र शस्त्र अपूर्वे मुंबस्ते क्षम जनकर शिक्षश्रा गुष्यनाथ मुख होगा क्षेत्रे उत्तरो 1 21 BAR B. (B.

पर्ह सूर्य शक्ति हो सुजप, ढालो नहीं विमान ॥१६४६॥ | करता सोही भोका-श्रायो, निजफ़ल उदय विपाक ॥१६४२॥ | ऋढि वृद्धि सुख संपत्ति पावे, बढता श्रमित प्रताप ॥१६४७॥ धतुर हार्यम लेकर ऊ चा, ताने तेल कमान। भेन्य धनय कर लाभ लहेगा, करता मूर्ल सजाकन पासुदेव यलदेव कहाते, तीन खन्दके नायागारिङ्ग ४४। विषे प्रतापी तेल अपका, मानति है सब खान ॥१६४०॥ गिरिवर पूर करे लीलासे, लेते करमे धार। प्रथम भाग यो पूर्ण हुआ है, राम खखन विस्तार्। प्रमासे सीर हरने से दोनों, श्रुक्रिकः परुस्पर स्यार 🛊 🛒 नीलाग्यर पीताःचर पहने, होतों त्राज कुमार ॥१६४३॥ | भरत शत्रुधनकी भी जोदी, दीपे तेज महान ॥१६४६॥ | मृज्य पिता श्री वच्छराजजी, साथ-शिष्य तस घार। दत्तम जन पैदा होवेसं, सबका हो कषुपाया। ज्याम वरण सुंदर तन जगमें, श्रीरजन कट स्दाल ॥ ६४ ॥ | पुरी श्र्योज्या बास वसामा, परिजनको संभाल ॥१६४९॥ | पुज्यनन्त्र, श्राचार्य हमारे, सरल सुद्ध गुरुराज ॥१६४६॥ | नारायया हे माम दूसरा, लब्सण ताम निधान ॥१६४२॥ धमर, लोक्से स्वक्र थाए, मात करे प्रतिपाल। कला बहोतर पढ राण होते, श्रर बार बहान । ॥ इति श्री सूर्यमुनि क्रत रावश्-दशरथ-राम्-लच्मश् उत्पत्ति श्रोर वीर.हनुमान् श्रेजनादि वशाव्रली प्रथम भाग समाप्तम् ॥ , । प्रत्न और अन वल लख श्रुपना, अरा धैर्य भ्रुपाल । 👵 । । महत्त पुरूपका जीवन सारा, परिहत नाधन काज । हुप इरारथंके जन्द्या 'चारों,'एक - एक वलवान '।'' । | दोय हजारके प्रक नालमें, ब्राते जय जयकार ॥१६४४॥ | हुप्त शत्रधन मात प्रभाने, चन्द्रप्। स्रति त्रल्चान ॥१६५८॥ सीभित जोडी राम लखनकी, होता नहीं बयान । ्रक्षेक्षरी के सुत हुए भारतजी, पी रूप सुरखा निर्धान 👉 🚬 पञ्च इष्ट नवकार मंत्रका, जिपये प्रतिपत्त जाप। ्रत्रसुर्मास इन्दोर् खहरम्,्वाया प्रम अमीद ॥१६४४॥ 'पढे सुने सो सगल पाने, होवे जन्म पवित्र ।।१६४६॥ तिधि ग्यारस श्रासोज द्यकंत पत्त, गांया रामचरित्र ॥ 👯 🧎 तास पसाय। सुनिस्त्यँ, राम जया, गाया धरके मोद 🗓 🖟

| धंत करों का बा मिना के हुण क्षीता को तेथा। २ ॥ ) मत्थानि तरिष्ठण दिने करें हुण कात हु कि कामों ११ | काम किना तम होने कातम, काम मन्द हमिराजा। २ ।। | ( यो यतो र्रिगोल्य बोधा बर्जाको बांची क्षेत्रमें ॥ देत ॥ ) ् क्या समाने हैं रामपुष्य गीरन गाने हैं। हो पूर्व दुरसायम अगवान, राम क्षेत्र स्वा तुनाते THE NINGSTREET ्या संबा नोब तिकास को तब ताप प्रमुखित वह हरपाड़े। | माम बिचा सुन्न सम्पर्धि पाने व्योग पातिक साच १ ३० वर्षो प्रमान पर काम् बार्म्, प्रमास्त्रीय काम बाग । क्य में प्राप्त किया शुविष्टकी राज्य तुम्ब करियानं ॥ २ ॥ | केटे शुविष्ट क्यों ऐतुमा महोक्यों कर बार १ । क्षेत्र स्थाप के प्रत्य करें हैं, पाने क्षित क्षेत्र बाता | Spineton Hill & wearner रामायस effit gre faste la , यता पूर्व वस्त्र वस्त्र ( A STATE OF THE STA मोतन् क्याधामा पुरीको भ्यो मत ं प्रको करको । ब्यूकी सम है, कन्य ब्रह्म क्यक्त है। ⊂ 11 थम्ब रहे पर क्रम क्टाच, सले थम्ब क्वाब ॥ रू ॥ बीक मनीसे सुनि हुन्य थासर, पूरण बाह्य नकत । 🖫 न व्या बीचार बन्धार वर्ष्य हिंदा, क्षात्री बन बाबार ॥ ७ ॥ बत्तवीत गुष बारक सुनिवर, सुन बात्म इर्वाच । /

```
जब तक, हों र मिटे, चिंदे, मेरा, खब तक भोजज़ त्याग । विना का ज्ञब से कथन दुनाऊं, खन गोजम, गणपाल ।।२६॥ चन भाव है सब के ठपर, नहीं होप नोंह राग ।। १६ ।। | तिना का ज्ञब से कथन दुनाऊं, खन गोजम, गणपाल ।।२६॥
                                                                                                                        मर द्वार, जिन शासन की, दोप खुगा-साचाता ॥ १८॥
                                                                                                                                                                         विष्णु बद्न सनि स्तया ६ वि. निस् शपमानित शात ।
                                                                                                                                                                                                                           तिरस्कार प्राजन मिलामाते, प्रिकार स्थ-क्रोप ॥ १७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         त्रो,तांद्र कर्ते विस्तर कींद्रे, कव कर्मगति खेडा।। १६
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   हुन, पेना दीव साथ छे हो अपसान अपार। १३॥
बेगवती यो इद्या सोच के कहती। घर।घर वेदा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        जाहि खुनो श्रचरम् मन् धते, जिसा साध् का सेह्न।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       युद् पालाई क्यारी सुन्, तर्वेह साथ युप्प लेखा
                                                                                                                                                                                                                                                                               काम ख्रकारन सान् न काना, लब्ध वि स्य रस होत ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     शर् र स यह प प कथा को, असटाहे धर हो सा। १४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ह्य साध्र को। शील लड्नेत. में देखा जिस्तीना।। १४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 हुनुका श्रष्ट इम्मान करु, में, लोक देय विकार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ुभुषित् मिष्ट,स्पुष्ट,रस्प्र,तज के, विद्या ख्विकाक ॥ ११ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     मूछ् |लोक मिल मुखं बड़ाने| समम् पढ़े ऊन्न नाय ॥ १२ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       सुदुन् हुआ नां सनि गुण उसको, जलकर होती खाक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      वृद्ध मिल्मांची सोह उच्यासे, अति पे घाती होता। २०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    यह प्राकृतो स्वट रचाया, मोद्राः जन, भरसाय । 💠 ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          देगवृती सुनि गुण्ये सुनके, सन में ज्ञली दिशेष्ठ ।
                                                                                                                                                                         यो जानी सत देशो सूठा पुरष क्षभ्यास्यान । ः
                                                                                                                        बंगनती दुख इम्भन पाई, समग्री भन्य सुवामः॥ २८॥
                                                                                                                                                                                                                             तुहां तो मर कर प्रथम उच्छे में, हो देवी स्वतार ॥ २७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    सुनिये लोको १ इत सुनिया पे, हीना कुठा धाषा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               जेसे यह स्तिश्यब्हाए ह, मुकट्टम से बोबा।। २४।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       यह तो सचे   चिर्दोधी है, ' सतगुरु  परम  ह्याल ॥ २३ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                        बेग्वती जुन भर साधिन, जेती संयम भार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           जैन धर्म की भ्रोहिमा न्यागई, सन्त्या इन्क्रा ध्रमः॥ २६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       सानिध कारण वेयवती तन, किया रोग तत्त्वेव ॥२०॥ | ॥ श्रीसीता का जन्स, श्रीर भामएडलका अपहरण।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               पूर्व यह सह अन के, आग सन का समें। - ॰
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                गतम किया सीता, ज्वनत हो, क्षस सूप से होय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    पूजी अस्तो इन उत्तिवरको, सराय सभी मिटाय।।२४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ज्रलग्रत्यन्, मे पाई देखो, 'यह मीटा 'सुनिराम ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     स्रिन् ससीप् सो जाकर दोली, कीजे इस्म दयाल॥ २२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       हा हा पापित ! फ्टम्ती में, ! सुनिर दीवा भाल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           फल प्रत्यच लाख सोचे दोता, सूठा श्रम्यादयान ॥ २१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       सुख सोजन तन तीम वेदना, यदती ब्यूथा महान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             सा विधि श्रीभाः सुनिवर सीना, श्राया शासन देव।
                  पूर्वे धर पया था उत्त साथे सभी कहा गुरुर्व ॥ २०॥
                                                                                                                               पुक् देव भपृह्या पुनको, जाम लिया उसवार ॥ ३६ ॥
                                                                    गौतम पूढ़े महाबीर से. पुत्र हरा वृद्ये हैं देव ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               'रुव्याति विधमं रम्यं मबोहर, भरी रिंद्धः भंदारं । ३० ॥
                                                                                                                                                                                   क्षम समय राणां द्या जगम, प्रश्नी पुत्र, उदार।
                                                                                                                                                                                                                                                       श्राम्य जीव भी श्राया किंवही, राष्ट्री उदर सकार ॥ ३४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                नीम विदेशी राषी अनुपम, पेति भक्ती दोतार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मात बिद्धी दर में जनमी, लिंह विया का बार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             बेगवती देवा वह घवकर, घाष्ट्रास्थात कर हान ॥ ३४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               इन्द्राची सम राची मंजुल, चौसठ कला निभान।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       जीयत माछाधार अर्पने, रंभा रूम , इदार ॥ ६३ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               क्र्ण भूप ज्यो दानी लगमें, सुब विधि गुज्ज रूप ॥ ३२ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 सीतल शशिधर तेज सूर्य सा, ऱ्रतिपति समे हे रूप
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              राजकाज पाले सु नीति से, याचिपति सम श्रवतार । ३ ।।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         बनक बनक समभूप बहां का, इभी प्रजा हितकार
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   इसी भरत ने मिविला नगरी, हती स्वर्ध अनुमार ।
```

bit nit ge fennt un fefe R wurfte ; विश्व मारोकी परेशक अकर्म, बुगते की प्रशास ॥ ४१ ।। व्यक्ति पार्व परिश्व पूर्ण कोवले कीमा। वस्य | बोरे के बही एवा पानको, बार क्या किया ब्याम ( १५ ॥ | को बेस रे वर्ध दवा बारे कर, अंक्य मेरा कामा। ६२ ॥ ge se g'à ent e era, unfert gire fette ! निरम्पार पाने क्षित्र होते, बात दिरत स्त्र क्षीत | रोसे इड बाटड रे बाते, का गुब हो हुविया। 34 diffe feine einen des man unt une in fie in हुर स्थ्या द्धा द्धा द्धारेका बड़ने श्वाप किटाबा। च्याच्या राज्य की बलवा "करिलुंदा"। क्षित्रवान ने शृत्य व निनेत्र पूर्व अन्य ब्युक्तने बात पन्नद्वा व्याप । ।। भामएरता 🖬 पूर्व मरस्य वर्धन ॥ वह राज्य प्रदेश करते ग्रामको, यह को मेरा क्षेत्र । ) वाच्यो कर बहुते कर हो में, ग्रुप्त हुन करते करता । इस मा विद्यारो क्षरत्य प्रत्य विश्वास, कुन्मको सह बैस । २२ । व्यव्यन्त वीत व्यवेश वाच्य है, करी व्यवेश करता । इस मा क्ष क्यादत्व का बाना, निक्मे निका निकास स्तित तथरना सन्ते पति ही सहसे स्कृत किताथ ।) वह है जान स्त्री का बात अपीने, स्त्रमा सुत्र क्षस्य पत्र ।( ३३ स् पत्रिकांच भी अभि शंकी आपन्न तत्र से पत्र । होन विरामी बंजन भीता, तन विकास अधिरत्त । परिदर्शन की श्रुपि श्रीमें अव्यक्त करा से पार । निम शुरुके धी शब्द मार षड़, किक्को दिया म सक्। विकास तिरी दक्षित म बीमें राज्युत क्यांत । पिताब बच्चे हिथि क्रींग कर्न, शक खेला ध्रमकाच !! वथ !! क्य प्रत्ये का भूकी, विका प्रत्र का का । वन । बार पुरुषे क्ये विकाश, गया निरित्त के साथ। (स्ट मोद पाध में, क्याना स्वर रोबी क्यों क्राया । देश) शारीत होने हरण निष्यारे मेरे गुरू म साम्बा १०॥ कीन कराकर प्रया कामने निकार हुई क्याचे । ६९ ।। क्षा क्षा का कर कर पर हो बिह्न होय धरियतमा। १ ।। क्षिता प्रव्याणि को मह क्ष्म्यम्, विद्यासमञ्जूष काच ॥ १० व ॥ भामपडकां सिम्द्र राखी विदेहा का विद्यापा। aut feitt treit fan ge, ber ufe fta ern ! हरत पर प्रमाणिक क्षेत्र पन विकारी, बाह्य क्ष्म स्था पर्यक्र ? बार बगरमें बन्ते घोचका, राजी धावा मन्द्री बडा बसीको प्रथ शहब कर, सीध महिष्मी पाष्। कार्यकी विकास काना, क्रांति विस्त अन्य सम्बत्त

| प्रतिदिन चिता लगा रायका, सचि धार विवेक ॥ ६३ ॥                | हीन निदा कर पाप कमाया, या में लिया सराप ॥ ७४ ॥   देह लाज गुर्था बढ़ी चातुरी, बढ़ा पांचवां काम ॥ ८३ ॥ | सुनि निदा कर पाप कमाया, या में लिया सराप ॥ ७४ ॥                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| हृदय चतु से देखे तृप गया, सुचिक्त हुआ न एक।                  | बाल कालमें सीखी बाला, चौसड क्लाभिराम।                                                                | भच्या काते पश्च मुख घांचा, दिया शीत श्वरु ताप ।                                  |
| हृद्य विचारे मुझ कन्याका, होगा की प्राण्या। ६२॥              | सुखते जातें सदा काल यों, कभी रही निंह काय ।। दर।                                                     | बास मात से दूध छुडाया, किया विछोहा साला॥ ७३॥                                     |
| कमलाची योवन वय बाला, देवी जनक न्यस्य।                        | पचवाय से प्रतिपत्त पत्तर्ती, हाथो हाथ रहाय। . ः                                                      | रागद्देप बरा किया कटीका, या मारे लघु बाल ।                                       |
| पिता जनक पग बेंदन श्रावे, पद प्रयाम धर प्यार /। ६९ ॥         | गिरि कहर में चंपकबेली, ज्यों बढती सुख माय ॥ = १॥                                                     | विप देकर मारे घति प्राची, या हाया घावास ॥ ७२॥                                    |
| ऐमी,सीता गुणकी गोता, सजके सब सिनगार।                         | परिजन देते शुभ महुरत में, 'सीता" नाम सवाय।                                                           | गांव बलाए केई मेंने, परकी वृत्ति विनास ।                                         |
| रूप विशाला सब विधी बाला, पाप निकट्न राच ॥ ६०॥                | इस कारण से निज पुत्रिका, सीता नाम दिलाय ॥ ८० ॥                                                       | सार सोद दावानल दीने, अधिक पुापमें रीका। ७१।।                                     |
| सीता तोले की नर् श्राल, बाल सात्ल बाचा                       | निरह नियामें तनुजा देखत, शीतलता दर श्राय।                                                            | भांची दीनी रंक भीख में, घाणी पीते बीज।                                           |
| योतिनेत को नाचा फलता, यह है अटल स्वरूप । ५६।।                | क्रिया दशोटन मिले स्वजन जन, सबको दे सन्मान ॥ ७६॥                                                     | र्षं लींसा खटमल को मारे, त्रश विकवीन्द्र विद्यास ॥ ७० ॥                          |
| योल इस स शामा बढ़ता, नहा बढ़ाई रूप                           | दान मान पुनि गीत गान हो, भोजन भौति विधान।                                                            | जीवाणी जतना नहीं कीनी, हाले पद्ध मृग पास।                                        |
| सुर नरादि सन साहे दुखत, धमरा सम साहात ।। भागा                | िसाताका—जन्माद्भवः।।                                                                                 | सरहह शोवण फोडे ह्यदा, मार्था विध २ व्याल । ६६ ॥                                  |
| प्रा उन्नत केच्छ्रप सम माला, राता नव प्रा राजा               |                                                                                                      | जमां कर काचा फल तोडे तोडी तरु बर डाल ।                                           |
| कदला सम ह जाघ मनाहर, राम राहत रुद्ध मान "                    | वॉ स विचारी मोत्सव पुरमें, किया भूप श्रस्तत ।। ७८॥                                                   | ह्यांना गर्भ गलाया श्रांति ही, जलचर जीव ह्याय।। ६८॥                              |
| कुन बर्ग दुग है कुलस विस्थाल।, विष्युच प्राप्त महारा १ हुए ॥ | राजा सोचे आन्याक्टर सम, यह पुत्री गुणवंत।                                                            | मुठा चाल दिया सुनि जन पे, थापण दई दबाय ।                                         |
| वचन सुधारस सब सुखड़ाई, काट हार चन प्रानुः " र र              | रायी मन सतोप विचारे, सम्रा धर्म सहाय॥ ७७॥                                                            | भव पाय में किसी जीव का, लिया रत्न में चौर ॥ १७॥                                  |
| काना कुण्डल भगमगःकरत, द्वाहम कालवल ५० । ८०॥                  | किया कम हूटे नहिं कब भी, काते को उपाय।                                                               | किसे उपालभ देज महतो. कीना पाप बाघोर ।                                            |
| नेन कमल वर्त कीर नारिका, नकव्यर आमुराम । - र ।।              | दोधं काल झति होने पर भी, पुत्र खबर नहिं पाय ॥ ७६ ॥                                                   | राज्य देव खाला बहु गण पणु, प्यान गणा जाना है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। |
| रयाम भेंवर कच वेणी लंबी, ब्रदन सु चन्द्र ललाम।               |                                                                                                      | मुत्र में श्रीस देवे किर लोगी, मरी बड़ी अनाय । इंट                               |
| भर जोबन साई शिश बदनी, चार्ज गजुर्गात गुल ॥ ८४ ॥              |                                                                                                      | किन पापी दर दाह प्रकटको, जांऊ किन दिश्य भाग ।                                    |
| सिया कुमारी रूप रंग में, सोहै रूपारेल ।                      | िनान जन्म नोमी नागी याँ आए चल कर सुप   🖟 🖰                                                           |                                                                                  |

मिन दुरू प्राच नाम न प्रमु हो काम किसाना । । वास कामूरी महात वार्षी, क्षेत्र काम काम । । वारो न काम हामी, क्षम को भारी कम किन मृत्या होने भी क्षमान का थे। यात काम केवा को कुत किसान में अक्षमात अनुना केवानी, सम्बद्धान सम्बद ann armen ber den der ner der meine ern !! रिनाम पा कप्त मार्थ क्ष्मके, पत्ते क्ष्मी कार्यः ॥ १। विनाम या कप्त मार्थ क्षमके, माने पुरिना कन्द्र। ्री द्वर और परान्त्र में, पूरा, ग्राम ह्रमानन क्ष्म ॥ ४८ ॥ विषय भूमि ए मेट प्रीय मध्य मण्ड मुख्यात न्द्रत्य है व देश बाज मेंद्रते आवा बात्य कराय ॥ १६ कित बर्ग स राजकत्त्र रंग देश्तर साम्रा कार इंतरका बाधी ग्रांता, स्वरंत दर्श के जुड़ क्ये व्यक्त में मून चंत्रत, प्रस्तांत ह यह। bigg a the rite direct aft aft eteme bit iff नप्तांच पर्देश आर्थे होई अवस प्रम्म अन्य ॥१ ब्रांत राम्ये वस वाह का मून भी काय । का इन्हांक राज क्षेत्र हैं हैं हैं व क्षेत्र क्षांच है हैं। हुने की कामा है जयन दिने बोध कर बाक । में इं तार्थी की स्थापन केंद्र क्षण विकास का ॥ मध्या नातीप ननेद्रोच थे। ॥ हमी राम्में (महार वसम्बद्, श्रीका क्षण कारता तात । राम विकारी सेन्य दिशम की विकारिकक में सीता । र !! i e femil nege ibge igen tien geben geben gen. प्रिक्त प्रमुख्यें विश्वस बराजी आत १ जुई विधि बराजा।।३ १। स्मानपुर के किया क्यार के अपने में बोबर पुत्र क्यार !!! मा बाबर में क्यार !!! मा बाबर में क्यार !!! मा नम् विवयत्त्व प्रीत्र विक्रोत्तव, च्यूजी व्यव्यवस्था । ्रहुत पत्थ में सुनम्द्र पुरुष, मेरी पुत्र हम्मच । ... हुत्रमें शुरु समाना विका है पाल बात कराय । । धाम कराम मान मान छन्। मान करा मूर्य करा मूर्य करा को स्थान करा करा करा था। असमाना क्री करा प्रकृति मान ।।।१३४४। वर्षा करा मूर्य करा को स्थान करा करा करा था। असमाना क्री करा प्रकृति मान ।।१३४४। ं इत्तर विश्व को इसके मुख्य में स्थलों केंद्र साथ १/ बनड मध्य निजिम्हि विषारा अतेषा छिन इतीह परि श्रम् में. पूर्ण वप् को, क्षम क्या है करते कान । समय या द्वारा कि बांच, इन्हर की कार हार का शून कर्ष हुए स्थानी के हैं, स्थाप निक्र क्लेक ! विक्रत सीतमा प्रस्त हुरम्या को, पत्रो जनक पर्दि कोर ॥ हार कम कर दिशी-प्राप्त सामी पाई फैंक । \_\_\_\_\_ भारत मोता क्य सामची क्रमीर प्रोप्त । पोड़ १११९१। प्रारणक क्षम पास नहीं है, पनी पीका मिलाते । => !! स्त्रीयत्र निर्देश मात्र महा मान्, क्लो सीहा मुद्देश ११मा स्ता अंधोरी त्राक्षात्रमें प्रविद्शी । न्याता केल क्लामत है । दिस में पूर्व महात् ॥११६॥ and and the state of the state श्वा अवनी अर.क्ष्म् है, देशन को किंद्र कामू । न्त्र क्षात्रक जिले गर्छ। यद, इर्जन्य विक्रित सिम्रोर । १९१२ र हिंदी क्षेत्री बरामक ब्रंड बंद अपूर्ड बंदी, मुंबार, 19 श्र the sing & character section in the contract of the contract o थाता स्थित बरम्ब तम पारी, सम्मानम् विश् कार वनकृत्रात कथ रामश्रीका दिसमें किम्न दिनार। ॥ नांतर मुनिष्मे देखके शिवाका करना ॥

🎚 प्रवल कीप नार्द मन लाम्। इ. सीताको पृष्यु। भामवहकाथा ,पुत्र सामने, क्लिंहा जानुकी रूप ।।१२३।। | मन्त्रि धुला भोजा द्यारथपे, जता सभी सन बात ।।१३२।। | सावसंग हो मेरा ।इसमें, कहुना काम संभाज ।।१४३।। द्विन्द्राणी था सुरी किन्त्री, कहाँ देखी यह नार। ्रिवृद्धच हो पूछे नारद से, कीता है नार अदस्त ॥१२॥। ्खान् ग्रान् भेन्द्रा सम् तजदी; बोल ाचाल अस्टिरः।। नहीं बहित संगुपया यह ज़ाने, हा ई हा ई सूड झज्ञान । ्तित भ्रामण्डल सिया रूपकी, लगा कासका भूत।। सीता को परणाङ निश्चय, रहो सदा मुस्समाय ।।१६०।। ॥सीता को न्याहने के लिए भामएडल का प्रयत्न।। दे-बुका में सिया उन्हि को, जा में बात मकाय ।।१४८॥ क्हता निक्षिणाना से कुछ भी भीत धरी विज्ञाय ॥१२८॥ | तप राखी को कही हक्नीकत, धादि धत दरशाय ॥१३७॥ रस्त रास्त स्तान स्मया, अवसूत काम विकार ॥१२७॥ ्सिया चित्र जब केंबर वसा मन्, कैसे प्रकट सुनार्थ ॥१२६॥ | सीताःभी सुन कपित होती,- मधुकर पुष्प छुभाय ॥१३८॥ | उसको श्रपती सीना कन्या, दीने हर, छात्तर ॥१४७॥ कहा [मृत्रने हाल क्रॅंबरका,। नारद चित्र जताय-। राजा पूछे बास १ इद्रय उचा, चिन्ता से सुरक्षाय । ्हित श्रीहत सुविचार भूलते, ज्योहि क्रिये मददानः ॥१२२६॥ कहें तारद यह जनक : श्रक्तजा, सीता रूप ददारः ॥१२१॥ क्मी नहीं खपमान करे सुज, सुरत उढे श्राकाश ॥१२२॥ पिता करें हैं। राक्ति श्रीधिक स्रज, करके दान उपायः। ॥ सीताका रामके. साथ सम्बन्ध का होना ॥ श्राकर मिन्न महिलों में मीचे, सीता ग्रुथकी कोष ॥१३६॥ | इन्हें छोदकर देता परको, समको वह जादान ॥१४६॥ The court of the same of the same ह्धर क्षेचते जुनुक ब्रिटेड्डी, सीता हेक रामः। किसे होगा काम बड़ा ये, ब्राचत रहे ज सान। स्थाप शहर वीर वल खिल परण, जोटी है अभिराम ॥१३६॥। अचर जागे खेचर मोगे, ज्ञास हिसी में सान॥१४०॥ स्रोता श्रीर सुगध मिला है, सीता आग्य सवायं। मूर्व गथे में करे सवारी, प्रापित को कोट ।।।३३६॥ | विद्यांशर के पास ध्याया, झाद्रा दे हुद्यास ।।१४४॥ ्दशरथ सुन यों कहें हुवै से, हमको बात प्रसाय। 💘 दीनी सीता रामकॅवर की, अवटल वचन मुज बन्ध ॥१२३॥ | जिक्कट काम।यह करके काक्रो, मिले जिलास सावास ।१४२॥ मुँह सींगा पाला अह प दिया, सग्रपण निश्चय : खान । १३१॥ मन्त्री दशरथ नुपपे जा कहिं, सीता नामःसम्बन्धः। आमण्डलको चद्रगती नृप, देकर के संतीप । निश्चय क्राज्यायण मश्रीजी, द्याया सुध्रा-माय'। निदित की सच्या सुखर्राई, पढी दुब में बिटि। 🐫 🖽 षोहे नरते ग्रीत 'किया से,' भवा कहैं नहि कीय ॥१३४। | अज़ब श्रश्च नाव श्रुष यान्त में, बांधा प्रेस जनाय ॥१४३॥ | न्त्रहा नामका साहस जबरा, उपकारी सामातं। प्रथम हो म हैं पूर्ण आपका, फिर भी आधिका होय।। उर् यह भाग सुन अतृक उचार, दशर्थः नादन \_खास्। 🔑 | उस<sub>ं</sub> हम्रपे लड़ इकदिस राजा, फ्रिंडा\_फ्ररने ज़ाय ।।१४४॥ । इत कर में मधवाया तुमको, करो गुन्हा । सब माफ ॥१४६॥ ्रकेते. होएा काम बड़ा ये, ब्राचत रहें ज सान। पत्र देय मंगि व्यक्तिक्त्या, बट जावे स्पाल। | असय डांचत,ल्ख् लातक सहितसे,उड़ा श्रम (आफारा) कह बिद्याभ्रर सुत्ते जनक तथ, दिया तुन्ह सतापा। अर्प विश्व अनुसार जले यों, कई दिन दिशे जिताय।। श्रम रूप-धर जला जुरत से, श्राया अध्य साप। करिये वृद्धन प्रमाण इमारा, आमृण्डल सुन नद् । , . . उन जैसा नोह द्याब- जगत में, रूपतन्त खड़ामान ।

भी ने मार्थ के मार्थ निम्म था क्षा भारे क्षांन्य, ब्या द्वांतमा क्ष्या । व्याप्त भारत विश्व विश्व विश्व क्षेत्र क्षांत्र । व्याप्त क्षेत्र क्षांत्र क्षांत्र । व्याप्त क्षेत्र क्षांत्र क्षांत्र । व्याप्त । व्याप्त क्षांत्र । व्याप्त । व्याप्त क्षांत्र । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्य प्रां तीर पास्त्र में प्रांत का अपने हो का अपने का हरें हरने को साथ पूर कर किया। हिल की श्रा कार्यों के हैं, क्याय दिल क्लेक । ) : अवह अूप क्ले एमज़ीका, दिक्सी किया हिला, दिक्सी क्या हिला है के के कार्या के के कार्या के के कार्या के के कार्य कार्य के कार्य कार स्तित्व है व हम बाल करते कारा बहत इत्यान अ वह ।। विवय स्थिति वेतेंग दौरा, यादा समझ स्वयान । सात कात हर प्राप्त करे, भेरा दृष स्थाप स १० ह Fil car # 27 dern, printe @ Co. वरिष्ठन से सुष्य पत्र हो। यस क्यारे ब्याने अस्त्र । । । । श्चाय कांचकी स्त्रा वर्षा है केन्द्र को निक्ष चानु । क्षा किया होता को तेता तेता केन्द्र कांच्या स्थाप । । । व्याव कांचकी स्त्रा व्यावका से । विश्व के तुने सहाप्त तो १९।। ्षिक पान को दिना रहाने क्षेत्रक कार पान । या कार कार हो इस्तर्म को अपने विदेश हो। हा अपने कार पान किए नार ।। । ध्यान पर प्रधा क्षित कारण, धंका व्यो करोरा ।।। १॥ । नारद मुनिक्ती देखके सीवाका बरना॥

हो भई तत्र हैंने सुने सुनाय । अप प्राप्त अप होता करते हुने के किया ने कार्य कार्य होता है करते होता है जो कार्य अप पर्य प्राप्त कार्य होने सुने समय । अप प्राप्त अपके कर्षा करते होता कार्य अपने कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य दिर कोर कराज्य से हा, गुण ग्रंपास्त कुत हु कर ]] रित सामें को स्प्रांत के क्षण करता है के किया है कि स्थाप किया है का किया है किय र्मंत साम को स्थाना के एक विद्या प्राथमा हो होती महिता प्राथम के कांग्रेसात ।।। मा | स्था संगति । स्थाना ।स्थाना । स्थाना ।स्थाना ।स्थ विस्त्र श्रीतवा तथ हरात्वं का, क्या अवक वर्षि स्तीर ।

```
द्गीता को परणाऊ<sup>*</sup>ं निश्चय, ्रहो<sup>,</sup> सदा  सुखमाय ॥१३०॥
                                                                                                                                                               पिता कर्षे 📢 राक्ति छोचिल सुज, ऋरके दाव् उपाय 📗
                                                                                                                                                                                                                      सिया चित्र कर्व केवर प्रसा मन्, केरी प्रकट सुनायं ॥१२६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                कहा सिनने हाल केंबरसा, नासद चित्र वतायः।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          क्हता नोहे ज़न्ना से कुछ भी,मीत भरी बिलखायः॥१२८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 राजा पुष्टे परंत १ हृद्धेय क्या, चिन्ता से. सुरक्षायः। 🦈
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        रुमत गमत स्नान विभूषा, अवसूत काम विकार ॥१२७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ्पान पान निद्दा सच तजड़ी, बोल म्चाल-प्रांरहार ।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         हित खहित सुविचार भूलते, ज्योहि क्रिये मदपानः ॥१२६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ्नर्हीं बहिन सगुपया,सह ज़ाने, हा 🖇 हा 🖇 सृढ़ घ्रद्यान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    क है नारद यह जनक धक्रजा, खीता रूप उद्रार ।। १२४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      इन्द्राणी सा सुरी किन्त्रों, कहा देखी यह नार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ्षिद्धल हो पूछे नारदःसे, कीनार्धनार अवसूत ॥१२॥॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      । सख् भामपडल सिया रूपको, स्तवा कामका भूत।
॥ सीवाका रामके साथ सम्बन्ध का होना॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             भामपहत्त था प्रत्र सामने, लिखा जान्क्रो रूप ॥१२३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     निरि वतास्य अही चलः श्रापु, वहा चन्द्रगति 'भूप'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         कमी नहीं ध्रवमान करें मुज, हुरत उडे श्राकाण ॥१२२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           प्रयत कीप नारद मन्। लाझा, दू सीताको झाळ।।
                                                                                 ॥सीता को न्याहने के लिए भामएडल का प्रयत्न॥ हे बुक में सिया उन्हि को, जा में बात प्रकाश ॥१४८॥
                                                                                                                                                                                                                      सीताओ सुन इपित होती, अधुकर पुष्प लुभाय ॥१३८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                सोना श्रीर सुगंध मिला है, सीता भाग्य स्वाय । . . .
                                                                                                                                                                            the thinks all along my !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        मूर्व गधे ःपे' करें न्सवारी, एरापति म्क्री इंडिं।।१३६॥
                                                 भामण्डलको चद्रगती नृप, देकर' के संतोष'।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       तृप∙राखी को कही हफ़ीकतं, आदि खंत दरशाय ॥१३७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   सुँह मांगा पासा यह पर्डिया, सगपण निश्चय ज्ञान ।१३४॥ ∥ उस १ हम्रपे त्नड़ हक्कदिन राजा, क्रिंडा करने ज्ञाय ॥१४४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         निश्चय कर स्तावण मजीजी, श्राया- मुशुरा साच'। 😀
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            निदित्त को शय्या सुखद्राई, पड़ी दूध में आहि।। 🢸
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          दशस्य सुन यों कहें हुपे से, हमको वात प्रसाय । 🥫 🔃
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     दीनो सीता रामकॅंबर को, श्रटल बच्न सुन्न अन्य ॥१३३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         श्री हे नरते श्रीत किया से, भला कर्षे ज़िह कीय ॥१३४।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                प्रथमःश्चे मः हैं पूर्णे ज्ञापका, फिर-भी क्रिपिक्त होय'। ं
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   मन्त्रि बुला भेजाः द्यारथपे, जता सभी: मन बात ॥१३२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            श्रूर वीर वल बुद्धि पूरण, जोडी हैं अभिराम ॥१३६॥ अस्पर आगे खेनर आगे, ज्ञाद्य । इसी में सान ॥१४०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              मन्त्री दशरथ नृपपे जा कांह्र, सीता सम सम्बन्ध। क
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       स्या रामका साष्ट्रस जनरा, उप्रकारी साचात ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   हथर सोचते जनक सिटेडी, सीता हेर्क राम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                || ज़ियाथर के जास-- जिटाया, आद्र-दे हुत्तास ।।१४४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ्रिकेसे होता काम बड़ा थे, ब्रामत रहे न सान।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ख्य कर म मयवाया तुसको, करो गुन्हा धस्व माफ् ॥१४६॥
                                  उन जैसा नहिः श्राचः जेगत में, रूपतरत खुलझान्।
                                                                                                                                                                                                                 - उसको धपता सीता फ्रन्या, दोजे धरा श्रामरद ॥१४७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         क्ष विद्याधर सुन्ते जनक तथ, निस्या हुम्हः सन्तपा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            समय उम्बतालाखाजनक साहतस, उद्धा श्रम्ब । श्राकारा॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ्राज्य श्रश्च त्रांचा स्प्राचा में, बांचा ग्रोमा जम्मय ॥१४३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                      कविये बृद्धन असाय इमारा, असम्बद्धल सुन नद् । ू
                                                                                                                                                  यह मांग सुम जन्म उचारे, देशस्य मन्द्रन खास।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        श्चिप जित्त अनुसार जले थों, कई विष दिये जिताय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क्षप्रलयती : ह्रक निष्णाधर :शा , उसे : शक्षाधा .पासः॥ : ; ः
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            प्रश्नः देष्ट्रं सीगे ृयद्दिः कत्या, तर् जावे सुप्राक्ता।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     विकट कामःयह करके आश्रो, मिले लाख साबास ।१४२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        मानसंग हो सेरा दूसमें, कहना काम संभाज ॥१४॥॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              श्रेष्ठा रूप्र. थर जला- तुरत सं, श्रासा अधुर सीप । ।
```

| श्राकर मिन महिलों में सोचे, सीताः गुणकी कीष ॥१३६। | उन्हें छोड़कर देताः परको, त्समको बह जाद्वान ।१४६॥ |||

THE CALL OF THE STATE OF THE ST ा यात्र क्षणाचा सामी काम, द्वारम कही के अहर । ्रे प्रमुख्य के प्रियं क्ष्म अन्त क्ष्मातः। वर्षः प्रमुख्य के प्रमुख्य Tath B again unun alle ft and र पान नगीप मोदीस्य था। ॥ सुष्पर् राम वर्त किन विश्वते क्षित्रक शायन कार्यन होते. होते श्री श्रीत विश्वतिक क्षितिक विश्वतिक विश्वतिक हिन्दी । । । । ११ पूर बाब की शुक्रात कारण, मेरी पुत्र शत्मा । सम्ब का त्या विश्व कारक, संबद्ध स्ट्री क्टोर : ।।। २० । मार्थ मुनिका देखके मीर्पाष्ट्रा इरना। मार्थ समित्रकार मन् पारी, सन्दर्भमा विद्यापा

| सीता को परणाङ निश्चय, रहो सदा' झुलमाय ॥१३२०॥ ॥सीता को न्याहने के लिए भामएडल का प्रयत्न ।। सीताको चद्वगती नृप, देकर के संतोप'। ।। सीताको रामके साथ सम्बन्ध का होना ॥ व्याहर-विज्ञ महिलों में सोचे, सीता गुणको कोष ॥१३२॥                                   | स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हथर सोचते जनक विदेशी, सीता हेऊ राम।   |
| उसका श्रवता साता कस्या, दीजे धर छान्द्द ।।१४७॥<br>यह मोग सुन कतक उचारे, दश्रश्य नदन खासः।<br>दे-डुका में सिया उन्हि को, जग में चात प्रकृश्य ।।१४८॥<br>उन जैसा निह श्रांच ज्ञगत में, रूपवन्तः बद्धायान ।<br>इन्हें छोदकर देता परकों, सममो वह जादाम ।।१४६॥ | स्वर आगे खेचर मींगे, जास हिसी में सान 11980।।  प्रश्न देग्न सोंगे पहि किस्मा, नट जाने स्पालः।  मानभग हो मेरा इसमें, फह्ना काम संभात 11982।।  प्रमालकाती हक विद्याधर था, खसे खुलादा पानः।  प्रमालकाती हक विद्याधर था, खसे खुलादा पानः।  प्रमालकाती हक विद्याधर था, खसे खुलादा पानः।  प्रमालकाती हक विद्याधर था, सिलो जास सावास 1982।।  प्रमालकात्र जास स्वाल सं, बांधा मधुरा माप ।। १४३॥।  प्रमाणकात्र जास स्वाल सं, बांधा मधुरा माप ।। १४४॥।  अप वित्त व्युत्तार चले सो, कई दिन दिसे खितायः।  विद्याधर के पास बिठासा, झान्छ दे हुद्वासे।। १४४॥।  विद्याधर के पास बिठासा, झान्छ दे हुद्वासे।। १४४॥।  किरिये वस्त प्रमाण इसको, करो गुन्छा सन् माफः।। १४६॥।  किरिये वस्त प्रमाण इसाण, भासण्डल मुनःनंद।  किरिये वस्त प्रमाण इसाण, भासण्डल मुनःनंद। | े जैसे होगा काम बना ये गानन में न जान |

विष्यु पर्युष्ट के प्रमुक्तिक कर हुर्गर अस्ता । ॥ वट ॥ प्रश्न है ने देन देन वह सारा कर हो। है जिल्हा हो का अपना प्राप्त कर है जिल्हा है जिल् सारी की बराजा है जर्मा किये पीत वर काल ! क्षा बर्रा पर थीता बायक थोले बच्छ प्रोत १ १० ॥ ॥ नपुरा सारीप्रे स्तेत्रोंका केंग्र 🌵 C) THE STATE OF स्थेपश्चिमा तिका तिका ते के कोणा अप काणा ...। अप मार्थक के आमरोत मुद्र मृत् बहित केतु । .... अप मार्थक के आमरोत मुद्र मृत् बहित केतु । .... अप मार्थक के आमरोत मुद्र मृत् बहित केतु । १९८१ .... अप मार्थक के आमरोत मुद्र मृत् बहित केतु । १९८१ .... अप मार्थक के आमरोत मुद्र मृत् बहित केतु । १९८१ .... अप मार्थक के अपने का मार्थक के अपने का मार्थक के अपने का मार्थक के अपने का मार्थक केतु । १९८१ .... अपने अपने का मार्थक के अपने के अपने का मार्थक के अपने का मार्यक के अपने का मार्थक के अपने का मार्थक के | | जिल्हा के के के क्षेत्र के के के का किया | जाता | जाता | जाता के का | जाता | ्षिक्र क्षेत्रमा वस पुरान को, को सक्क क्षाम् कोर ॥ ८३ - १ ्रे वेट केत का हुए किना हो, सबूत केते. पाला ४१ था | अन्य साथा की आन शहरों, मिना पह श्रीकृत्य ।।।१९०॥

हार पूत्र करा होता, तत्त अन हानाव। हिंद इस के हार जर हो हार करा है करे करा। अने अवस्थित अने करा करा है हे इस को दिन अन्तर करा है के इस को दिन अन्तर करा है के इस को दिन अन्तर है। इस को दिन

| हिन्द निर्देश कर जात क्यांचा है या का स्थाना सर्वता मा कर्णा निर्देश करण देव करण है के देव हैं के देव हैं के द | भत्त्य काते पशु सुख बोंचा, दिया शीत श्रुरु ताप। बात कालमें सीखी बाता, चांसर क्ष्वाभिराम। मिन्रु ॥ मिन्रु किना प्राप्त काल कालमें सीखी बाता, चांसर क्ष्वाभिराम। मिन्रु ॥ | वरस मात से दूध छुडाया, किया विक्रोहा लाल ॥ ७३ ॥ सुखते ज्ञाव सदा काल याँ, कभी रही नहिं काय ॥ ६२ ॥ | 6 X =                                                                                      | # P P P P P P P P P P P P P P P P P P P                                              | =                                       | #<br>=                                 | हाना गुम्म गलाया छात हा, जलचर जान हथाया। ६०।। १००० |                                                                                                   | ्रिक्से उपालम देक महितो, कीना पाप अघीर । किया किया किस स्टिशा विचार, सम्रा धर्म सहाय ॥ ७७ ॥ आहे पान महित्री जीन का लिया कि में चोर ॥ १७ ॥ राग्री मन सतीप विचार, सम्रा धर्म सहाय ॥ ७७ ॥ |                                                                                              | मुख में ज्ञास देय फिर लीना, सेरा बढ़ा अभाग ॥ ६४ ॥ अर प्रयो १ कुछ थारण बारा, आरपर अन्य कर्म मन | किन पापी दर दाह प्रकटकी, जांक किन दिश्य भाग।  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                | = _                                                                                                                                                                     | 1 25                                                                                             | - =<br>- 3<br>=                                                                            | =<br>1                                                                               | = 30                                    |                                        |                                                    | - 67 :                                                                                            | 11 00 11                                                                                                                                                                               |                                                                                              | - ;                                                                                           | ון עט וו                                      |
|                                                                                                                | हृद्य चपु स देख हुप गया, हाचकर हुआ न एक।<br>प्रतिदिन चिता लगो रायको, स्रोचे घार विवेक॥ १३                                                                               | हृद्य विचारे सुन कन्याका, होगा की प्राणेश ॥ ६२                                                   | पिता जनक परा बंदन धावे, पद प्रयामें भर प्यार ।। ६९<br>कमलाकी योवन वय बाला, देवी जनक नरेखा। | स्प विशासा सब विधी बाला, पाप निकंदन राच ॥ ६०<br>ऐमी सीता गुणको गोता, सजके सब सिनगार। | सीता तोले को नर श्रोले, बोले सीत्ल बाच। | श्रीत रूप से शोभा बहती, नहीं बढाई रूप। | पग उश्वत कच्छ्रप सम माला, राता नख पग हाथ।          | कुंच ध्या थुंग है कल्या ज़ियाला, ज़ाउन कर जार ॥ इंछ कहती सम है जांच मनोहर, रोम रहित सदु भाय ॥ इंछ | वचन सुधारस सथ सुखदाई, फटि हरि सम दीपत ॥ म्ह                                                                                                                                            | नेन कमल वत् कीर नायिका, नकव्यर श्रामराम् ।) पर<br>काना कुण्डल भगमग करते, दादिम कल्विवत दत् । | रयाम भेवर कच बेणी लंबी, बदन सु चन्द ललाम।                                                     | भर जोवन थाई सिंस बदनी, चाले राज्याति रोल ॥ ८४ |

| भी भागस्यक का पूर्व रहक्य हरीते    क्रिकेश हां करा कार्यों का कार्या का   क्रिकेश हां करा कार्यों का कार्या का   क्रिक्त सकता कर कार्या का कीर्या   रूप्त कार्या का   क्रिक्त सकता कर कार्या का कीर्या   क्रिक्त सकता कर कार्या का कीर्या   क्रिक्त कर कर्या का कार्या   क्रिक्त कर्या कर कर्या   क्रिक्त कर कर्या   क्रिक्त कर कर कर क्रिक्त कर कर कर   क्रिक्त कर क्रिक्त   क्रिक्त   क्रिक्त कर क्रिक्त   क्रिक्त  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विश्व कुल से ता बार बहु किससे दिया व कर ।<br>कर करते जो किसामा, परमा मिरिया के उठक ।<br>वार कुल ने के किसामा, परमा मिरिया के उठक ।<br>कर करते की किसामा, परमा मिरिया के उठक ।<br>कर करता करते की कर कर के की कामा । कर ।<br>करिया करता करते की हो, तारे करा किसा हिंगा । कर ।<br>करिया करता करते की हो, तारे करा कर कार । कर ।<br>कर कर कर कर कर । कर किसा हिंगा । कर कर ।<br>के कमा करने कर किसा हुए किर के किस कर । कर ।<br>को कमा कर कर कर । कर किसा हुए कर के ।<br>को कमा कर कर कर । कर किसा हुए ।<br>को कमा कर कर कर । कर ।<br>को कमा कर कर कर । कर ।<br>को कमा कर ।<br>को कमा कर कर ।<br>को कमा कर ।<br>का किसा हुए ।<br>को कमा कर ।<br>का किसा हुए ।<br>का का क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तिसे मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  किम मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  क्रिम मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  क्रिम मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  क्रिम मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  क्रिम मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  क्रिम मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  क्रिम मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  क्रिम मू से अब स्थान के मा क्यार बात ।  क्रिम मू से अब से क्यार के मा क्यार क्या ।  क्रिम मू से अब से क्यार क्या ।  क्रिम मू से क्या क्या क्या ।  क्रिम मू से क्यार क्या ।  क्रिम मू से क्या क्या ।  क्रिम मू से क्यार क्या ।  क्रिम मू से क्या ।  क्रिम मू से क्या क्या ।  क्रिम मू से क्या क्या ।  क्र |

```
भच्या करते पश्च मुख चौंदा, दिया श्रीत श्ररु ताप।
                                              बास मात से दूध छुडाया, किया विक्रोहा साल ॥ ७३ ॥
                                                                                                                                                                                 गांव जलाए केई मेंने, परकी वृत्ति विनाय !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      र्षं लींखा खटमल को मारे, त्रश विक्लेन्द्रि विद्यास ॥ ७० ॥
                                                                                    रागद्वेप घर्या किया कटीका, या मारे लघु बाल । । । पचचाय से प्रतिपत्न पनर्ती, हाथो हाथ रहाय। १ ।
                                                                                                                                                                                                                                खान खोद दावानल दोने, श्रधिक पापमें रींक॥ ७१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     जीवायी जतना नहीं कीनी, हाले पशु मृग पास।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             सरद्रह शोवया फोढे हण्डा, मार्था विव २ ब्याल ।, ६६ ॥
                                                                                                                                       विप देकर मारे श्रति प्राची, या द्वाया श्रावास ॥ ७२ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                            भीची दीनी रंक भीख में, घाणी पीले बीज़।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       जमों फद काचा फल तोड़े, तोडी तरु वर डाल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  छाना गुर्भे गलाया धति हो, जलचर जीव ह्याय ॥ ६८ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                क्ठा घात दिया सुनि जन पे, थापण ,दई द्याय ।.।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          भव पूर्य में किसी जीव का, लिया रत में चीर ॥ ६७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 राणी से दासी सुन कीनी, निषि में फूटा जहान ॥ ६६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    मुख में जास देय किर लीना, मेरा बड़ा अभाग॥ ६४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  किन पापी उर दाह प्रकटकी, जाऊ किन दिशि भाग।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       किसे उपालंभ देऊ गहतो, कीना पाप धर्घार
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           राज्य देय खोसा धर्न गज तज, दिया:गधा बेकाज
                                                                                                                                           िति कदर में चपकवेली, ज्यों बढती सुख माय ॥ ८९ ॥
                                                  सुखते जानें सदा काल यों, कभी रही निह काय।। ८२।
                                                                                                                                                                                                                                        हिन कारण से निज उत्रिका, सीता नाम दिलाय ॥ ८० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्ररे विया १ कुछ घोरन घारो, श्रस्थिर जगत स्वरूप॥ ७४॥ | भर जोबन श्राहे शिंस बदनी, चाले गज़्माति ग्रेल ॥ ८४॥
        बाल कालमें सीखी वाला, चौसठ क्लाभिराम।
                                                                                                                                                                                          परिजन देते श्रम महुरत में, ''स्रोता'' नाम सवाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  दोधं काल स्रति होने पर भी, पुत्र खबर नीई पाय॥ ७६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                जनक राय ने चहुँ दिशि भटको, भेजे खबरे मगाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     वितास बदल रोती रायी याँ, आए चल कर भूष'। 🗥 ः | सिया कुमारा रूप रंग भ, जार रूपारण ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                       विरह वियामें तनुजा देखत, श्रीतलता उर श्राय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   किया दशोटन मिले स्वजन जन, सबको दे सन्मान ॥ ७६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               दान मान पुनि गीत गान हो, भोजन भौति विधान।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                यों सु विचारी मोलत पुरमें, किया भूप छार्यत ॥ ७ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 राजा सीचे आन्याकुर सम, यह पुत्री गुणवंत।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           रायी सन सतीयः विचारे, सम्रा धर्म सहाय॥ ७७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        किया कर्म छूटे नहिं कब भी, काते कोड उपाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ॥ संतिका—जन्मोत्सव ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         श्रीलवंत की वाचा फलती, यह है अटल स्वरूप ।। मध्।।
                                                                                                                                                                                                                                                       क्य विशाला सब विधी बाला, पाप निकेदन रचि ॥ ६० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   कदली सम है जांघ मनोहर, रोम रहित सदु माय ॥ ८७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        वचन सुधारस सब सुखदाई, कटि हरि सम दीपत ॥ म्ह ॥
              हृदय चतु सं देखे तृप गया, रु चिकर हुआ न एक।
                                                      हृदय विचारे सुब कन्याका, होगा की प्रायोश। १२॥
                                                                                                     कमलाची योवन वय बाला, देवी जनक नरेया
                                                                                                                                                            पिता जनक परा बंदन श्रावे, पद प्रणमें धर प्यार ।। ११ ।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   नैन कमल वत कीर नाशिका, नकवेशर अभिराम ॥ = १॥
                                                                                                                                                                                                      ऐर्मा सीता गुणको गोता, सजके सब सिनगार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 सीता तोज़े को नर घोले, बोले सीत्ल वाच।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क्च ध्या सुग हैं क्वाया वियाला, योवन जन लहराय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              श्रील रूप से शोभा बढ़ती, नहीं बढाई रूप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        सुर नरादि मन मोहे देखत, अमरी सम साचात्।। नन।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       पग उद्यत कच्छ्रप सम माता, राता नस पग हाथ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      कामा कुण्डल भगमग करते, दाहिम क्रांलवत दत्।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      रयाम भेंबर कच वेषी खंबी, ध्रदन सु चन्द्र ललाम।
```

म्रान निदा कर पाप कमाया, या में लिया सराप ॥ ७४ ॥ | देह लाज गुण बढ़ी चाहरी, बड़ा पाचवां काम ॥ ८३ ॥ | प्रतिदिन निता लगी रायको, सोचे धार विवेक ॥ ६३ ॥ |

| 747774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मिराप्टल का पूर्व मंत्रका स्थान । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भागपदा हा पूर्व भवका पार्यन्त   र एं क्रम कराने क्रम प्याद्व क्रम   र एं क्रम कराने क्रम प्याद्व क्रम   र एं क्रम कराने क्रम प्याद्व क्रम   र एं क्रम कराने क्रम क्रम क्रम   र एं क्रम कराने क्रम क्रम क्रम   र एं क्रम कराने क्रम क्रम क्रम   र क्रम केर्य क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम केर्य क्रम क्रम क्रम   र क्रम केर्य क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम   र क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 P P A 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विश्व शुक्ते से गांव बार बा, विवासे किया व करा। यार कुली के मिला अप का पत्था के मान मार कुली के मान मार कुली के मान मार कुली किया और का किया के मान मार कुली के मान मार कुली के मान मार कुली के मान मार कुली किया करा कुली के मार कुली कुली के मार कुली कुली कुली के मार कुली कुली कुली कुली कुली के |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77737 A - 7 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ्रा स्टब्स् के किया में स्टब्स् में किया है जा किया है ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 四年五十五年 一個 医可引起的 中国 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 日本   日   日   日   日   日   日   日   日   日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मिन्सूर का करने पर पराहर हो।   किन्सूर का करने पर पराहर का     प्रान्त तक करने पर पराहर का     के किन्न का   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

```
किन पापी वर दाह प्रकटकी, जाऊ किन दिशि भाग।
मुनि निदाकर पाप कमाया, या में लिया सराप ॥ ७४ ॥ | देह लाज गुण बढी चाहुरी, बडा पांचवां काम ॥ म्ह ॥ | मितिदिन चिता लगी रायको, सोचे घार विवेक ॥ ६३ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  सुख में जात देय फिर लीना, नेरा बढ़ा श्रभाग ॥ ६४ ॥ | श्ररे प्रिया ? कुछ घीरल घारो, श्रस्थिर जगत स्वरूप ॥ ७४ ॥ | भर जोबन श्राई शिय बढ़नी, चाले गज्यांति गेल ॥ ८४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            र्षं लींखा खटमल को मारे, त्रय विक्तेन्द्रि विवास ॥ ७० ॥ | किया दशोटन मिले स्वजन जन, सबको दे सन्मान ॥ ७६ ॥
                                                भच्या काते पश्च मुख योधा, दिया शीत श्रम्भ जाप। । बाल कालमें सीखी बाला, चौसट कलाभिराम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ं झाना गुभै गलाया श्राति हो, जलचर जीव हणाय ॥ ६८ ॥ | यो श्रु विचारी मोत्सव पुरमें, किया भूप श्रस्थंत । ७८ ॥ | कदली सम है जांघ मनोहर, रोम रहित सदु माय ॥ ८७ ॥
                                                                                            बरस मात से दूध खुडाया, किया विद्योहा साल ॥ ७३ ॥ | सुखते जावें सदा काल यों, कभी रही नोंह काय ॥ ८२ ।
                                                                                                                                            रागद्वेप वर्ष किया कटीका, या मारे लघु बाल । .. पत्तवाय से प्रतिपत्त पत्तवी, हाथी हाथ रहाय।
                                                                                                                                                                                                                                             गांव जलाए केई मैंने, परकी वृत्ति बिनाय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                खान खोद दावानल दोने, श्रीवक पापमें रींक॥ vs ॥ | इस कारण से निज प्रतिका, सीता नाम दिलाय ॥ न० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               बर्मों कद काचा फल तीहे, तीडी तरु वर डाज। 👉 💛
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              भ्व पूरव में किसी जीव का, लिया रत्न में चौर ॥ १७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               राणी से दासी सुज कीनी, निधि में फूटा जहाज ॥ ६६ ॥ | दीर्घ काल श्रति होने पर भी, पुत्र खबर निर्द पाय ॥ ७६ ॥
                                                                                                                                                                                            विष देकर मारे श्रति प्राची, या हाया थावास ॥ ७२॥ | गिरि कदर में चषकवेली, ज्यों बढतो सुख माय ॥ ८९॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       भांची, दीनी रक भीख में, घाणी पीले बीज।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        जीवायी जतना नहीं कीनी, डाजे पद्ध मृत पास।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 सरब्रह शोपया, फोटे इपदा, मार्था विश्व २ व्याल । ६६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   किसे डपालभ दें अर्हतो, कीना पाप द्यवीर ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             'राज्य देय खोसा श्रद्ध गज तज, दिया:गधा बेकाज।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              विरह विथामें तडुजा देखत, शीतलता उर श्राय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    जनक राय ने चहुँ दिशि भटको, भेजे खबर मगाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 किया कमें छूटे नहिंक म भी, काते कोड उपाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 दान सान पुनि गीत गान हो, भोजन भौति विधान । 🔻
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                राणी मन सतोष निवारे, सन्ना धर्म सहाय॥ ७७॥
                                                                                                                                                                                                                                                               परिजन देते श्चम महुरत में, ''सीता" नाम सवाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  राजा सोचे भान्याकुर सम, यह पुत्री गुणवंत। 💛 😅 कच बण युग है कलय विद्याला, योवन जल लहराय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  विलख बदल रोती राणी याँ, आए चल कर भूप। 🗥 | सिया फुमारी रूप रंग में, सोहें रूपारेल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ॥ सीताका—जन्मोत्सव ॥ .
                                                                                                                                                                                                                                 पिता जनक परा बंदन धावे, पद प्रयाम धर प्यार ॥ ६१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      पग उद्यत कच्छ्रप सम् माता, राता - नस पग हाथ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   वचन सुधारस सब सुखदाई, कटि हरि सम दीपत ॥ म्ह ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        वैन कमल वत कीर नाधिका, नक्वेग्रर श्रीभराम ॥ ८४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 श्रीलवंत की वाचा फलती, यह है श्रटल स्वरूप || मध् ||
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ऐर्म सीता गुणको गोता, सजके सब सिनगार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                रूप विशाला सब विधी बाला, पाप निकेद्न राच ॥ ६० ॥
                                                                         हृद्य चतु से देखे तृप गण्, रुचिकर हुआ न एक।
                                                                                                              हृद्य विचारे सुन्न कन्याका, होगा की माणेश ॥ ६२॥
                                                                                                                                                                        कसलाची यौवन वय बाला, देवी जनक नरेय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        शील रूप से शोभा बढ़ती, नहीं बढ़ाई रूप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        काना कुण्डल भगमग करते, सुहिम कलिनत दत
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       सीता तोले को नर घोले, बोले सीत्ल बाच।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    सुर नरादि मन मोहे देखत, अमरी सम साचात्॥ पन ॥
```

| 157979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ि सेन्द्र हों सार्थ से सुद्धा स्थान । सार्थ से सुद्धा सार्थ सार्थ सार्थ से सुद्धा सार्थ सार्य सार्थ से सुद्धा सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ा भागपारत हा पूर्व मानदा स्थापन । स्था  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2999999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 437 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ति के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वित्र हुल्के से पत्र बार यह किया दिया व कथा । यह पत्र केता हुल्य व वह । यह पत्र केता हुल्य के ता सम्मान । इंग्लिय के ता क्षा हुल्य कर वित्र के तिक्या । यह किया केता सम्मान । इंग्लिय को स्थित कर कर की वित्र क्षा केता सम्मान । इंग्लिय को स्था कर किया की स्था की स  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| म स्वाप्तिक स्वर्था स्वर्या स्वर्था स्वर्या स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्था स्वर्या स  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1751512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| के बार्च के स्वाप्त के बार्च क |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 中国 是 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 一直是是一种 一种 一种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 一一 一 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विश्व हुम्मे श्री ता व वार पर, किससे हिया व कार।  पर पारते पर प्रदर्भ, किया हुम कर पर । १००।  सार करने वर्ग किया हुम कर पर । १००।  सार करने वर्ग किया हुम कर पर । १००।  सार करने वर्ग कर कर कर कर कर ।  सार करने वर्ग कर कर कर कर कर ।  सार करने वर्ग कर कर कर कर कर ।  सार कर कर कर कर कर कर कर कर कर ।  सार कर कर कर कर कर कर कर कर कर ।  सार कर कर कर कर कर कर कर कर कर ।  सार कर कर कर कर कर कर कर कर ।  सार कर कर कर कर कर कर कर कर कर ।  सार कर कर कर कर कर कर कर कर कर ।  सार कर कर कर कर कर कर कर कर कर ।  सार कर कर कर कर कर कर कर कर कर ।  सार कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| सभी सोचे कार्य सिद्ध श्रव, मन मानी हो बाहा । यान तुप किंग झेटन लेके हेंद्रा लोको, हाय ।।१४२४। श्राचर दे गयी को श्रांत तुप, पाप परम प्रमोर । यान हुत्यारी श्रांत तुप परम प्रमोर । यान हुत्यारी श्रांत को श्रांत तुप परम प्रमोर । यान हुत्यारी श्रांत को श्रांत तुप स्वारा । १४२४। तुप पूर्व सेशा सिंव क्या श्रांत हो, श्रांया यहाँ द्याप ॥१४२५। तुप कु कु त्या के त्यापक लेका, हो तान पहाँ द्याप ॥१४२६॥ सिंव होतो हमें सुचादो, हे सुनने की श्रांया ॥१४२६॥ सिंव होतो हमें सुचादो, हे सुनने की श्रांया ॥१४२६॥ सिंव होतो हमें सुचादो, हे सुनने की श्रांया ॥१४२६॥ सिंव होतो हमें सुचादो, हे सुनने की श्रांया ॥१४२६॥ सिंव होतो हमें सुचादो, होता नर किंव होरा ॥१४२६॥ सिंव होतो हमें सुचादो होता नर किंव होता ॥१४६६॥ सिंव होता वहाम सुन्दर काया, श्रुप्रवीर बलवान ॥१४६१॥ सिंव होता वहाम सुन्दर काया, श्रुप्रवीर बलवान ॥१४६१॥ सिंव खोता बत्तलाया सब को, कन्या तुव श्रुवि देव। तहा विज्ञ बोता बत्तलाया सब को, कन्या तुव श्रुवि देव। वह । ति श्रुप्रवार हम्म करती मेरे, हस भव ये पति एक ॥१४३२॥ सिंव ह्यान पत्ति निहा सब भूती, धाई मिहिल सकार। याव्य वाव विज्ञ स्ति निहा सब भूती, धाई मिहिल सकार। राव्य सोच विज्ञ स्ति हमा पत्ति हमा पत्ति हमा पत्ति सुन्दर स्तार । १४३३॥ सींच स्ति पत्ति निहा सब भूती, धान पत्ति स्तार। राव्य साम पत्ति सिंह सम्बत्ती स्ति सुन्दर स्तार ।१४३३॥ सींच |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वाली, पूछे क्या   वित फिन्ता, यहाँ १. प्रकट हर गाय । । १२३ ।। । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वृन्ध कीरती धरें हुग्हों को, यहि जायो यस साग।  क्ष हुण लगा के धरे कीरही, हो न निफलने लाग। १२४४।।  क्ष हुण लगा के धरे कीरही, हो न निफलने लाग। १२४४।।  क्ष हुण लगा के धरे कीरही, हो न निफलने लाग। १२४४।।  दंग मन पे बेटी वाला, गही छसुर इस नार।  हुए हा कार मना महलों में, रोवें नृप-परनार ।११४६।।  दाबण को दोनी वह कन्या, हो भय भीत प्रपार।  त्व यत्नमें सतरह दिन तक, रखी ग्रुस किस ठीर।,  द्व यत्नमें सतरह दिन तक, रखी ग्रुस किस ठीर।,  सुख, पेटी में, धरी मजूगा, देवी ने उस काल।  गुक्त नाग को, खुला दशानन, राम को काल।  शास सागर का संगम था, प्राई तदमें चाल ।।१४४६॥  गुक्त जोर से विवमय दीना, किर छाद्यो सुज पास ।।१५४०॥  शाक जोर से विवमय दीना, किर छाद्यो सुज पास ।।१५४०॥  शाक कोर से विवमय दीना, किर छाद्या निज हार ।।१५४२॥  शाक भाव क्या होने बाला, त्याह क्या मन प्रानंद ।  गानि भाव क्या होने बाला, त्याह क्या मन प्रानंद ।  राज्यवर के तन विव केला, खुर हुई मय ठोर।  राज्यवर के तन विव केला, खुर हुई मय ठोर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| प्रकार सेन पार साने हैं की हा ना हिस्सा है सार महान है से सान पर सान से सान है है की हा ना हिस्सा है से की हा ना है कारों है। से सान पर सान से माने को से बात करने हम से सान से |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| हुत प्रमान को शुरू ५००५ वस हुत प्रमान । १ से संतित हुन कर के की सिमा उपमार । वस्त स्मेरत हुन को से सिमा उपमार । विकार कर प्रमान को से सिमा उपमार । विकार कर प्रमान के से हिमा उपमार । वस्त प्रमान के से हिमा उपमार । वस्त प्रमान के सिमा उपमार । वस्त प्रमान के सिमा उपमार । वस्त प्रमान के सिमा वस्त । । १ सा वस्त । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| पत्र करता है के बार करते हैं के हा का हा।।।।  पत्र करता है के बार करते हैं के हा का हा।।।।  पत्र करता है के बार करते हैं कर का का हा।।।।  पत्र करता है के बार करते हैं कर का का हा।।।।  पत्र करता है के बार करते हैं कर का का हा।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का हा।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का हा।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का हा।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का हा।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का हा।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का हा।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का हा।।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का हा।।।।।  पत्र करता है के बार करता है के बार का है के बार का हा।।।।।  पत्र करता है के बार है के बार करता है के बार का है के बार है है के बार है के बार है के बार है है है है के बार है के बार है                                                                                                                                                   |  |

निश्चय मनमं करतीः मेरे, इस अच ये पति ऐक ॥१४३२॥ चित्र खोल चत्रलाया सन्न को, कन्या तब छवि देख मुज कन्या के लायक जैसा, देखा नर किस ठोर। 🋫 इन जेसा सिंद वर मिल जाने, योभित जोडि श्रपार ११२२६॥ | भूप कहे क्षामा मन भाषा, उसमें, हमीं खु याला ॥११३६॥ एक जोभ से उसके गुणका, होता नहीं वयान ॥१४३॥। स्य ज्ञा वष्ठम सुन्दर काया, श्ररवीर घलवान मन्नी बोला टेखे मैंने, जगम पुभप किरोर ॥१४२६॥ देखा द्योतो द्यम सुनादो, हे सुनने की आश ॥१४२८॥ हुम किरते हो विविध देशमें, कोई श्रवात हास ।। 🙏 र्मित कहें हम दर्शन के हित, ब्रायाः यहाँ दयाल ॥१४२७॥ │ मित्र क्ष्किं,सदुमैं क्रां सक्ता, इसमें हया छल ॐद ॥१४३७॥ तुप पूढ़े सती से कैसे, व्याये हो इस चाल । ं रहाइत हैं नाम उसीका, गुणी , अधिक विद्वान ॥१४३०॥ स्य से बढ़के राजपुत्र हक, देखा सब जग छान स्रानयनी छवि रूप भतुल है, सोचे चप दसवार। इतने राज दुलारी चार्ष, बेठी तथके गोद ॥१४२४। न्नाया तृप क्षिग भेटन लेके, बैहा ,जोही, हाथ (॥१४२४॥ मंत्री सोचे कार्य सिंह श्रथ, सन सानी हो बात । ब्रादर दे मधी की ब्रति तप, पाषु परम प्रमोद । द्विन सत्तरवें क्षेष्ठ लग्न है, कहुँ तोच ,समकाय ॥१४३८॥ निह्नितो फिरमें अनुल शुरुषालूं, लिया सु निश्चय नेम ।।१४३४॥ श्रोष्ट कार्यं में द्वेर तृ करना, कर ज़ेना, तत्काल ॥१४३६॥ नियक बुका पुछे ध्यम सहरत, कहें नियक दरसाय। । ः नृप ने मंत्री से, जन पूछा, कैसे होय सम्बन्ध । , , , ब्रासी जाय कहा रायी से, कन्या का सुब । क्रित्र हेंस कत्या का सब के, हाँद्रत होते\_गात \_!!१४४०॥ वित्त समुर्वा यह टल जावे, संस्यू तुमः दल जाय ॥११४१॥ भानी नया १ घन्। होने वाला, धन्न कमे का ख्याल,॥१४४९ रत्नवुत्त पति, धारा सेने, कन्या कहा सुनाय ॥१४३४॥ | कुलक लगा के धरे कोट्टी, हो न निकलने लाग । १४४४॥ फिर आनेगा वर्षाचाद वो, लम् सनो भूगाला ।। . . . '। रावण कहता इसमे, तथा है ? महुरत वह, टल जाथ। वह परित रावण सं.कष्टता, जो होता यह ह्याह । दोत्रों बर में मंगल बाजा, शाते गीत रसाल । ' '। मत्री चल श्राया निल पुरम्, बीती कह दी बात । 😅 🖰 पति मिल जावे छह मिहिनों में, तो समक्तो सब चेंग्। L वासी पूछे क्या ! चित फिग्ता, कहो १, प्रकटहरमाय है है है । वन्ध क्रोटरी धरें छाही को, यटि जाम्रो कब साग । , , . खूब यानसे, सत्रह दिन तक, रखी ग्रस, किस ठीर। हैं। दिन अंठारवें श्रोकर देना, होते ही जब भौर गिश्रेश्वमा | जान्नो १ जलदी बंक देव के, फिर न्नान्नो सुज पास ॥१११०॥ गुंगा सागर का संगम था, याई तद्ये जाल ॥११४६॥ हा हा कार मचा महलों में, रोबें नुप-पटनार ॥१४४६॥ लाक्षो ? वह बाला जा करके, शीध होय हुशियार ।, १४४४।। राष्ट्रया प्राप्ता होते जाता, सीया जहाँ केंबार। गतृत्व नाग को, बुला, द्रशासन, रस्ट्रन को खास। मुख्।पेटी में। धुरी मजूपा, देवी ने उस काल ।: न्याम भगला देवी- उसको, बुलवाई निक् द्वार, ॥१४४७॥ रंगः संच पे बंठीः बाला, गद्दी श्रसुर इस बार । . . . . क्र्<u>डा</u> श्रमुर को चन्द्रस्थलपुर, जान्नो इस ही बार,). राजिनंबर के तान बिंद फैला, ख़बुर हुई सब ठीर। राष्ट्रण को द्रोनो वृह क्ल्या, हो। अय भीत श्रपार। 🖐 भावि भाव क्या होने वाला, न्याह क्रिया में बन्दः॥१४४२॥ बक् जो से विषमय दोना, फिर श्राया निज हार ॥११४ ॥ दशक्षर को बात्र गाई, प्राया सन स्रानद । । ।।।

स्नान पान निहा सब भूली, ध्यान पुक्त भरतार । १४३३॥

त्रांच क्रुट का निर्मेष श्रव हो, द्रम् सन्युख हो जास् ॥१४४३॥ | राजा राम्मे षास्त करते, ... इ.ख हुश्रा मन घोर ॥११४४३॥

ध्यान हुन्ना ज्यों चन्द्र चकीरी, खाद्रे महिल सकार

हरा सीय का खाला इस्से, बर्गाम को बदवाम क ४३०० हुए हुन्दारी पूर्वच विकास पति खाला है मोत्। हुए विरोधी पूर्णत कर्ताकृष विभाग पण् क्षेत्र । मध्य भर्तमा सूत्र पूपसे, राजी समध्ये क्षेत्र इत्तरकार। तो मुझ ब्रद्धक कार्च करत ही, परिका रोग विकास । न्यस्य गई प्रथमीने झूने, झरिने आहि लिके १००० ॥ | एक प्रेयमे स्वयं मिखने, जुरको किया बहार १००१ । | १ वह नवसे प्रीहास बहा तम उत्तर प्रियस साम १९९० ।। बाक विकास पानित रचन, समधी दोब गरेग । ' बाद दिवींका फास्स क्षेत्र की, बाजाया दक बाव हा १४४१। करिये से राम्बीने सर्वकार क्षुपा मेन संचार ! सबी एके किया तर पूरता रोग किया विकास ॥१९११ रा रणा सहयमें मीच विधा वर्षि जनका क्ष्मभर एक । म्यूना अमासे 'जन्मोना हता थ मन पार्ट्स हो १६६६। भागक मोधाजे बाक्त ब्यवा भाग करो मध नाम ॥१९३६ ऐका धनधी धीका चुरको वे व सूरका काग। हरी धंनहे हुत को है का व्यवका देखा १४४। ूर्णांक्ष्मी पह संस्थाती हुन्य मून स्थान राजीने क्षेत्रस अस्तमा प्रण प्रणा प्रमाणि तात्रका राजपुत्रको देवन शीधा, क्षेत्रा शुरुवा त्याच । ॥ नर मोधारी तुम मौदाव ॥ यन से तूं बत्नीस प्रज्ञान, हेग ध्या कात । शृत पुत्रस प्रज्ञाने प्रचान होग स्थान ।।१२८०॥ बितार गई छन राज बंधवी और बना ब बार प्रत्म पाने वर्ष शुनारे वह द्या महि अप । १११२३॥ योर कर्ने चित्र सूर्य कराया शतका कर चंत्रप्रक्ष ॥१ ११ न्या को सुर्गत न सांस स्वाहत्स्य, बन्द गरेस विस्तार ।(१९४ गुप्त वने पायक शुक्रमाचे, ब्यातें उससे बात । साचित्र मेत्र द्वार पाया गुपका विश्वा शाला व्यावास إ इरके करे यशिका काक्षक युक्त हुने हुन्नु काहा क्ती त काया थेवा देते है हुक्को चर्च हुए।।१४२१। बाजा मुरने गाँच स्थानक बनने बनाइ क्यार । ४१ व मिला एक शासका एवं उसकी पात हुमा बिना और ४९४२३४ नेता बिहु सूं पत्म ब्यास्ता गुत बदा थे काम शुक्रत्य धान किवारे श्रीत हुने हैं र्या भूव इसम। सांध विका श्रम पुष्क म अवस्था छर्छ रहा दिनस्था १,१७१ म पायक ब्ह्राता कड्ड कम्बेका, जीत किया तैयार । चहा है मंध यह किस ग्रासीका,सगा चात्र स्वाहीह रक्षको पाचक वचा खंडकर, ब्लब्ह बर्ति 'संस्कार । किशान प्रभें सोच कहीं थे, बुंध किया सम चोर। दुत प्रयोज्या तथा धरम, एउ सीव्या पराप । यो धाव सीव्या सूपने सिव्यामी द्वाराम ।।१४६॥। हित बताता सेंद बतात्म, शक्ता हैरव शक्ता १३६६॥ रेख चित्र क्योस समीके, नव भाषा सम्हास। पश्चिमा ने कीव बनेगा क्यों कि ब्यूबिश्तव । किस बनावे शवा प्रकतो सोच १६ घर क्यांत ।।१५१७॥ क्षमी महाशुक्त वर राजा रचन प्रकारक बाच ।।१४९६॥ हुव्य द्वार हास्य यतः वार्तः, पदा वसः चतुरागः।।१९९१। द्ववि पर् वेच्य वसे भावते पुरवोदयः प्रदेशकः। हान भागीते बंदन क्षीणा अन्तर्मे बार निवेक [1994] सांच दोन धुन बता बुत पर्स्त किया द्वरतस स्थात । पर शाबांके बाच इरब को भारतर मर्क निकासा। १४६४। श्विषा के क्षा था विशिक्षा तक्षा मांद्रा माना। भीर शपस्त्री शासी स्थानी श्रुमियर सूत्रों देखा। भन्ता अस्ता वृद्ध सम्बन्ध राज्यस्य स्वीदास द्वारा तथ थजने मुख्यो काम ॥१७६३॥ चुरका द्वरा था 'तिवास उसकी निया राजका साज। बिंद्रापने आक्षा नहिं मानी किया दृष्ट चयमान । धनम्ब करे श्रीप्रेय दिया दनमें आता निष्ठ मानीन होता पुरस अध्यय ।। १ हत्।

| विया राजपद दोनों प्रस्का, श्राप हुए श्रनगार ॥१४७२॥    दिया राजपद दोनों प्रस्का, श्राप हुए श्रनगार ॥१४७२॥  सूर्यंवर्श में ऐसे केई, भूप हुए बलवान ।  श्रातिम जप तप करके धारण, किया श्रा म कल्यान ॥ ४७३॥ वाद हुए हैं भूप ध्रनेकों, कहूं नाम दस्साय ।  सिहरथके सुत हुशा म्ह्रारथ, श्रनुक्रमसे पट पाय ॥१४७४॥  सिहरथके सुत हुशा म्ह्रारथ, श्रनुक्रमसे पट पाय ॥१४७४॥  हिमरथ श्रादित्यरथ श्रट, मोधाता मृिपाल ॥ ४७४॥  बीरसेन प्रतिमन्य वीर हुप, वारोरथ भूपाल ॥ ४७४॥  बीरसेन प्रतिमन्य वीर हुप, वारोरथ भूपाल ॥ ४७४॥  बिसरोसह सुदर्श हिरप्यक, पुजस्थल वरराय ।  क्रिक्त्यल के पाट विराजे, महिप्रति श्री रह्यराय ।१४७७॥  देने होते स्थवंशमं, महिप्रति श्री रह्यराय ।१४७७॥  ग्रप्तां को सरस्य नमके, दीन दुखी हितकार ॥१४७६॥  हुए भूप श्रनरप्य नामके, दीन दुखी हितकार ॥१४७६॥ | बुद्ध परस्पर पिता पुत्रके, होता तभी महान।<br>श्राचिर जीत पिताने पाई, हारा निज संतान ॥१४७१॥<br>पिता हदयसे लिया पुत्रको, करके श्रधिका प्यार। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिया राजपद दोनों प्रत्का, श्राप हुए श्रानगार ॥१४७२॥    (द्राप्ट्रास्ट्रा सुपक्षी उत्पचि ॥ ।    (द्राप्ट्रास्ट्रा सुपक्षी उत्पचि ॥ ।    (द्राप्ट्रास्ट्रा सुपक्षी उत्पचि ॥ ।    (द्राप्ट्रास से ऐसे केई, भूप हुए बलवान ॥ ४७२॥ श्राम से ऐसे केई, भूप हुए बलवान ॥ ४७२॥ श्राम से ऐसे केई, भूप हुए बलवान ॥ ४७२॥ श्राम से ऐसे हुए हुए हुए हुए हुए वलवान ॥ ४७२॥ श्राम से ऐसे हुए श्राम श्राम से पर्वा ॥ ४७२॥ श्राम से एसे केई, भूप श्राम से कल्यान ॥ ४७२॥ श्राम से एसे केई, भूप श्राम से                                                                                                                                                                                                                                        | जिनके राखी प्रध्वीदेवी, तिनके दीय फॅघार।<br>श्रनताथ श्रम दशाय नामक, वंश वधारण हार   १४८०॥<br>दीचा ले श्रनारय भूपती, दे दशारथ को राज।       |
| संस्त प्रमान देस करें कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ।। रावण की मृत्यु का खुलासा ।।<br>द्रार्थ भरत का स्वामी रावण, वैद्या सभा मकार।                                                             |

| हाथ थाप दी छाती उत्पर, याती कर श्वास्वाद् । हाथ थाप दी छाती उत्पर, यास टम घारी ,माघ ॥१४९३॥ च्रर च्रर तनके हो हही, खन यहा ज्यां नाल । प्यासी पीने लगी खून को, श्रज्ञव कम की चाल ॥१४९॥ खंड खंड कर दिया श्रग का, द्विन चढ़ते परियास । चपक श्रेणि पर चढ़े भुनीश्वर शुक्ल ध्यान विश्रास ।,१४९६॥ पाए केंवलसान कम चय, लिया साध्य श्रिवतात । खंडे खंडे ग्ररु लखे दूरसे, पापिनि किया श्रकात ॥१४९६॥ साही सरके हुई वाधनी, कीनी सुत की धात ॥१४९६॥ स्रवि बोले श्री पापिन तेरी, स्वित्नी सुना ध्यावात ॥१४९६॥ इत पित्त भ्रीन की लाय सोने, सन्दर बटम निहार । ऐसी कर्वी पे देखी मेंने, मन में हुश्या बिचार ॥१४९६॥ हा श्री हुतमें मारा मेरा, घोर किया धन्याय । १४२०॥ हा श्री हुतमें मारा मेरा, घोर किया धन्याय । १४२०॥ विस्त कारणों पढ़ी महिलसे, उसकी मारा श्रादा । निरतन पाके अष्ट किया में, तज्जके हुलकी लाव ॥१४२२॥ मिदा करती निज प पांको, हेती लाय धिसकार । स्वित्तर श्राती मन श्रासाती, नमती चारम्वार ॥१४२२॥ व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जावज्जीव संधारा टाया, स्थामे पाप शहार । स्वर्ग श्राठ गई वाघनी, धमं श्राठ मन धार ।१९४२३। कीतिय्वव द्विन कमं काटके, हुए निज अगवान। कहें 'स्वंस्ति' सुनिगुण गाव पाव शिवक्त्वारा। १४०॥। ।। नष्ट्विक्स्ता श्रुढमें जाना श्रीर गर्धापे संदृह जाना।। ।। विश्वक्रस्ता श्रुढमें जाना श्रीर गर्धापे संदृह जाना।। ।। विश्वकर्ता स्वावती थी, नश्रुक नामा नः।। ।। वर्षक एपकी संविक्ता स्वाव कामा वापा।। १४२६॥। ।। वर्षक एपकी राधी सिद्धा, सक्त फलाकी द्वान।। ।। वर्षक एपकी राधी सिद्धा, सक्त फलाकी द्वान।। ।। वर्षक एपकी राधी सिद्धा, सक्त फलाकी द्वान।। ।। १४२६॥। ।। वर्षक न्य नय, वरी जीतन वाप।।। १४२६॥। ।। वर्षक न्य वर्षकी, प्रको धेरा प्राच ।। १४२६॥। ।। वर्षकी स्वाव स्वाव स्वाव स्वाव स्वाव ।। १४२६॥। ।। वर्षकी स्वाव स् |
| सुनके सम्ते दी दीता, जयल गति ह्य पार। सर्भा दृत्य प्रा पाता हुद्रमें, किमल धार श्रवार ॥१४३२॥ दोश रोप रा। पदी छान, उमें श्रावय नेव। खर्भ दीता से शित रायों, गर्भा हारने सेग ॥१४३३॥ प्रवल हुद्रम दीनी रायों गए शह स्व भाग। रायों आहु तो त प्रापके पुर जन पर्ते राग।१४३२॥ गए जीत तम शाण रूप्ते हुर जन पर्ते राग।१४३२॥ गए जीत तम शाण रूप्ते हुन रायोग हाल। र्योभवारिय यह नार गिमलों, धरती मान दिनान ॥१४३०॥ वर्षे जाता ये नार सुन्म, भाग पर्ता हुन नाम ॥१४३०॥ रायोंस मन देव तिया रुप, दिया दोहना दृन ॥१४३०॥ समक गर्र रायों भी मनमें, जोता ठो पति गयाल। पर समय रुपवे तम दपना, नायज्य प्रा रोग। पर दिस्सा देव श्रवे हो स्त्रा विविध रुप्ते। ॥१४३६॥ सर्वे दिस्सा देव श्रवे हो स्त्रा विविध रुप्ते। ॥१४३६॥ सर्वे दिस्सा देव श्रवे हो स्त्रा विविध रुप्ते। ॥१४३६॥ सर्वे दिस्सा देव श्रवे हो स्त्रा विविध रुप्ते। सर्वे दिस्सा देव श्रवे हो स्त्रा विविध रुप्ते। सर्वे दिस्सा देव श्रवे हो स्त्रा विविध रुप्ते। सर्वे दिस्सा देव श्रवे हिन्दु, स्त्रा विविध रुप्ते। स्वरे दिस्सा मन्दे हो स्त्रा स्त्रा व्य काव। स्वरे स्त्रा मन्दे हो स्त्रा स्त्रा व्य काव। स्वरे स्त्रा मन्दे हो स्त्रा स्त्रा काव स्व काव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| पर पा प्यसिंत तरहे, को सा साहास । पायकोव पार्क हिंदियाँ सा हा माना से पायक हा हा सा साहास । भी साम के पार्क हा सा साम सा साहास । भी साम करी किया कर कर के से साम हा हा हा सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पार पार क्यों एन्से, इसे बा धारात !  पार को कार परीतें एन्से, इसे बा धारात !  पार को कार परीतें एन्से, इस सारो परिवास   १६ को सारों से तीचे हिले हे हो को धारात    भी निर्मास दर्ग किया है हम सारों परिवास   १६ को भी सार्वस को सार्वस    भी निर्मास दर्ग किया हम स्वरं के सार्वस को परीतें कार कार कार कार हम सारा    भी निर्मास दर्ग किया हम स्वरं के सार्वस कार    पार्वस दर्ग कार कार कार कार कार कार कार    पार्वस दर्ग कार कार कार कार कार कार    पार्वस दर्ग कार |
| पर का करोतीं तरहें, को सह सर्पात !  पर को पर हों। पर दूर कर से स्वार हो। पर हों के से स्वार हों। पर हों करने कर हों। पर हों करने कर हों। पर हों करने कर हों। पर हों। पर हों करने कर हों। पर हों करने कर हों। पर हों। पर हों करने कर हों। पर हों। पर हों करने हों। हों। पर हों करने हों हों। हों। हों। हों। हों। हों। हों।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                         | =                                                 |                                                      | थीं। सीन प्रतिसन्धु वीर सृष, पश्चरेष्ठ रविमन्य ।<br>वास्त्रेन प्रतिसन्धु वीर सृष, पश्चरेष्ठ रविमन्य । | हिनस्य शतस्य उदयप्टयु हुप, वारीस्य भूपाल ।  | वाट हुए हैं भूप घनेकों, कहें नाभ दरसाय।<br>निकायके सन हथा सकाय, घनकाससे पट पाय। १९४७४।। | म ।<br>स ।<br>स ।                                  |                                                       | श्रास्तर जात ।पवान पाइ, हारा लाग तरान ।।<br>विता हृदयसे लिया पुत्रको, करके श्रीधका त्यार । | <del></del>                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ऐसे दसरथ सुखसे इपना विता रहे हैं काल।                   | कृत्या श्री सुप्रमानासकी, पिता धाँचीटित नाम।      | मित्रादेवी राखो िनके सुता सुमित्रा खास।              | िनके कन्या रूपराजित थी, परणे दशरथ भूप।                                                                | द्रभेत्थल पुरका था स्वामी, भूप सुकोशल नाम।  | हिन् २ प्रतपे तेज चिंहका, नियम चन्द्र धन्ए।                                             | कला बहोत्तर सीखे दराध्य, वितय विवेक िचार।          | एक मासके ये दशरथजी, तबसे विष् चुपाल ।                 | दीचा ले खनश्य्य भूपती, दे दशस्य को राज।                                                    | जिनके राणी प्रध्वदिवी, तिनके दीय कवार।             |
| श्रव रावणको कथा सुनाते, कहें ''सूर्यं', सब हाल ॥१४८ हा। | पर्स्यो दशस्थराय उसीको, नृतन सुख ध्यभिरास ॥१४८८॥। | दश्राथ नुपक्री हो पटराखी, पूर्व पुख्य सुविकास ॥१४८७॥ | नगर कमनसङ्ख्य का राजा, सुर्पधृतित्यक श्रन्प ॥ ४८ ६॥                                                   | राखी असतप्रभा िनोकें, योवन वय अभिराम ॥१४८४। | सब राजा में राजा बढ़कर, दीपे दयस्य भूप।।१४८४।                                           | श्रूर बीर दाता अन्न भोत्ता फैला यश ससार॥३४८३।      | प्रतिदिन चन्छ कला ज्यों बढते, सुखर्म जावें काल ॥१४=२॥ | श्रनसंख्य भी साथ पिताके, सारे धार्तम काला।।१४८९॥                                           | श्रनेतरथ श्रप्त ट्यारथ नामक, वंश वधारण हार   १४८०॥ |
| मेरा जैसा कीन ! जगत में, श्रुरवीर सरदार।                | नेमित्तक बुलवाके रावण, ध्रपना पूछा हाल ।          | सुनके सारी सभा स्वारथी, बोली एक जवान।                | तीन खन्ड में श्राण हमारी, हुश्रा न होगा भूप।                                                          | हजार चौपन सारी नारी, मन्दोदरि पटनार ।       | आत विभोषण कुम्भकाणस, नेघ इन्द्र स पूत ।                                                 | इन्द्रसभा की सभा सुरोमित, श्रीधक पुरुवका पु ज।     | विभव श्रपना देख करे भन, रावण श्रांत श्राममान ।        | ह्रधं भरत का स्वामी तावण, वैटा सभा मकार।                                                   | ॥ रावण की मृत्यु का खुलासा ॥                       |
| खोल तुम्हारा पोथा देखों, कहो सत्य सुविचार॥१४६८॥         | याबै करो मत ज्ञानी भाषे. सिरपे काल कराल ॥१४६७॥    | थाप तुल्य नींह जग में कोई, देखा सब जग छान ॥१४६६॥     | गर्द घरी रावण याँ बोला, मेरी समा धनूप। १८६४॥                                                          | सेरा जैसा विरला होगा, तेजस्वी ससार ॥१४६४॥   | शूरवीर पौत्रादिक सारे, वहे बढ़े रजपूत ॥१४६३॥                                            | इय गय स्थ भट पूर्ण खजाना, लिलत महिल वर कुना। १४६२। | सुरनर पांच पढे सुल श्राकर, देते सब सन्मान ।।१४२१।।    | सहस भूप जस सेवा करते, विद्या प्रवल हजार।।१४१०।।                                            |                                                    |

हर स्टारो र्वंत जिले, वर्ष काराई मीन। पुर विशेशी भूपति शारीत्र विभाग वाम् क्षेत्र । भाग प्रस्तान भूत भूपते, तानी समस्त्री क्षेत्र ॥१११९॥ क्षेत्र ॥ तम्बीत वर्षका भूत्रा प्रेत्र शंचार । र की ध्वत देका तक मुख्या रोग किया विकास ।।१४४ स्था | सीम विका क्या कुत्र व क्याना, वरम वहा विकास १/१४ र ११ ता गुत्र ब्याब्य स्पर्ध बरत क्षी पर्वत्रय रोग विकास । प्रवास्त्र से से किया प्रवास प्रवास । विवास वर्ष का शास से बेली की र सारा वारा विवास का स्वास की साम विवास का व्यास का व्यस का व्यास का व्यास का व्यास का व्यास का व्यास का व्यास का व्या मिश्वश्री प्रतिकार का विश्व कार्या अधिकार है। बाक विकास करिया उनका, समक्ष्यों को ब वर्ग । क्षम क्षांत्रको प्रकार करना क्षम कर्मा महा क्षम । ११०००मा । जोर कर्मा क्षिम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम रेश रूपी धीवा तुरते य म सूपका कम धानुष्य क्षेत्र स्था स्था द्वम व्यान । रान्त्रीके क्षेत्रक कामका, पुत्र पुत्रा मुक्रवार अध्यक्ष हुन्ने इन्ते क्ष्मे क्षा स्थान स्थान स्थान । व्यक्ति स्थान धाउँ दिनों झ बसर प्रदा को, ब-बारा सब बाब श्राधवरे।। ॥ नर मांत्रारातं तृप सांदात ॥ न्तुत हुन्स वानाके वाचक ब्रंडा वाच हवाला।। १९००। ्रे प्राप्ता सुपने मांचा उद्योक्ता करके स्थाए क्यार् । ११७॥ यांचेन मेर कर ताना प्रान्त, किन्न क्षणा कारणात ) प्राप्तन बाके वार्च सुनाई क्षण क्षणा नहीं जान [[१११/र]] पात्र विश्वारे सीय सुधे सुं रूता प्राथ प्रथम। नेता विश्व सुं पाल प्रथाता सुत्र कहा थे काम शुक्र रूप हरम क्षेत्रातीका पामक एक इन मह बाहा उसको पाषक पण श्रीकार करण पनि प्रमिकार । मुश्त परे पाचक शुक्रमाने, न्यूने उपने पात ! जिला व पु में जोब क्यों ने, बूंब किया तब चीर ! धन स नू वताने प्रजन्द देना काले कात। पाचन पदारा सम्र पन्नेका, तीस किंवा वैदार। क्यों न कावा पेटा देंगे हैं हुक्को पति इह ।।१४१२। ष्या । म स ब्यू निय मात्रीका बाम पान स्थादीह । निका प्रत्न बांबक सब उक्को, पश बुधा किए और ११११३३ युष व्याप्त प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास ।। त्यो व्याप्त प्रवास स्वास स्वास स्वास स्वास ।।। १६९॥। किसे बबाबे एका प्रमुक्त सोच १के कर ब्याम ॥३४१का चभी सहित्रका था राजा दक्तों कथानक अस्य ||१४९९|| हुवा श्रद हाएंग्र स्ट वारी, बदा बस ब्स्युमा शिक्ष्तशा हुवि पत्र पंडन वर्षे भावते पुरत्नोत्तव प्रव्याव। पुरत बनायां सूप बगरका अक्टा पुरत्न तक्त्रम् ॥१११५०॥ पर वासीके प्रान्त इरन हो जातिकर वर्क निवस्ता। १९६७। श्रुप्त भाषींसे बंदब कीमा समने बार विकेत (१९४६३)। रब बिह्न क्लीन सभीके सब साम्य चौत्रास्त्र । पराधिका । श्रीन पनेया, क्यों कि कही श्रीतान । श्रीय दोर पुन बरा सूर यति किया दुरतसे स्थाय शुचिनर दे उप क दिवाबा चन्दो महिता मीता। धीर कपत्थी अन्त्री ध्यानी, शुनिषद ऐसे ऐसा असता भसता युक्त सम्मानी कृतित प्रत्य अकारा ||१४६१।| असम्ब की बाधिक विशेष धनात बादत जिंद बस्त्रोस । राज्यस्य धीयास मुध्य तम तमके कुम्बकी काम ॥१४५१। सूरका पुत या भिन्नाम अध्यो दिशा राज्या दाजा।

|                                                     | •                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                                   | श्रव रावणको कथा सुनात, कहं 'स्या, सब हाल ॥ व न                                                  | िन रामक, दीन हुस्ती दितकार ॥१४७६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | ऐसे दशर्थ सुबसे धपना विता रह के भाषा                                                            | हिंप भूप के रूप दिवाह, श्रमुक्पा दिलधार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _                                                   | पर्यो दशस्यराय उसीकी, न्तन सुख आनरान ।                                                          | यं यांची की सम्बन्ध पर पाप, रखी धर्मकी टेक ॥१४७=॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | कन्या थी सुप्रमानामको, ।पता अन्तरमा ॥१४५५॥।                                                     | गए स्वर्ग स्वर्थित, महिपति वीर छनेक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | रेकेन के पाट विशेषे, महिपति क्षी रहाराय ।१४७७। दश्यश्य तुपको हो पटरायो, पूर पुरुष सुपनार ।१४७७। | पेने के पाट विशाने, मिहपित क्षी रहाराय ।१४७७।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | मित्राहेची राणी हिनके सुता सामना साम ॥१९४८७॥                                                    | हिस्तिम्ह सदर्श हिस्समक पजस्थल ब्राह्म ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | नगर कमलसकुल का राजा, सुर्द्धातलक अर्थ ।                                                         | पंतरितर्क मान्युं वार् नृपं, प्रावध रावमान्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गर्ने धरी रावण यो बोला, मेरी सभा धन्म । १४०रा।      | िनके कन्या द्रवरान्तित थी, परण दरास्य दर्भ                                                      | इंद्रिय बाहित्यरथ ब्रम्, माधाता मान्पाल ।। हर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नीन खंड में श्रास हमारी, हुशा न होगा स्पा           | रायी प्रस्तप्रभा िनोके, योवन वय आसराम "                                                         | दिसरथ रातस्य उद्यष्ट्यं तृप, बारास्य स्पाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| क्रेस हैसा विस्ता होगा, तेजस्वी ससार ।।१४२४।        | हमेश्यल पुरका था स्वामी, भूप सुकाशल नाम।                                                        | सिंहरयके सत हुया बहारथ, श्रमुकमसे पट पाय । १९७४।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क्या चैपन सारी नारी, मन्होदरि पटनार ।               | यत गांचा में राजा बहकर, टीपे द्यार्थ मूप ।। विकास                                               | बाद हुए हें भूप श्रनेकों, कह नाम दरसाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जारबीर पेतादिक सारे, बहे वहे रजपूत ।। १४९६।         | हिन २ प्रतिष तेल चिटिका, नियम चन्न थर्थ                                                         | स्रतिम जप तप करके धारण, किया ह्या म क्रस्यान ॥ ४७३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आतं विभीषण कुम्मकरणसे, मेघ इन्हें से ५०।            | श्रम बीर दाता ध्रप्त भोका केला यश सलार ।।                                                       | सर्वता में ऐसे केई, सूप हुए बलवान !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ह्य गय रथ भट पूर्ण खन्नाना, लिल्तिमहिल वर कुमा १००० |                                                                                                 | ।। दुशस्य चपको उत्पान ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इन्द्रममा की सभा सुर्योभित, श्रीधक प्रत्यका ध जा    | 6                                                                                               | विया राजभु प्राप्त प्र प्राप्त |
| माना पांच पढे मुझ श्राकर, देते सब संन्धान ।         |                                                                                                 | विता हिर्मा स्थान होता प्राका, श्राप हुए श्रनगार ॥१४७२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नेमव धपना देख हुरे मन, रावण द्यांत ग्राममान ।       |                                                                                                 | श्रालर जात । भाग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अब मरा स्वा कारो, विद्या प्रवल हजार ।।१४८०।         |                                                                                                 | युद्ध परस्पर ।पता धन्नक, वारा निज्ञ संतान ॥१४७१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| का स्वामी रावण, बेठा सभा मकार।                      | 110285                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ॥ गवण की मृत्यु का खुलासा ॥                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | 1                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

03 मर रिने देश देश को ने वह काल संदार। कुर नमान्य ग्रीत पारते मनति करे विकास बत्री कर गुरुक्ष हरे किन में छाँछ द्विक प्रमा कराते । मानि उसे शक्स की बदला, कृत्र करो क्षत्र । क्षात्य पुत्र क्रमे तुम्रा मित्र क्षो क्षमित्रात mag रहा हिम प्राप्त के यह ब्रापको पीन मान विचार । १२ आहे | समझ हात परे कृत्या की मा हमानाम की मार ! ्रिं कर्तर की "हींन शो" से एवं रहामन कर बजने ॥१॥ ] सबस करता कभी बताओं को इस्तू विषयत ॥१६१॥ ] कोची सब हो बढ़ी नरीनत, गुमिने एक्सि विधार ११९९१॥ | ्रा गाप्त सम्बंधित पान्न साम स्रोति स्थाप । प्रकार स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप । ्रिय पुरान्त पत्र वर्षात्र सहा ज्या पुत्र काहते ॥ | पत्रिय प्रत्ये प्रती व स्थला, स्वा शांव स्थाप (१३५१९)। ८० का पाक गुमान तुनको अर्थातित झन्त्र बदान । बद्धानि बन्धान कोर का बन्न बन्न स्तान्त । १ १० व्याव करे मानील मूच का महेला बक्तार। पुरारणमा न्यानना विवेशिक में क्यांस मार का कांग्रास विवा क्यांना खंडर बाम कवार। द्वातु प्रशास दान किंवा मृत्याय प्रमाशिक ।। विशेष द्वत द्वातस्य की बोजा बक्ता। शब्द ६ मा रिश्न था ६ देर क्यों इस दार !!! एकशा , य स्मीता हार्ने जल्मी क्षत्र खब दा प्रतिस्थान ॥११ १६ र्मान्य क्यो सर्वित वार्ती का महा स्वित्त क्या हम का भार राज्य तथ बन्दा भीद कार कानीर करते. 11 विकास का जन्म निमाने को कुछ कारत हार तिल कर विकास का कै फरिकीर एकान मांतानत त्रीत्र तथी हैं का बनत बचा बच्चे जब के प्रथम बोर है कार्यक्ष ।। अस्त स्त्री जान काम को गाना। ॥ धन्तनमं राज्य रिट्रि "सर्च्या" ॥ | बाट सुत्रो सब क्षमा बिग्नंब की क्षतित होय क्यारक्षाकृतका। शीण कार से द्रव परेता, की पुत्र कराया हार 1122 १०० | कारे था थे पूर्त वामा श्रीपर कर अनुपा जरा प शुक्रमें साथ कोई की है थेरप पूरत ! रकत बन में कर बदरों, यो एक कारच बार शाह थी | हिरा कथड़ों देश कियी अहि, राज कबर अनुशार ! भारत भूत को विजय कराण, बरो श्रुम स्मरंग हार अन्त नी। पुरो ध्वारेका का कृष एकाद, बस पुत श्रोब स्माब । धीता इत्स ब्रोगे हुन तब अच्छ्य ज्ञात्य द्वार ।।१४७१३ असक स्थापेन्द्र के धर्तु मी १ वर्षे क्रिया समारा । चारिकासिक को रूप भूरत के, विस्तान साम्य असर मार्ट्यक्त बूत रूप मोर्स शब को दे, ब्रांभमन बसा बिवान शार १दा | सभी के पूर्व कहें कहा दिल, भीभी धुन्दर भार I बढती वाला काशास्त्रपुर, भावतम भूवास । साबित को बच्चा िय सम्म, बोचे भोड़े कैम। सक्य क्षेत्रे करा कार्य कार्य, बीधव क्षीय राम क्ष्म ॥१५१६॥ ध्वर चित्रवर क्षेत्र मंदी बलता क्षीम तिसार ।।१४१७।। मान काम क्यानाकार है बाजा, हात्र मात क्षेत्र केन अन्तरका निर्मा आर्थ गाम कर १ क्षा पर सम्मार माने हान राजी विकासित राजारा हाता सीमात्र मन निराम र उनके क्ष्मी थे यस दंग, याहे यस हालार। क्रमियसा पुष्की प्रशाको स्टापम क्ष्म रक्षाय शावकाश श्रीदेश के आ श्रुविषे भेरी कर्पा चारि से भव र ॥ राजण की मृत्यु रोको का उपाप ॥

| प्राची सोचे कार्य सिद्ध श्रथ, मन मानी हो जाता। श्राचा त्य श्रिम भेटन तेके, बैठा जोबी हाथ ।१४२४।। श्राचा त्य श्रिम भेटन तेके, बैठा जोबी हाथ ।१४२४।। श्राच तेम की श्री खार्च, जेठी त्युके गोद ।१४२४।। हत्त राज हुजारी श्राई, जेठी त्युके गोद ।१४२४।। हत्त जीवासीद वर मिल जाने, योभित जोिंड श्र्यार १४२६।। हम किहे तुम दर्शन झे हित्, श्राचा यहाँ द्याता ।१४२७।। सम्नि कहे तुम दर्शन झे हित्, श्राचा यहाँ द्याता ।१४२७।। सम्नि कहे तुम दर्शन झे हित्, श्राचा यहाँ द्याता ।१४२७।। स्व कत्या के लायक जैसा, देखा तुम किस होर । सम्नि बोला देखे सैंने, जगम प्रभुत किसीर ।।१४२६।। स्व का वहाम अनदा काया, श्रुवीर वजना ।१४२६।। स्व का वहाम अनदा काया, श्रुवीर वजना ।१४२६।। स्व जोम से उसके गुणका, होता नहीं वयान ।१४६।।। स्व जोम से उसके गुणका, होता नहीं वयान ।१४६।।। स्व जोम से उसके गुणका, होता नहीं वयान ।१४६।।। स्व जोम करती मेरे, हस भव ये पति ऐक ।।१४३२।। स्थान हुणा ज्यों जन्म चकोरी, श्राई महिला मकार। स्थान हुणा ज्यों जन्म चकोरी, श्राई महिला मकार।                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दासी, पूछे क्या   चित ज़िग्ता, कही १, प्रकट न्रसाय। राववृत्त पति चारा मेंगे, कन्या कहा सुनाय ॥११३४॥ पति मिल जावे छुद्र मितृनों मं, तो समको सब चेंग। नृदितो किरमें श्रवल शरणालूं, लिया सुनिश्रय नेम।।११३१॥ नृदितो किरमें श्रवल शरणालूं, लिया सुनिश्रय नेम।।११३६॥ भूप कहें कृत्रा मुन भागा, उसमें हमी खु शाला।११२३६॥ भूप के मंत्री से जह सक्ता, इसमें हया छुल छुँद।।११३९॥ नित्र कहाँ सवमें कर सक्ता, इसमें हया छुल छुँद।।११३॥। किर श्रोवेगा वर्ष बाट वो लग्न सुनो मुपाल ।।११३६॥ किर श्रोवेगा वर्ष बाट वो लग्न सुनो मुपाल ।।११३६॥ किर श्रोवेगा वर्ष बाट वो लग्न सुनो मुपाल ।।११४३६॥ कित्र होंब कृत्या का सव के, हिपत होते गात ।।११४७॥ दोनों हार में मंगल बाजा, गाते गीत रसाल । दोनों वर्ष में मंगल बाजा, गाते गीत रसाल । दोने वर्ष श्रवक्ष केहता, जो होता गह व्याह ।।११४७॥ दोने वर्ष श्रवक्ष से कहता, जो होता गह व्याह ।।११४७॥ वित्र सन्दर्श ह्रसमें,३या है १ मुहुरत वह दल जाय ।।११४७॥। दोने कुत्र का निर्णव अव ही, हुम सन्युल हो जाय ।।१४४॥।                                                                                                                                                                                      |
| वन्ध कोदरी धरें हाहीं को, यदि जाद्यो क्ष्य भाग।  क्क्रां लगा के परे कोद्द्दी, हो न निकलने लाग। १४४४।  क्षां व्राव्य को चन्द्रस्थलप्र, जायो हस ही बार।  लाभी ? वह बाला जा कर्के, सीह होय हियार। १४४४।  हा हा कार मचा महलों मं, रोवें नुप-परनार । १४४६।।  हा हा कार मचा महलों मं, रोवें नुप-परनार । १४४६।।  राव्य को दोनी वृह कृत्या, हो भय भीत श्रपार।  त्वां मगला देवी असको, अलवाई निज द्वार । ११४४७।।  खूब युन्त्यें सत्रह दिन तक, रखो गुप्त किस दौर।। १४४७।।  स्वां युन्त्यें सत्रह दिन तक, रखो गुप्त किस दौर।। १४४६।।  स्वां युन्त्यें स्वां का क्ष्याम था, धाई तद्यें नाला।। १४४६।।  स्वां सत्रार का क्ष्याम था, धाई तद्यें नाला।। १४४६।।  स्वां सार्गर का क्ष्याम था, धाई तद्यें नाला।। १४४६।।  स्वां सार्गर का क्ष्य के, किर आशो सुज पादा। ११४६।।  स्वां सार्गर को वाता, सोया जहाँ क्वार।  स्वां भीव भाव क्या होने वाता, व्याह क्रिया मं वन्द्र।। १४४२।।  राज्य सार्वा क्या होने वाता, व्याह क्रिया मं वन्द्र।। १४४२।।  राज्य राज्यें क्षा त्वां क्या क्या होने वाता, व्याह क्या मंन घोर।।  राज्य राज्यें के तुन विव फेला, व्याह क्या मन घोर।। १४४२।।  राज्य राज्यें क्या क्या क्या होने वाता, व्याह क्या मन घोर।। १४४२।। |

| 一 學是哲 中亚十名 野母 日 邵原海 神母 居 巴耳 東部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्ति का सामान के सामान कर सामान के साम   |
| पुन मितन सेल पाने करते को लगा ।।। पान बहुता सिम बाहे के करे हुए लगा ।।।। पान बहुता सिम बाहे कर के कर हुमार करा करा करा करा करा करा करा करा करा क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| में के स्वाप्त के स्व   |
| करते हैं।<br>स्टार्म के स्टार्म के |
| प्रकार अर्थ पार्श्व करते हैं किया ।  पार्थ करता राज्य करते हैं किया है किया ह   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पूर्व प्रदाना का सुन्द करान्य कराने का सामान ।।११ व<br>ने मोला हुन करने तम सम का कामान ।।११ व<br>निकायन का तान कितने, यो हुन आपक हार ।।११ वा<br>निकायन का तान कितने, यो हुन आपक हार ।।११ वा<br>निकायन का तान कितने, यो हुन आपक हार ।।११ वा<br>निकायन करने हुन करने, यो हुन आपक हार ।।११ वा<br>निकायन करने प्रतीन पूर्व करने अस्ता ।।११ वा<br>निकाय करने प्रतीन पूर्व करने अस्ता ।।११ वा<br>निकायन करने करने व्यक्त क्ष्मान आपक हार ।।११ वा<br>निकायन करने करने व्यक्त क्ष्मान आपक हार ।।११ वा<br>निकायन करने करने व्यक्त क्ष्मान वाच हार ।।११ वा<br>निकायन करने व्यक्त करने व्यक्त हुन वाच हार ।।११ वा<br>निकायन करने करने व्यक्त क्ष्मान वाच हार ।।११ वा<br>निकायन करने करने व्यक्त क्ष्मान वाच करना ।११२ वा<br>निकायन करने करने व्यक्त वाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्यं प्रश्नीता । व्यक्तीता । व   |
| ता से के से साम के कि साम   |
| त से प्रकाश से से प्रकाश    |
| स्थात ।<br>स्थापन स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन |
| 100 to 10  |
| पीरित स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्   |
| स्वारा भी साम्य भी साम्य रोहाने की उपाप संक्रिय सामा स्वारा में से संव स्वारा मुनिये मेरो क्या चारि से संव स्वारा स्वारा सामा स्वारा सामा सामा सामा सामा सामा सामा सामा स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| की सामित्री से सिंदी से सिंदी से सिंदी से सिंदी की सिंदी   |
| म के किया है। स्वाप्त के स्वाप्त   |
| त्वी क्षा व्यक्ति   |
| सावाण की सन्य रोसने का उपाय      सीवा करता मुनिने तेरी क्या कार्य से कंत     भागत विकाशकार है पाकिस्त १ मार्कस्त   १११६    एको करता मुनिने साव करता मार्कस्त   १११६    एको करता करता हुए को करता करता   १११६    एको करता करता हुए को करता करता   ११९६    भी के पूर को करता हुए को करता हुए हुए । ११९६    कर किस्त को करता हुए दम कार्य     कर किस्त को करता हुए दम कार्य     करता को करता हुए स्था हुए स्था     करता को करता हुए स्था हुए स्था     करता करता हुए स्था हुए स्था     करता करता हुए स्था     करता हुए सुरुष्ठ     करता हुष्ठ        |
| X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| हा कार मंद्रा महलों मं, रोवे ग्रुप-परनार ॥१४४६॥ हा हा कार मद्रा महलों मं, रोवे ग्रुप-परनार ॥१४४६॥ रावण को दीनी वह क्ल्या, हो भ्रय भीत ध्रपार । वाम मगला देवी उसको, डलवाई निज हार ॥१४४७॥ वाम मगला देवी उसको, डलवाई निज हार ॥१४४७॥ वाम सगला देवी उसको, डलवाई निज हार ॥१४४७॥ वाम सगला देवी उसको, डलवाई निज हार ॥१४४६॥ विच धरारवें धाकर देना, होते ही जव भीर ॥१४४६॥ वाम सग्रा को, डला दशानन, रद्यक्त को खास । रावण ध्राचा होते जाता, चोषा जहाँ केवार । रावण ध्राचा होते जाता, सोषा जहाँ केवार । रावण ध्राचा होते जाता, सोषा मन ध्रानंद । भावि भाव क्या होने द्राला, व्याह किया मं वन्द ॥१४४२॥ राज्ञक्वर के त्वन विद फैला, खुनर हुई सब ठोर । राज्ञक्वर के त्वन विद फैला, खुनर हुई सब ठोर । राज्ञक्वर के त्वन विद फैला, खुनर हुई सब ठोर । राज्ञक्वर के त्वन विद फैला, खुनर हुई सब ठोर । राज्ञक्वर के त्वन विद फैला, खुनर हुई सब ठोर । | नहिंतो किसमें श्रम् स्रास्त स्रास्त सामिश्वर नम। १४३४। द्वासी जाय कहा रायो से, कन्या का सव विद्या । १४३६। भूप कहें कामा से जब स्था, कसे हमें खारा । १४३६। मिप के से से जब स्था, कसे हमें खारा । १४३६। मिप के इसे से जब स्था, कसे हमें खारा । १४३९। मित्र के इसे का प्रकार, हसमें मया जु श्रदा । १४३९। कि सत्तर श्रो हो वा विद्या हो वा । १४३६। के कि सामि से हो वा विद्या । १४३६। में जो चल थाया निज असे वीते कह सोच समकाय । १४३६। में जो चल थाया निज असे वीते कह दी वात । १४४९। चित्र देव कत्या का सव के हिपत होते यात । १४४९। चोतो व्या १ स्रव होने वाला, थजव कमें का स्वाल । १४४९। चोता वा १ स्व होने वाला, थजव कमें का स्वाल । १४४९। चोता कहता यह उत्त जावे, सन्य जीता वह उत्त जाय। १४४९। वा स्वरं सह उत्त जावे, सन्य जीता वह उत्त जाय। १४४२। ता कहता हसमें कृष श्रे महत्त वह उत्त जाय। १४४२। सोच कहता हसमें कृष श्रे महत्त वह उत्त जाय। १४४३। सोच कहता हसमें कृष श्रे सहता हमें सन्य हो असे सामि । | हुतने राज हुतारी थाई, वेठी तृपके गोद ।।१४२४। स्वानयनी छिब रूप अतुल है, सोचे तृप दसवार। स्वानयनी छिब रूप अतुल है, सोचे तृप दसवार। हम जीसामित घर मिल जावे, योभित जोडि श्रपार १४२६॥ हम जीसामित घर मेल जोदे श्रपार १४२६॥ हम पिरते हो विविध देशमें, अोई श्रपार खास।।१४२०॥ समि कहे तुम दर्शन के हित, श्राया यहाँ द्याल ॥१४२०॥ समि किरते हो विविध देशमें, कोई श्रपार खास।।१४२६॥ सेल कन्या के लायक जैसा, देखा नर किस होर। द्रमिनी बोला, वेखे सैने, जगमें पुभूप किरोर ॥१४२६॥ स्व से वहके राजपुत्र हम, देखा सब जम् छान।।१४३०॥ स्व से वहके राजपुत्र हम, देखा सब जम् छान।।१४३०॥ स्व का वञ्चम सुन्दर काया, श्रिवीर बलवान।।१४३०॥ स्व खोल चत्लाया सव को, कन्या तव छिब देख। विश्वय मनमें करती मेरे, इस भव ये पति ऐक ॥१४३२॥ यान हुत्रा उमें चन्द्र चकोरी, श्राई महिल सकार। वान किहा सब भूली, भान प्रक भरतार।।१४३३॥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वन्ध कीट्रो धरें द्वाहीं को, यहि जाङ्गो कम साग। । १४ ४४।। कुल्कु लगा के धरे कीट्ही, हो त निकलने लगा। १४ ४४।। कहा शद्वर को चन्द्रस्थलपुर, जाष्ट्रोहस ही बार।। किन्तु को कर्क शीह होय हरियार। ११९४।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मर्या सोचे कार्य सिंढ थय, मन मानी हो ब्रात ।<br>थाया तुप विग भेटन लेके, येठा जोडो., हाथ , ॥१४२४॥<br>नात्र हे मर्या को प्रति नप, पाए परम प्रमोद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

क्ष पर श्रम प्रदेश कर बारो गय काम से द्वार। पन ता तार हाराद क्षमचे, अतितित काम क्याम । हम बारण में बहु थाएको होंगे न्यून विकार । ११ का े परित क्यो परिनंत अधीका दुवा प्रमुकार्धन। े सुन नैतिका क्षेत्र बारते अन्ये करे विवाद। े पीन क्षात्त कर दारा बनाइम सन्ता अबाक्षात्र प्रात्ते ॥ विज्ञात बन्ते क्ष्मी बाज्यता कुला काम बागाय ॥३११३३॥ क्सर्य रापे हा रक्षों की बिरंत में कांत्र क्षेत्रक आज क्षणांथे। विकास की बादबा की क्याता, बात करी बादबा प्रमार पर प्रमा काले क्षमका मित्र आले परिवाहत कार ११ पानुष्य क्षेत्रे के क्षत्रे, बार कान्त्र की गावा। प्रकारकात्रम क्षेत्री कार्त्रम के पिता में क्षत्रक ११३५ था। राक्य करता र सीच चारके पेरे क्यों हुए बार शाहरता। वे आरेगा हुने बहरी, एम सम का व्यक्तिमान ॥११ ६३ ा १६।१ अथा अका मिन्ना मिना मिना का का १११६ ११ पंक्ति प्रवशा राजन ! पुलिये दाराध्य एक पर्यमकात । मन का भर्म दोख तक बोबो कोबि बात भरवीर #११ स्राज्ये मार्क्ष्याचा कोई क्या में क्यानीत ॥ अन्यमतमे रावण रिद्धि 'स्वया"॥ ्र कन्त्र थान को कन्या चीता एसकाई की बार् े विष्यापत् का नाव निमावे को पुत्र व्यापक प्रार्थ। १३० था | व्यार विकासाका है क्योक्यति रावतव अधिमत्र । १३६१ र।। कामाध्य किया वालेगा श्रेष्ट वाम केमा। शास शुरु को बिक्ब प्रताने, को शुन्न सारण हार ॥११ मा। बार युवी छब सामा विश्वास की क्षतिक श्रोब कारार क्षार १११ र ११। अशा ण शुक्तें बाक्षप कोई, वर्षा है धेरण हार ! कीता कृत्य करोंगे हुम तथ अध्यक्त सारण कृत ।।। १ ११३ क्लाक का में जारे उड़को, को ग्रुष धारब कार live को | शिक्ष क्लेक्ट्रों ६व सिक्की कींट राज कार कलुकार ! स्तिमेश प्रमू अमानम् की अमेगा सम्रतः। श्चनक दक्कोश्चर से प्रश्नु सोष्ट्र बड़े दिक्या कशकार । पुरी चनोत्रवा का सुप दगरव, तथ दुत बोब स्थान । कथि कर्मित हा दम १६ के, बितमय संस्य उदार १११११२॥ पूज्य पत्न मोर्ट क बाब होते, धारिमण बक्का विकास ॥१२९६। जेशी के सुब कई बंजर दिश सीको सुन्तर भार। मिक्किंशा पुणकी परराची बार्यम इस एक्स हारिश्शा दब क्षेत्रे सम करते थाइ कावन श्रांच क्ष्म क्षम क्षम अन्य अन्य अन्य क्षेत्र विद्याद क्षेत्र्य मंत्री क्षत्रा ग्रीप्र विद्यार ॥१२१७॥ बाम काम बडबाको दिवस हुन सम्बद्धि की ॥११९ ॥ राष्ट्री दिवसीत राम्प्स हात औरत बन सिंद्रान । प्रशिष्ठ अपूक्त युक्तिये मेरी कमा कार्षि में करा। वहती वाना फार्म्सकपुर काह्नम स्पाद । साधित हो कथा दिन धाम, दोखे मोडे कैंच। ब्यायर्थि है मुक्त स्वकी दावन गुष्प भएकता । ॥ रावण की मृत्यु रोकने का उपाय ॥

🛚 वर्षक्रिक की 'मुनि पूर'मं तथा प्रतायन वर्ष समाने ॥१॥ 📗 तस्य स्पन्ना कर्मा कारणों को कार्जु जिनमाय शहर गर्भा क्यों क्यों करी द्वारण, तुर्विये परिवर्ध विकार (११२३)।

असी बाली में एक दने बाई बड़ा इतकार।

| पीछन क्षेत्रका चाप विभाग क्षमाह क्षात कड़े हु रहाते । | एक क्षाते हुसका कारक वृत्ति मानी सिंह साथ ।

| मनी सोचे कार्य सित्त श्रव, सन मानी हो बात । श्राया नृप क्षिम भेटन लेके, नेहा जोडी। हाथ (।।१४२४।। श्राया नृप क्षिम भेटन लेके, नेहा जोडी। हाथ (।।१४२४।। श्राया नृप क्षिम को श्राय नृप, पाए परम प्रमोर । श्राया नृप को को श्राय नृप, पाए परम प्रमोर । श्राया नृप को को को श्राय नृप प्रमाय को हो हाम द्याय है स्थाय है सोचे नृप द्यसवार। श्रम को को को को को को साम जाते हो हाम चाल । सम किते हो विविध द्रेममें, आर्थ हो हम चाल । सम किते हो विविध द्रेममें, कोई श्रवय आसा ।।१४२६॥ सम के बोला हेखे मेंने, लगमें। पुन्त किस होर । सम के बोला हेखे मेंने, लगमें। पुन्त किस होर ।।१४२६॥ सब से बढ़के राजपुत्र इक, देखा सब जार किस होर ।।१४२६॥ सब से बढ़के राजपुत्र इक, देखा सब जार किस होर ।।१४२६॥ सब को विवा वहम सुन्दर काया, श्रवीर, बलना।।१४६॥। सब को वात वहलाया सह को, कन्या तव श्रवि देख। विव्यय मनमें करती मेरे, इस भव ये पति ऐक ।।१४६२॥। स्थान हुन्या न्यों चन्न चुकोरो, आई महिल ममार। स्थान हुन्या न्यों चन्न चुकोरो, आई महिल ममार।                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वासी पूछे क्या वित जिल्ला, कही र प्रकट हर साय । ११ र १॥ स्वित्त पित, धारा मेंने, कन्या फहा सुनाय ॥११ र १॥ मिल जाने छह मिलनों में, तो सममो राव केम । ११ र १॥ मिल जाने छह मिलनों में, तो सममो राव केम । ११ र १॥ मिल कहे फ़ामा मां में, कन्या का सुन हाल । ११ र १॥ में कहे फ़ामा मां मां मां मां मां मां मां प्रवा हाल । ११ र १॥ में में में मां मां मां मां मां मां मां मां मां प्रवा हो ॥११ र १॥ मिल बुना पूछे हाम महंदा, इसमें में पा छूल छुंद ॥११ र १॥ मिल बुना पूछे हाम महंदा, कहें गिणक द्रसाय। ११ र १॥ मिल खाने मां देर न फ़राना, का लेना तत्काल ॥११ र १॥ में चेल थाया निज प्राम जीती कह दी यात । ११ र १॥ में चेल थाया निज प्राम जीती कह दी यात । ११ र १॥ मां                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वन्ध कोटरी धरें छाही को, यह जाश्रो कम भाग। कहा श्र को चन्द्रभव्य हो न निकल ने लाग। १४४४।। कहा श्र खुर को चन्द्रभव्य हा, जाश्रो इस हो बार। चार्मा है वह बाला जा करके, सोध होय हिंपयार। १४४४।। हा हा कार मुझा महलों में, रोवें मुप-पटनार ।१९४४।। हा हा कार मुझा महलों में, रोवें मुप-पटनार ।१९४४।। हा का सुन ने वह कल्या, हो। भ्रय भीत श्रपार। नाम मगला देवी असको, बुलवाई निज हार ।१९४४।। विन श्रारावें श्रापर हेना तक, रखी ग्रुस किस टीर। सुव यत्ने सत्रह दिन तक, रखी ग्रुस किस टीर। सुव यत्ने सत्रह दिन तक, रखी ग्रुस किस टीर।।१४४६।। हिन श्रारावें श्रापर हेना, होते ही जब भीर ।१९४४।। सुव परी, में। धरी मजरा, देवी ने उस काल। सुव परी, में। धरी मजरा, देवी ने उस काल। साम साम को, बुला दशानन, रज़टन को बास। रावण प्राचा होते जाता, सोया जहाँ क्वार। रावण प्राचा होते जाता, सोया मन श्रानद्दा। भावि भाव क्या होने वाला, स्वयर हुई सब ठीर। राजकंवर ने तन विप फैला, खबर हुई सब ठीर। राजांवर के तन विप फैला, खबर हुई सब ठीर। राजांवर के तन विप फैला, खबर हुई सब ठीर। |

हुई जान ऐसी के सम्बद्ध किला नव परिणाय : | व्यक्तिक बाबों नवेरियून परित्र हुं बात ऐसी के सम्बद्ध क्षाय क्षाय कर कर से बात विकेत | भीव निकारि कोस पान के, होनेबार, क्षायाय (तेरक्शों) पर्यक्ष कामा पानने विकार पन हो पान (तेरक क्षाय क्षाय क्षाय कर कर से बात किलेता अर्गत स्था है दूर में हार्य, शुष्ट का हुआ के स्था १२० । क्या को को मेरी मिंग में की निका कार । केरी है कथा के वर्षात कोंग्र कर शुक्रा का १२वा। अति शंकारो को हो, करते कवि उपकार । क्षी क नेत्रे निर्मि क्षीना ध्वांति पार्वि पार्वि काम | 114 हर राज्यक पर चंतर अपनी, धापा हुत विशे अस्य : wied ten gu sten nu fi je untrages मैं बाती हैं बाहर जिल्ला, क्टबा स्टब्स क्झार अंश्वरण पेटी बोबर रिकासी कामा, मोली; बचन विकास : ... पूर्व म हो दरकार करा भी मोह किये वृक्ष बृद्ध ।। १९११ will som an un and, unt den eft.) श्वेमा नि संबोध कुनाय किन कार्ने किस नार १११११ रहे द्रक ज्योक्ती पात्रन क्षेत्रा गरा गरी में भर र जंब क्या की दल पहिंच सुनती गई सभी जन द्वार में रेटेश सेरी में बर बंद ब्याना मानव्यक्तियों केन। भेड़ी में पर दूस बरामी संता करि सम्बद्धा। में को न्यारा पूर्ण रामकी, उसे व नेती कार । / वान्त्र से सेते राज्य को, स्वयो करिए अगा : ११६१ अनु अन्त से प्रशा वाज्ये, क्रमते से सिक्वान शहर तथा। अन्त सम्बद्ध काम साथ, काम का न्दा रे में पन देन् प्रतक रख, जोको का मंतूर । कारा में प्रश्नक रेम्म, क्षेत्र विर्मंत विराह्म इक करन के प्रतिने ऐसे विकास क्षित्र करीर अन्दर्क बार बाक्कि है क्टीकर दुसमें हैं कना भी तिनार अन्दर्शन क्षेत्र हुता देशी के प्रमृत्, वैसी क्षत्र वह बासा ! ! ! श्रीक तस्त्र देशी कर कार्य अस्त्र में बोच सुरुगत !!११९१! न्ता विका सन्दर्भ मेन थे, यस परमार्थि ।।११ इसी निको निकी में बाल प्रकार, बैंको घन बेन्द्रसार्थकर। ten unt gegett fie mie fent un ann gegenell हुका व्यक्तिनी राज्य बहुता, व्यक्ता आसी जाता। त्रदा बन्दी वेदों को अपूरी क्या प्रक्षित कर गार । m unt ure une find it, ufeit wen chin ्या विका जाना को क्षेत्र मुख्य कराय (१११००)। वृत्त विका जाना को किन् होत मुख्य विद्याप । वृत्त विका जाना को किन् होत मुख्य विद्याप । या वर्षाच्या स्टाव कु से, ब्या विशेषस्य सम्रा : , । पूराय फिला से चितित,रो, भूते चरणा ब्यास ॥१०० । बन्द सुर हो बड़ी एडीन्ट पारह में मध बाद ।१११०॥। विषय केले का बनी पे द्वार बनारे होता । १२ म् १। नारको बन बरे पुत्र थे, क्षेत्र सब्बा सुवकात । ध्यमिक भी कात मुख्य से, वर की गया जानका ॥११ वर्स वंशित की स्थित प्रमुक्त, विश्वयन होता वाद्य । २ - । ॥ नकती दश्चरब को मसने विभीषक्ष का बाना॥ सर्वे निया तुल है परिवर्ती, सामा रुपरी ज्ञांग ।!११७३० सुद्र सुप्यू से मुले थाजा, स्त्रेग दे स्त्रे सामा । शंनी ब्यहा बरो व राज्यू ।, पुत्र विशे विद्धा दोर । क्रांच प्रुष्ठ लीक्ष्यन्त्र कर से, यू यू समन्त्रे कास १११२कहा। बीर निमीपन जोता तक्तो, प्रम में कार गुमान । शामित विकास क्षेत्री केले, प्रचा कर्यी संबोग ।

| र्गाद्रह भभकी क्या न्वितलाता, दूस दबा चुप धार ॥१६११॥ | ने भाग्य परीचा होती सबकी, कौन पुष्प श्रषतार ॥१६० ॥ । | मिलं श्रचानक फिरते फिरते, दोनो बीच उजार ॥१४६२॥ है  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| बीर सिंह सम लगे गर्जने, हाथों में! तलवार । 🔧 👉       | वरमालाका समय हुआ जब, बेंडे भूप हजार।                 | जनक स्रोर ट्यारा नृप बन मं, किरते स्वेच्छाचार।     |
| सुना बैन यों दशरथ तबतो, चड़ा हृदय में पान ॥१६१०॥     | दिलमें था श्रासान यही की, निंह हमसे संसार ॥१६००॥     | धचा टिया दोनों राजाको, मंत्री बुद्ध सवाय ॥११६१॥    |
| होगा कोन सहायक तेरा, समक्ष जरा नादान।                | सीस मुक्ट कार्नोमें खुंडल, उर मोत्योंके हार।         | मधी के बिन इस छल बल का, भेद श्रन्य नर्हि पाय । 🍀 🕒 |
| सीस । उडाईँ होरा - श्रवती, धिरे सभी तकरार ॥१६०६॥     | बंढे २ श्रभिमानी. त्सारे, बेंठे थे भूपाल ।।१४.६६॥    | करें प्ररासा सभी सभाजन, श्रर बीर कृहलाय ॥१४६०॥     |
| सारा श्वमी दे हे बरमाला, या तो ले तलवार । ८८ 🚁       | देखा श्राप्तन खाली उसपे, बैठ गए मृहिपाल ।            | दित का खटका मेट दिया में, दशकंधर हर्षय । 🗸 🖐       |
| नहिंद्रेगाती छीन लेस्यो, कहें सके घर प्रभ ।।१६०न।।   | पास नहीं था सैन्य बलादिक, पर था पुरुष सहान ।।१४६८।।  | पास द्यानन श्राकर सारा, बीतक कहा सुनाय ॥१४८६॥      |
| दे दे यह बरमाला जीते, चाहें मिजकी सेम।               | दोनों राजा ्चलके आए, जहाँ बना मंडाया।                | ऐसे राय जनक को मांरा, छुल का भेद न पाय। ा          |
| क्या गिनतो तुज् रक भिखारो र कहा अन्य भूपाल ॥१६०७॥    | म्राज किरे हम जंगल-जंगल, रहते वनक्तल ्लाय ॥ १४ ६७॥   | देख विभीपया एरय सर्वे ही, पाए हुपै ऋपार ॥१४८५॥     |
| ब्रहें २ तो बंठ रहं ई, रिक गल बरमाल । ः              | सूर्यवंशि हम भूप कहाते, सबमें मान सवाय।              | किया सभी सस्कार भूप का, मिल के लोक हजार 🗠 🕠        |
| वरमाला पहनान निश्चय, भूलगई यह बाल ।।१६०६॥            | खबर मिली दोनों राजाको, रहें सोच मनलाय ॥१४६६॥         | इन करें राष्टी सब सेना, हाहाकार करास ॥१४८॥         |
| हरिवाहन यह धरय दलक, करती कांध कराल (१३०)             | बहे र राजा श्राये हैं, उस मंडपके साय।                | चर्चे ब्योम में श्राय विभीषण, देखे पुर का हाल ।    |
| मुरत राजम हाला न्युपक, देख सब मुपाण ॥ १९०९॥          | रचा स्वयंबर मंडए भारी, श्राहबर महान ॥१४६४॥           | हना हमारा स्वामी इसने, कपटी यठ नादाव ॥१४८६॥        |
| द्यार्थ नृपक्षा देखं खुराहा, क्ष्म्यान वस्त्राल ।    | होयामेघ केंक्यीका भाई, बढा वीर बलवान। की             | उधर सुभट कोलाहल करते, पक्दो हुए महान ।             |
| किसप होले यह बिर मीली, देल हाह प्रचार ॥ १६००॥        | पृथ्वीरायो तास सुता.थी, कैकयो रूप रसाल ॥१४६४॥        | त्तरत एक से स्तिर को छेदा, पाए हर्ष महान ॥१४८४॥    |
| धन्यबोद का पात्र वहार है, शिलका है। यह गार है        | तभी नगर कोतुकमगलमें, शुभमति थाः भूपाल ।              | डधर विभीषण निम्नि काली में, श्राए बैठ विमान। 🚬 🅦   |
| संबं हिंश देशीर समी विविध भार राज्य साथ है।          | ।। क्षेक्षपास दशस्यका व्यक्ति आर परमा युगा ।।        | इसी तरह से जनक भूप का, नमभो सबै वयान ॥१४८॥         |
| ताल, आर नेपानन प्रकार, स्टेन महिन मानान ॥१६०३॥       |                                                      | ि सिंद्रासन पर उसे विठाई होती नहीं पिछान। ।        |
| क्रिक्टिक और पनिविद्या दिखानी सव नपकी धामात । रि.स   | क्ति साथम दाना प्रातादन, वन भूलका आहार गाउर रूप      | रिपरंग से फर्क पढे नहीं, करे श्रसल की सात ॥१४८॥    |
| यम सहेली गांज टलारी श्राती तब हल्लास ॥१६०२॥          |                                                      | मिटी की मूरत पनवाई दयाथ सो सचिति।                  |
| उहुगणम सारा जस साम, दशस्य प्रस्य अकारा ।             | ्रिके प्रोतिम क्रिके प्रस्था करते बात विचार । 💴      |                                                    |

मूर्त साम शुन्ती क सम्बूत विकासी इन स्वित्राण। भेज निकार है साथ बाय के शीमदाद स्वत्राण ।।११९६।। सारे तथा के पुर में बारे भूत पर पुत्र के छा १२० उपर कोचकी पूर्ण तथा में बीते दिखा प्रसार। मी संस्थारी को सरे अन्ते धारि द्रमणा । पेटी से कन्या को बार्निए क्षेत्रम कक पुक्तार छ १५६८। Bu be fiefe wie eine bate bie feben beraft रानर्थ बा कंबर अकरी, जाया क्षत्र दिश कात्र , समस पर के पैसे पत्रमें, वर्त शास परार । । विच्छा रेख केंद्र स्थापी, विका में हुआ निवार । २३ १३ that where frement sower, abent ware febere ; wird ban que steen, am # ge unte nere !! TAN PORT DE ME OFF, AND PORT DEC. में बार्क है बाहर विक्रों, क्या बान बहर 814248 मही के कर तथ बहुआ, ज्ञान ज्योतियों केर । बद्धीं में ही उसकार बारा भी मोट किये वृद्ध कृष्य (1942) बुद्ध ब्योगरी धावद शब्द, सह बढ़ी व नद । होता नहि संबोध हुन्दारा विका बात विका बार ।।११११॥। पेटी में बार हुआ बदाबी शंवा क्या क्या क्यावार ! अंब तका सी दल बांद्र कारती, गर् प्रमी जन दरि । १९४ ्रिकी क्षोत्री क्षणा कालने विकास तक्ष्म को भाषा ११३२०५॥ ∫ पहा विक्रिता ने पुरित कालों, अभिकारत केल ११३५⊏ना पंतिष्ठ व्यवस्था प्राची १ तमको, उस्ते वा नेटी प्राचा । यो यो प्राचार्य प्राची प्राचा श्राप्ता (१९०३) । पहार्थ में प्राचार्य प्राची प्राचा व्यवस्था । १ बाबा में अवसूत्र रेटार, तीवा विश्वता और। इस बारब से प्रतिने रेसी विश्वता व्यक्ति करीर अनेन्यात थार प्रांच्य है क्लीकर पूछी है कन्दा की क्लिए अन्दर्श श र्थनर पुरत नेरी के कन्यू, बैटी श्रम बहु बात । श्रीय समाप होती जार पार्त, सब में होण मुख्याना शहर एटा। स्वयं स्थानम् स्त्री स्वयं वर्षेत्रं स्वयं मान्य की विदेश राज्य को, एककी निविध्य काम १: १४।। मान काम कें कारा बातवों, बच्चों में निकार में १११२ वृद्धा ल्का किना सन्तर्ने सेन के, क्षत प्रसार्वत ॥११९ वश Bei, feat # 204 grant, it war degu unt out कांकर कारतो क्यों है पुरा कीरत क्या बजात गांव है। 🕠 | क्षेत्र क्यांक क्यांत्र क्या के उस्त में दान विकेद ह रेका आण क्षत्रशास्त्र, कुट किया कर काम ग्राप्ट करता उठा कही प्रतेको समुरी, सारा प्रतिक छन नार १। ar's merr une uper liebt Mr, affen begreten i जेती ब्याहा को न एक्ब्यू, प्रश्न स्थित किय होता, निष्य क्षेत्रे धर्म धर्मी, चे सम्म क्ष्मी जोता।१२०९॥ वास अवोच्या स्टाप गूप थे, ब्या विजीपन क्षात । कारण वार प्रभः वारक सूच को, दलता हुसी कुसाब १३२००।। सूक्ष किया सम्बद्धा की किने, वेत सूख सिद्धान । होत्रों (वारको प्रदर करोदिन), युट बहुद बचाच १३२०८।। क्षात किया से बिरिज हो, अले अवना काम अन्यत्व कारत्वी कर बने पुत्र में, जेन श्रामक श्रुष्ट ग्राप । कारत्वी कर बने पुत्र में, जेन श्रामक श्रुष्ट ग्राप । ॥ नक्की दक्षरवको सतने विमीच्छ का काना॥ स्वरत सूल बीक्राभव कर से, सन्यू समामी बास्य (११२७६)। बीर विजीदन बीक्षा राज्यों, मन में बार गुमान । बंधित बर्द विला हिंत द्वारत्, त्रिरण्य कृत्य वाता । शून् राज्य से सरते नामा, क्रीत मिन्ने सुन प्रस्ता । शून्यानिक भी करते सुन से, वर की क्षत्र साम्बन्ध । १९२०२% वर्त किया सम्ब है परिवन्ती, भाषा सम्बद्धी मोग ॥ ३१ ७४॥ परिश्वत विकासे शीनी कैसे/ प्रचा कर्बी, संयोग !

| होनों प्रतिदिन, बन फलका आहार ।।१९६६॥  सि देशाश्यका व्यहि और चरका देना ।।  को सुक्तां विकास विकास ।।१६०२।।  को सुक्तां विकास विकास ।।१६०२।।  को सुक्तां विकास ।।१६०२।।  को सुक्तां विकास ।।१६०२।।  को सुक्तां विकास ।।१६०२।।  को सुक्तां विकास ।।१६०२।।  तास सुता थी, केकयी रूप रसाल ।।१८६॥।  वास सुता थी, केकयी रूप सुताल।।१८६॥।  वास सुता थी, केकयी रूप सुताल।१६०॥।१६०॥।  वास सुता थी, केकयी रूप सुताल।१६०॥।।१६०॥।१६०॥।।१६०॥।१६०॥।  वास सुता थी, केकयी रूप सुताल।१६०॥।।१६०॥।।१६०॥।।१६०॥।।१६०॥।।१६०॥।।।१८६॥।  वास सुता थी, केकयी रूप सुताल।१६०॥।।१८६॥।।।१८६॥।।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।।१८०॥।१८०॥ | 11948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   1948811   19488 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

अर क्या है हुए में असे मूल पहुं कि 112201 | कावा में प्रकृति देशमा निर्माण में 11 राम महाने देशमा निर्माण में 12 राम कावा में 12 राम काव में 12 राम का अंत संत्रातों का हो, बता करि अपवार । अस सका का काम किसे हैं, इसिने कम्म संतेष । तरिस्त किस है हिम तर्की में कैहे हुमा कर्यों करेगा। अस क्षा कर्या करिया करि भ व निता है जान कान का बाद का नाम अपने हरेश | पर्ध बातों सारा बातने विवाद तह हो बात || अन्य विवाद में, कुर्वित जनते, कृतिहारा मेंन (१९४० है) || LEAN ALM ALM THAT I THAT HE TALK MAN I er & seit efe un un, uf der ein! बडी ब्रोज विश्वको कारा, क्षेत्रो क्षत्र विचार ! प्राप्त कन्या का कार्यक्रिय केल का कार्या व रहता। un je faffet allen befo geft um tragell रानरण पर चंबर वादरी, जाना हात दिव काछ , Mant f utt fer ein une eine nieben है एवं बरता व सुनिते को हिनेया कॉल्ड करोर ३३६१वा विद्याय प्रार करनायुत को कुरता होने कुरान ३३६०३। काम भी नेते तथा का , एक्टी करेंग्र तथा है । तथा विद्या हो कि है के कुरता होने कुरान ३३६०३। अब समय से प्रारा अपने, कानो तथा तथा है । तथा तथा है । तथा होने तथा होने हैं। तथा से अपने अपने से तथा तथा है। तथा होने हैं। तथा होने है। तथा होने हैं। तथा होने है। तथा होने हैं। तथा होने है। तथा होने हैं। र्षाचन संस्थी नवीं है पुन वींका, समा बाहत वाला हुत्त ता | मेर बहुता वृद्धात क्या बाहते दान में प्राप्त विकेत ह हुआ न्योतिनी राज्य प्राया, ज्याता आसी पाता । तात्रकी बन क्ये पुत्र में, मेन प्रमान द्वार पाता

अंति धेत्रवारी का शहे, करन क्षति इचकार ।

| मिटी की सूरत बनवाई क्या रंग में फक्ने पढ़े ना किहासन पर, उसे विशे का इसर विभीपण निश्चि का इसर विभीपण निश्चि का इसर विभीपण निश्चि का इसे स्मी संस्कार भूप विश्वे क्यों सभी संस्कार भूप विभीपण इरय सर्वे हों वा सभी संस्कार भूप व का खटका भेट दिय ले का खटका भेट दिय ले के बिन इस छूल बल को के बिन इस छूल बल को दिया दोनों राज़ाक को प्राप्त का छिन इस छूल बल का प्राप्त का का का स्मी संभाजा हों के बिन इस छूल बल का हिया दोनों राज़ाक को स्माज को के बिन इस छूल बल का हिया दोनों राज़ाक को स्माज को के बिन इस छूल बल का हिया दोनों राज़ाक को स्माज को के बिन इस छूल बल का हिया दोनों राज़ाक को स्माज को के बिन इस छूल बल का हिया दोनों राज़ाक को स्माज का स्माज क |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मिटी की सूरत बनवाई द्रारथ सी साचात ।  ह्प रग में फर्क पढे नहीं, कर असल को मात ।।१४८१॥  हिरासन पर उसे विठाई होती 'नहीं पिछान । ।  हसी तरह से जनक भूप का, नमको सब द्रायान ॥१४८१॥  हसर विभीपण निश्चि काली में, छाए बैठ विमान । ।  हसर विभीपण निश्चि काली में, छाए बैठ विमान । ।  हसर विभीपण निश्चि काली में, छाए बैठ विमान । ।  हसर कोलाहल करते, पकड़ी हुए महान ॥१४८६॥  हसर समर स्वामो हसने, कपटी यठ नाहाच ॥१४८६॥  खदे व्योम में आय विभीपण, देखे पुर का हाल ।  हस विभीपण ह्रय सर्व ही, पाए हुए का हाल ।  हसे हाय जनक को मारा, छल का भेद न पाय ॥१४८६॥  ऐसे हाय जनक को मारा, छल का भेद न पाय ॥१४८६॥  पास द्रानन आकर सारा, यीतक फहा सुनाय ॥१४६६॥  पास द्रानन आकर सारा, यीतक फहा सुनाय ॥१४६०॥  करे प्रयासा 'सभी स्थाजन, यूर वीर कहलाय ॥१४६०॥  मत्री के विन हस छल बल का, भेद अन्य निर्ध पाय ॥१४६०॥  जनक श्रीर ट्यारथ नुए बन में, फिरते स्वेच्छाचार।  क्रित अचानक फिरते फिरते, दोनों बीच उजार ॥१४६२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सिटी की सूत बनवार्ड दसाथ सी सालात। स्वर रा में पुछे पढ़े नहीं, करे असुल को मात ।।१४८१। ह्या रा में पुछे पढ़े नहीं, करे असुल को मात ।।१४८१। ह्या त्या से जनक भूप का, नमझो सर्व द्वाया ॥१४८१॥ ह्या त्या से जनक भूप का, नमझो सर्व द्वाया ॥१४८१॥ ह्यात ख़्क्क से सिट्ट को ख़ेदा, पाए हुए सहान ॥१४८१॥ ह्यात ख़क्क से सिट्ट को ख़ेदा, पाए हुए सहान ॥१४८१॥ ह्या द्वाम ह्या ह्या ह्या ह्या ॥१४८१॥ ह्या इसार स्वाम ह्या ह्या ह्या ॥१८८॥। ह्या सभी सम्बाम स्वाम ह्या ह्या ॥१४८॥। ह्या सभी सम्बाम स्वाम ह्या ह्या ॥१४८॥। ह्या सभी सम्बाम स्वाम ह्या ह्या ॥१४८॥। ह्या को के वन ह्या से ह्या ह्या ॥१४८॥। ह्या सभी सम्बाम स्वाम ह्या ह्या ॥१४८॥। ह्या का ख़ुक्क स्वाम ॥१४८॥। ह्या का ख़ुक्क स्वाम ॥१४८॥। ह्या क्या का ख़ुक्क स्वाम ॥१४८॥। ह्या का ख़ुक्क स्वाम ह्या ह्या ॥१४८॥। ह्या ह्या से स्वाम स्वाम ह्या ह्या ह्या ॥१४६॥। ह्या ह्या से स्वाम ह्या ह्या ह्या ॥१४६॥। ह्या ह्या से स्वाम ह्या से हुक्क स्वाम ॥१४६॥। ह्या ह्या से स्वाम स्वाम ह्या ह्या ह्या ह्या ॥१४६॥। ह्या ह्या से स्वाम ह्या ह्या ह्या ह्या ह्या ह्या ह्या ह्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उद्धाणम शाश जस साम, दशस्य प्रथम अकार । सा सहेली राज हुलारी, श्रावी तय हुल्लास ।।१६०२।। क्रिसंद श्रीर प्रतिविग्व दिखाती, सब तृपकी धामाव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| द अका आ कर बन्दा कार्य स्थान कर करा कर कर वा दे कर दे हैं का अकार कर करी कर दे हैं का स्थान कर करी कर दे कर कर दे कर |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| होर होता से हे के स्पूर्व की हार प्रदान । हार स्वार्थ होता होता होता होता होता होता होता होता                                                            | we mit ten une fant it, ufen samt uiele i    |
|                                                                                                                                                          | परिवर विक्रमें क्षेत्र, हुना ब्यूरी सेनोरा । |

```
असर, होकरे झबकर आए, सात करे प्रतिपाल । । पुत्र श्रीर भुज बल लख श्रुपना, श्रारा धैर्य भुणुल । । महत्त पुरुषका जीवन सारा, परहित न्याथन काज ।
                                                                                                                                                                                      कला ब्ह्रोतह पद गुण होते, घर वीर विद्वान । चर दगरथक जन्दण जारा, ५क ५क वर्णना ।
वासुदेव वर्णदेव कहाते, तीन बन्दके हाण् ॥१६४४। यहे अतापी तेज भूपका, मानत हे सब धान ॥१६४०॥
तिरिवर चर करे ब्रीलोस, लेते करमें धार।
हशारथ श्रपने प्रत्न देखके पाए हपे श्रपार ॥१६४४॥ भाग दूसरा रचके धीना, वाद प्रथम श्रीधकार ॥१६४९॥
                                                                          कहें सूर्य शकित हो सुजप, हालो नहीं विमान ॥१६४६॥ | करता सोही भोक्ता शायो, निजफ़ल उटय विपाक ॥१६४२॥ | ऋढि वृद्धि सुख नपति पावे, वहता श्रमित प्रताप ॥१६४७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          नीजान्वर पीताम्बर पुष्टुने, द्रोतों, राज कुमार ॥१६४३॥ अरत शहुधनकी भी जोडी, दीपे तेज महान ॥१६४६॥
                                                                                                                                     धनुप हाथमं लेकर ऊंचा, ताने तेज कमान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    क्रमसे बीर बढ़े थे, दोनों, त्यांभ्रक ,परस्पर स्थार है ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 नारायण हे नाम दूसरा, लक्ष्मण नाम निम्नान ॥१६४२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      इत्तम जन पैदा होनेसे, सबका हो क्एपाण ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         श्याम, बृर्णु सुंदर तन जगमें, श्रृरिजन कद क्षत्राज ॥ ६४ ॥
॥ इति श्री सूर्यमुनि क्रत रावण-दशरथ-राम-लङ्मण उत्पत्ति श्रोर वीर हतुमान श्रंजनादि वरावली प्रथम भाग समाप्तम ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   पुरी घर्योध्या बास बसामा, परिजनको सभाज ॥१६४९॥ | पुज्यनान छाचार्य हमारे, तरल छद गुरुराज ॥१६४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  सीभित जोडी राम लखनकी होता नहीं बयान ।
                                                                                                                                           भन्य श्रवण कर लाभ चारेगा, करता सूर्व मजाक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           हुए शृज्ज्यान सात प्रभाके, नन्त्रणः धांत स्त्राचान ग्रा१६५८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             तृप दशरथके जन्दया चारों, एक एक बलवान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          केंक्स्मी के सुत हुए भरतजी, पीरूप प्रथम निधान। तास प्रसाय 'सुनिस्तर, राम जस, गाया धरके मोद ।
                                                                                                                                                         पञ्च इष्ट नवकार मंत्रका, जिपये प्रतिपत्त जाप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   पुज्य पिता श्री बच्छुराजजी, माथ शिष्य तस चार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दोय ह्जारके एक मालमं, ब्राते लय जयकार ॥१६४४॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ्रचतुर्मास इन्द्रोर् खहरमें, पाया परम प्रमोद ।।१६४॥।
                                                                                                                                                                                                                                                                   ,पहें सुने सो सगल पृष्ते, होने जन्म पनित्र ।।१६४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            तिथि ग्यारत श्रासोज राफ्ल पत्न, गाया रामचरित्र 1
```

बरा कारते शूच द्वार स्वयत्त्वा चर बाब । , देवरो तर्ने क्यान एक्टे, क्लिय बिक्से सुन्द अवत्त्त्त्त्रा त्यो वर्त्या प्याम (त्रेत ब्यूटी से हर वार । ्राचे बरने थेंट बर्स , कपना क्या रिज्यान शार्शना | रवास्तुत्वा केय विशवत, कामा प्रका किया शहर क्या विष्यु वर्ष मस्य वर्षमें , वरते कम वर्षकर शार्शना केया विश्वता श्री वास्तात बना बार पर पर राज्य होता । वास्तात पर पर पर विभिन्न कार्यों, विशा अभिने वात । उत्थाप युव होया हो, तस्ते से फरवार । वास्तात पर राज्य वास्तात होता । वास्तात बार नामें बेता कोरे कर बाद र कर होता । की बंदी किंद्र हार्थे हैं, कर मार्थ है की महत्त्वा। ॥ राम बस्मछादिकका अन्म ॥ थार हरावा श्रीक श्रीमा, कोल्हुस्ते वरवारशास्त्रश्राहा । याच करे : बार्टकरा निकले, धर्मे स्थाना नीत । ।। श्रीतम राष्ट्रात्पर्थ पथाना जय वनमे नितकार ।

जेव तक हों । मिटे वर्कि मेरा, जुब तक सोजहा त्यां। । विज्ञ का श्रुच में क्रथन सन्तर, सुनु गुला नाम राजाला। रहा। चिमा भाव है सब के जपर, नहीं होप नोह रागा। १६॥ | चिन्न का श्रुच में क्रथन सन्तर, सुनु गुलिम ग्रामपाला। रहा। मेरे हार, जिन शासन को, द्रोप लगा साचाता ॥ १८॥ विल्लु वर्न सिन् सुन यों, ६)ते, जिन्न अपमानित बात । 🚅 ॥ | मों जानीत मत देखो अस्त्र परेपे अभ्यापयान 🕕 तिरस्कार प्राजन मिला, काते, धिकारे रुष्ट् कोत्र ॥ १७॥ कृमि श्रकारन स्रोन् न कीना, छन्ध विश्व रस होय ।', -, ॥ ब्रोक्, सुर्वो. श्र्वर्ण मन् स्तृते, लिया साथ का. भेखा हुच, साधु को शील छुड़ ते. में बेखा जिल सेता॥ १४॥ ग्रो,तर्दि कर्स विस्तृत छोदे, ध्याव कर्मगति खेला॥ १६॥ ब्रह्म भारतन्त्री क्ष्मा, तर्हि साथ युग्न लेखा। घुत्र में यह प्रधुक्या को, ऋकराई धर हे प्रा १४॥ टेक् पेसा होप साध है, हो अपसान अपरा । १३ ॥ हेमुनती यो इंड्स लोन के कृहती। घर घर बेंच। हुन्स् अप अपनान् कर्, में, लोक देश धिहार। मुखेलोकु मिल सुखं बख़ाने, समक् पढ़े ऊछ नाय ॥ १२ ॥ बेगवती सुनि राण मो सुनके, मन में जली विशेष। मा विधि क्रिभिष्ट सुनिष्ट लीवा, श्राथा शासन देव। , सुदुन् हुआ नांई सुनि गुण उसको, जन्नकर होती खाक। वृङ् मिष्मानी सोह उच्य से, सुनि पे घाती हो व ।। १० ॥ युद्ध प्राकृदी,ह्रयट रुष्यामा, मोला जन भरमाय। ११११ भोषत मिष्ट अप्रत्या तन के बिष्टा खांचे काक ॥ ११ ॥ तृहां ।से सर कर प्रथम नवर्ष में, हो देवी खनतारः॥ २७॥ बेंगवती दुख इम्।भव प्राहं, समम्। भन्य सुजानः॥ २८॥ बेगुबती छन भड़ साधने, बेती संयमु आर ।। जिन धर्में की भहिमा न्वडगई, सच्चा इन्का धरा।। २६ I पूर्व अरवे व्यह सह अर के, आम सन का समें। जैसे यह, सुनि श्रद्द हुए हैं, सुज दुऽत से जोया।। २४।। पूजो भ्रमचो इन द्वतिवरको, सराय सभी मिटाय ॥२४॥ ग्राम किया स्रोताः ज्लबस हो, सन्न सुर से होय। 💛 ्दानिध कारण बेववती तन, किया रोग ततलेव ॥२०॥ | ॥ श्रीसीता का जन्स, श्रीम सामएडलका अपहरण ॥ फुलग्रत्यचः सं पाई देखो, 'यह मोटा सुनिराय। सह तो सचे विदालि है, सत्युरु प्राम प्रयान ॥ २३॥ ं सुख स्रोजन तन तीम वेदना, घटती ध्यथा महाब । सुनिये लोको ? इन सुनिवर पे, हीना श्रुठा श्राम। सुनि ससीप सो जा़कर दोली, कींबे झमा व्यक्त ॥ २२॥ हा । प्रापित ! क्षटमती . सं, ! सुनिए दोना प्राल । फल प्रत्यक्त लाख सोचे दीना, सूत्रा युःयाल्यांन ॥ २१ ॥ एक देव श्रृपहरा प्रत्नका, जन्म लिया उसवार ॥ ३६॥ श्रुमः समय राषाः युग ज्याम, प्रजी पुत्र , क्दार ।।। गीतस पूछे महापीर सुं: पुत्र हरा हुया 🕺 देव । 👙 मात विदेश डर्में जनमी, लिक त्रिया का घार। नाम विदेशे राषी श्रमुपम, पित भक्ती वातार । बेगबती देवी वह चक्कर, प्रायुस्थिति कर हान ॥ ३४ ॥ जीवन माजाधार अपने, रंभा रूप उदार॥ १३,॥ क्रिया भूप ज्यों दानों जगमें, सब विधि, गुयका दूप ॥ ३२ ॥ थ्यन्यं जीव भी ष्यायां त्यहो, राषी उदर मकार ॥ ३४॥ इन्द्राणी सम राणी मल्ल, चौसर्ठ क्ला उनधान। सीतल शशिधर तेज सूर्य सा, ,रतिपति सम है रूप। राजकान पाले सु नीति से, श्राचिपति समें श्रवतार । ३ । ।। बन्क जनक स्मभूप वहां का, रूभी प्रजा हितकार रंखाति विधमें, रम्य भवोहर, अशे खिंद-भंदार । ३० ॥ इसी भरत में मिथिला नगरी, हती स्वर्ग श्रनुसार।

पूर्व धर वया था उस साथे, सभी कही गुतर्वा । २७॥

५० करें। पास रिया स हुन थीला को एक।। २ है। व्यवस्थित हुन 'तुनै वर्ष हुन वाह हुनीय हा हुन विमाले।। | वयन किया तर होन वानल, कन नम्प हुनियान।। ३ ।। ||| (धो चन विकेष सोना स्वरंशी बांची गोबमें 8 हेर ह ) यान पुरुष्याच भगवन, राम क्षी क्या तुमार है क्या पुरुष है रामगुद्ध गीरब गाने हैं ॥ देरे ॥ STA-TENTE A Company of the state of the s धीना प्रमा समाना प्रमाने, धरिने द्वार विधाना हु ।। इर स्थान का मात केन में, न्या पूर्व क्याना । कन्या भी कीसूर्ति निकारी, केस्की 'क्या बाना हु ५ ह बस में ज्यान किया प्रतिकारी जनसमुख कमियाने।। १। | वृत्ते प्रतिकार बाम देशना क्यों कमें बर नार।। वसी समय पर यात्र साथ्, शुन्यद्वति अस यात । धीन जान स दार को है, रावे किंग पुत्र वास । । । सीन दान सामन प्रवान, करिये हुएन निकास ॥ ३ ॥ Compone & talk mooning रामायगा े अन्य रही कर क्या क्लार्य, साने भाग संदाय ॥ इ.॥ धावबीस गुन्न बारक श्वीनवर, शुन्न बातम हुर्योच । ,

| वेगुनते स्रांत गुण ्या सुनक, सन स ल्ला । वरात । वरात । वरात । वर्ष मिथ्यान्वी सींह उदय से, सिंत पे पत्ती से पा । १० ॥ सुन्ध हुं हुं हुं से सिंद सुनि पे पत्ती से पा । ११ ॥ सुन्ध हुं हुं क्या रचाया । ११ ॥ सुन्ध हुं क्या कर स्ता । वन सरमाय । । सुन्ध लोक, मिल सुन्ध पहुं पत्ती , सोजा जन सरमाय । । । सुन्ध लोक, मिल सुन्ध पहुं पत्ती , समस् पुदं कुं नाय ॥ ११ ॥ सुन्ध लोक, मिल सुन्ध पहुं से, लोक देन पिकार । । । । सुन्ध सुन्ध को सुन्ध सुन्ध कुं सुन्ध हुं सुन्ध हुं सुन्ध को सुन्ध सुन्ध हुं सुन्ध हुं सुन्ध हुं सुन्ध सुन्ध हुं हुं सुन्ध हुं सुन्ध हुं सुन्ध हुं सुन |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| सानिध कारण वेगवती सन, किया रोग ततस्येव ॥२०॥ सुख सोजन तन तीय वेन्ना, घन्नी क्या या महान । पत्त प्रत्यच लख सोचे दोना, मूठा यूग्याक्यान ॥ २१ ॥ सा हा पापित ! कृटमती में, सुनिंद दोना काल । सुनिंय लोको ? इन सुनिंबर पे, होना कुठा क्यां ला । सुनिंय लोको ? इन सुनिंबर पे, होना कुठा क्यां ला । सुनिंय लोको ? इन सुनिंबर पे, होना कुठा क्यां ला । २१ ॥ सुनिंय लोको ? इन सुनिंबर पे, होना कुठा क्यां ला । २१ ॥ सुनिंय लोको हिन सुनिंबरको, स्थाय सभी मिटाय ॥२४ ॥ पूनो प्राची इन सुनिंबरको, स्थाय सभी मिटाय ॥२४ ॥ पूनो प्राची इन सुनिंबरको, स्थाय सभी मिटाय ॥२४ ॥ पूनो प्राची इन सुन्दिसा, प्राची, स्थाय समी मिटाय ॥२४ ॥ पूने प्राची अने पर सार्धित, खेती संप्ता आता । २६ ॥ वेगवती अने पत्त देशो, क्यां में, घो देशो प्रवतार ॥ २७ ॥ वेगवती दुख हम् अस्था पाई, त्यामको अप सुनाना ॥ २८ ॥ वेगवती व्यास च्यायाई, त्यामको अप सुनाना ॥ २८ ॥ वेगवती व्यास च्यायाई, स्थाना नाम राज्याल ॥ २८ ॥ विनं क्या क्या स्था सुन्दी, त्यामको अप सुनाना ॥ २८ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ्राप्त किति करिशर महिना सीना, याया ग्रामन देव । |
| शिक्षीसीता का जन्स, स्थार भीमएडलको स्पादरण। इसी भरत में मिथला नगरी, हती स्वर्ध भन्नसर। स्वर्धात विश्वमं रूप मगेहर, भरी रिव मंद्रार। ३०॥ वनक जनक समनूप वहां का, रूभी प्रज्ञ हितकार। राजकान पांले सु नांसि से, शिवपित समे ध्रयतार। ३।॥ राजकान पांले सु नांसि से, शिवपित समे ध्रयतार। ३।॥ संतिक शिव्यर तेज सूर्य ला, रिवपित समे ध्रयतार। कृत्य भूप ज्यों नांनी जगमें, स्व विधि गुयका त्र्य॥ ३२॥ वन्ति विदेशी राखी श्रवपंत, रंभा स्य ज्दार॥ ३३॥ विगवती देधी वह चवकर, घासिकी कर हान॥ ३४॥ मात विदेशी टर में जनमी, लिक विधा कर हान॥ ३४॥ मात विदेशी टर में जनमी, लिक विधा कर वार। ध्रम समय रायी युग ज्यमें, रायी डद्र, मकार॥ ३४॥ प्रके देव ध्यवरा अपको, ज्यम क्रिया उसवार। प्रके देव ध्यवरा अपको, ज्यम क्रिया उसवार। प्रके देव ध्या त्रा उसको, ज्यमें क्रिया उसवार। पर्वे देर व्या त्रा उस साथे, सभी क्रिये गुरुदेव॥ ३७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |

| [  मानपहरी ध्रा पूर्व भव्या पूर्ण ने                                                                                                                            | = |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| दिन्त पुराके भी पात का पात का, जिनकों मिना के कहा का का का का पात का, जिनकों में पात का का का का पात पात का का का का पात का |   |
| िराम् पूर्ण कर राज्ये, पार्च प्रमुद्ध पूर्ण हो।    भागपहर पर मुं भव्दा पूर्ण                                                                                    | 5 |

े ।। मद्भाग नार्रीपु स्मेबीका चेता ।
वे कृष्ण कम्म मृत्य कंत्रपा शर्मको साथ ।
विकार के पूर्व कंत्रपा शर्मको साथ ।
विकार क्ष्मि विकेश प्राप्त क्षम कृष्ण । है ने में है हिंदे पात क्षेत्रका है। हिंदे के स्वास्त है है। अने बाजना को मूर्त किया मुख्या है है कि मुख्या है होने हिंदे के प्रमुख ने क्षत कि क्षत किस्तर है है। अनेहिंद्य क्षति स्वास क्षति किया है किया है किया है कि महिं हिंदी निर्देश किया किया किया है कि साम किया है। पर स्वास्त किया किया कि की किया है किया है किया है किया है कि जार अन् प्रशासन क्षा क्षाप्त प्रशासन प्रशासन अन्य । १० ॥ निकृत या क्षेत्र एतं क्षाप्तक, त्यन प्रश्नित्र अन्य । १ ॥ प्रशासन क्षाप्तक क्षाप्तक क्षाप्ति अन्य । १ ॥ तेत बर्धने के त्यानक्ष्म देख देशा अका । -!! यो की बत्तम में दिन होता प्राप्त का अंगा। क्षेत्र क्षेत्रिया कार्य स्थाप क्षेत्र के स्था। अंग बना बनाजुक दर्भ थोजु में सुत्रों काह समझान ह दर ॥ र्सीष्ट्र प्रत्में को मुन्नवा हुं एट विहुत । हिल्मी सुन्न बस्तुरी के हैं, ब्लाव्य किय क्लोक । जिल्ला क्यों कर क्षीता जातक रहे जे क्लान कर्योत ३ ता । अराम तिल को प्रत्म करों, शुक्ष में एकते केता है। प्रत्नों की सोमा है कर्मा, किसी तोल कर माता | शुक्र में सुर धन्न मात किया है प्रत्म करन ब्लाव । बार बामा है। इसरा देने मेरा दिव प्रमान ह रू ह सम्भा रामसे मूल पात्र मा पुत्र की स्ता मो स्ता । A 24 Aben min 17 31 1 ्राती पासने / जानुस् अध्यक्ष्युः सीम्बर भाग्ना भागन्। हात्रु स क्षा मारता पित्र तिकृतिक्त विकास, स्थेक्त क्षेत्र क्षांत्र । > )। मुझ्याम्यास्य निक्षा क्षणा मेच्या हो क्षीता तुन्न प्रमाणा ..... क्षा के के प्रति क्षा, राज्य के क्षाता ।।।।।। ्यूकार्श-एस की विश्व किस्ते विषय शक्त ब्राध्य ।।३ वृश स्थान प्राथम क्रिक कारण, धीनुत्र क्रिक्नियोर ॥१ १॥ ्षित्रे पूर पता तार तिला है पूरण कार बदार । । ) प्राप्त कारण हिंसू कार क्षिण्या, किया दिया कारण । । । अस कारण की स्थाप कारण हैं। किया प्राप्त की स्थाप कारण । ) अस कारण की कारण की कारण किया है। किया प्राप्त की स्थाप की स् प्राय विकारी सेन्य जिल्ला की विकास के बीज । ०८ ।। वरि पुत्र में. काप. बन तो, क्य क्या ! बनते बात । die ann ni fanc ente, mit de tene. ! .. क्षांत्र अनुवासे तिथान क्षांत्री अस्य १ वर्षे विकेत साथ ।।१ १।। रोड स्वरूप सा होता विज्ञों तरा, बदाबी इस ह्यातार १३ व विषय बीत्राम क्या हुरश्य को, क्यों क्रम्म वर्षि कोर । 🖯 ने से सभी बान्य हार्यास्य प्रदेशी विद्यार । जान अंगोरी अच्छा अस्ति अस्ति 🏃 अस्त ।।११०।। ्राम शक्षम विज्ञ मनर क्रियुम्प, विदा दिया क्रमान ं। नीत्रं मुनिका देखके शिवाका बरना ॥ आरो क्षांक् प्रकृते, सूर्य कर समृत्याप् । ब्दामा । पारम् इत्राम्यं, पस्त । जिला इत्स्युद्धा । रे ।। ART CAR SPANNE THE PER क्षात कार्यक्र क्षात्र के जिल्ला के क्षात्र के जिल्ला क्षात्र के जिल्ला के जिल्ला के जिल्ला के जिल्ला कार्यक क कृष्य ब्याल्युक दिने क्या, प्राट, ब्यंद्यक वितिष्ठ विद्यात ।११३२॥ बार् स्थानित्त्रका प्रत प्राप्त सहस्त्राम् स्थित्रात क्षेत्र क्षेत्र है श्रीवत ।तिनक्षा, क्षर नगः (विकास) 🚐

्यानो नात पार्टीक्षे, न्य प्रतुत्ते असाधारका

पिता कहें हैं ? राजि श्रधिक सुच, करके दान उपाय ॥ [सय] चित्र लख कंबर प्रसा मन्, केंसे प्रकट खुनाय ॥१२६॥ ्रतीता क्षो परणाङ' निश्चय, रहो सदा सुक्षमायः॥१३०॥ ∥सिताः को क्याहने के लिए भामएडल का प्रयत्न॥ महा मित्रने हात क्रॅंबरका, नारत जित्र जताय | 10 4 | 11 🛚 प्रयत्त कोप नारद मन लाया, हुं सीताको द्राया। फहता नोहें, ख़ज्जा से कुछु औ, मीत धरी विवाखाय ॥११२८। राजा पुष्ठे वस्स र् द्वद्वय क्या, जिल्ला। से. सुरक्ताय र्मित रामत स्नान विस्पा, खद्भूत काम विकार ॥१२७॥ खान पान निक्षा सब त्रजदी, बोल ..चाल अस्हित । ्नहीं बहित सगुपय,सह जाने, हा दे हा दे सुढ़ झज्ञान क्ष्मिया सरी किन्त्रों, अर्हा देखी यह नार हित श्राहत सुनिचार, भूसते, ज्योहि किये सद्धानः ॥१२६॥ **क** है नारद यह जनक<sub>्</sub>थक्रजा, स्रोता रूप ददार ॥१२४। ्षिद्धन हो पुष्ठे नाय्त्रं से, क्वीन्तर्धं मार श्रदसूत ॥१२४॥ ्गिरि। वैताल्य नहां चल व्याप, बहां चन्द्रमांति भूष। ॥ सीताका रामके. साथ सम्बन्ध का होना॥ सिया ह्मामण्डल सिया ह्मको, लगाकासका भूता। 🗅 🖰 भामवृद्धल था प्रत्र सामने, जिल्ला जानुको≀रूप ॥१२३॥ | मन्त्रि हाला-भेजाः द्यारथपे, जता समी∟मन बात ॥१३२॥ | मानभंग हो मेरा ।इसमें, कहुना काम ्सॅभाज ॥१४३॥ कमी नहीं भ्रपमान करें मुज, तुरत उढे श्राकाश ॥१२२॥ सीसाध्मी सुन इपित होत्री,-मधुकर पुष्प लुमाय ॥१३८॥ | दीनो सीता रामकॅंबर को, घटल वचन मुजब्बध ॥**१**१३॥ थाकर-निज-महिलों में मोचे, सीता गुणकी कोप ॥१३६॥ | उन्हें छोदकर देता परको, समको वह झादाम ॥१४६॥ आसख्डलको चद्रगती नुप, हेकर के संतीप। 🐬 सोना शीर सुगध मिला है, सीता आग्य स्वायः। .मुपारायों को कही हक्कीकत, आदि आत दरशाय ॥१३७॥ मुँह मोगा पासी अह प्रविद्या, सग्रपण निश्चय जान ।१३१॥ सूर्लं गधे जो करें सवारी; प्रापति को खोड ।।१३६॥ निदित को सप्या सुखद्वाई, पड़ी दूध में खाँदरा के अ श्रूर वीर वल बुद्धि पूरण, जोडी हैं श्रिभिराम ॥१६६॥ । ेसूचर आगे खेचर\_मींगे, ज्ञाय ाहसी में सान ॥१४०॥ निश्रय कर सगम्य मजीनी, श्रायाः मुथुरा-माम'। 👈 दशरथ सुन यों कहें हुपे से, हमको बात असाया। डिं । घोड़े नरते श्रीत क्षिया से, भवा कहैं। नहि कीय ॥१३४। अथम श्रीम ई पूर्वो श्रापका, 'फिर-भी झिंखका होयः। ः र ्लख़ा रामका साहस जबरा, उपकारी सासात मन्त्री दशरथ नृपपे जा कहि, सीता नास सम्बन्ध। इधर सीचते जनक किरोही, सीता हेर्छ राम। ं| क्रेसे £होगु काम बड़ा थे, बाचत रहे ज आनं।. | दे-बुका में सिया डन्हि को, जग में बात अक्राश ॥१४८॥ उन जैसा नहिं घाज जेगत में, रूपतरत्। **प**लवान्। उसको धपत्ती सीवा कन्या, दीने धर, धानरद ॥१४७॥ क्षंत कर म मयवात्रा तुमको, करो गुन्हा ॥ छद्र माफ ॥ १४६॥ यह सींग सुम जनक उचार, दश्राभ: नन्दन \_खास्। ... करिये वृद्धन प्रसाया - हुमारा, 'भाम्ग्डल सुन नद् । कह विवाधर सुन्ते जनक तथ, दिया तुन्ह संत्रापः।। र्त्तिचाचर के पास प्रधिठाया, क्षाव्रा⊒दे हुज्ञास,॥१४४॥ उस हम्प्रे चढ़ हक्कदिन राजा, क्रिडा करने आप ॥१४४॥ समय डिन्दि लखाजनक सहितसे, उद्याश्रम श्राकारा। अप जित्त अनुसार चले यों, कई दिन दिये जिताय। ्रज्ञां श्रम तत्त्व भूष याता.में; ब्रांधाः प्रोमः जात्य ॥१४३॥ पत्र देष्ट्र सींगे विद्यि कत्या, नट जावे स्पाल । -विकट काम यह करके आओ, मिले जाख सावास । १ 8 २।। अपलगतो द्वे विद्याचर था; वसे अलाया पास। श्रिष्ठ रूप घर जलाः तुरतासे, श्राया अथ्रुसः साप ।

हिन्ने बन्ना होना को बार्च हुवार देव बारणा। जिला क्ष्मा को प्रक्री का को को बारी का रोजा। अनु बाह्यों र कारोर हरते के दीरा वर्षका बारणा। १३१३ वर क्ष्मा के प्रक्री का को को बार को 1948 वर्ष होने बन्ना में के पूर्व भी द्वार प्रकार का १३४ वर ब्यान्स बाई होना प्रतिके क्षमी को विद्या । १३१ वर ब्यान्स बाई होना प्रतिक क्षित को की दिया। १३१ व प्रस्तुति हम दीव बाते बस्ता १३ वस्ता ।११० प्रतासी व्यक्तियों थे, बहुत्य दीन हम १४०। दिस्ती केसमें एके हैं, क्षांच बच तित दस्ता।११॥। पूरि म्लूप पर्धि राम पाने किर हो पड़ी कराब । . . ! किर विचारा प्रीतानी को परबेच इत्ताब !!!}र० !! स्तेर पृद्धि के ब्रास्थ हमको पत्ते हमाना काम ।।३१थी क्ष्मी पाच्या होगा भी तो एम ब्यापा सम्बन्ध बबरान के संबद्ध कराते किया भाग क्ष्मीकर ।। ३६८ ॥ | अंक्ष्मी अस्तो बहुत्य बाता क्षमा, क्षमस्तो क्षमा किया ।( १९७॥) क्सो म्हीका अन्य सूर पन्, प्रतिम पाठ विधार । विद्याचा बद्ध जिला हरन में, हान्ति कविक हम पान । रामी होत विने वर्षि ब्रुट्स ब्रुट्स ब्रुट्सि स्ट्रिस स्ट्रिस स्ट्रिस निया का क्या करता हुनने कात क्वीबंक रूपी शांत । विधानम् तिस्य अन्य राज्ञ से, स्वरते वाटा सुनाय । केनर सामे भूषर जैसे सन्बार वनों वरणान ।।।२ ॥ मधुरा में विद्यापरों का काना ॥ tie ulies aus unes fenne fin fem fem fin den धानसक आहो विकास आनी एसमान्त्र विके बाच ।। १६६ ई जम्म दाव हुत हुत का कीना, रिस हुन हैंने काम !! !! वो कार्य कर दान करण है, क्या दिन चानांत ! पुत्रों को की दान को है, क्या दिकार में बात शावार !! वहमन्त्र कोने निर्माण हैंने, हैं अपनी कमिनागत ! जन पत्नी प्रपत्न से उसे, तिवानर वीतार ॥ १३१ ॥ (यस जीन क्षर त्याने, क्षरसे दिन्स, विरास ॥ १००॥ राज वात वात्री पत्नी के जन्म पन हुजाना । एम जी हुज कात प्रमुखे पत्नी दिन्सी वात्रा ॥ १९०॥ इत्य वार्ती पत्न वात्री जाते ते विकास ॥ १९२॥ इत्य ,जनमें तेनी मात्रे, मात्रे वर्षी, मात्रीत्य, ४ १००॥ क्षेत्रे ग्रेनी क्ष्मुच श्राण में निर्मित्ता किया जन्म । ...! यस पत्त के कृष कार्त क्ष्मारी, जनमें सूर्य जन्मान !! ३६ D रांची क्रिक्ट विकारण कारण, जून की समस्त्रण । शूप बाब भी बड़े बान में, राजा राज कुमार ॥ ३१९ ॥ निज्ञा हुन्या को प्रति का को को को कर तैया। १ । अस पत्न से ब्लुब एका है, कर्मक राज ब्रह्मार । खेबर धार्मिक सामगढबा मिखा, बाभ बनी परिवार i 📑 ॥ मधुरामें राम-खदमखद्य धाना ॥ एकं बुबारे से वो बोबे, मात करे दित ज्याव ।। अब ।। एकं बुबायो दले कुथ मी, बास शास बाह राजा । बाल नहीं कुन्नु भी तम सम्मद् निकारों हैं निहान । बच्ची क्रोला मेचे क्रम्य, !, व्यक्ति शुव श्री बार !; : बहुत्तव बोले .फिरिक्त होते, में नक्तों धरिनवार स १७२ ॥ जनवीत् है कि अकृत चटानें, प्रत्या चास क्षुप्रम ॥ ३०० ୮ || ब्रुत्त क्षेत्रच सूर्व स्पेष्ण, खेते हैन असम् । : कृष्ण साव क्षिण क्रम स्पिती, पिठा क्षण बहुबान ।) ९७१ ।। दोनों ध्रमता दुरवाची अन्य, बनते औं ग्रम गाम । पासक करीका पदाप कथाने, कुमाने विका, विरास ३१ १७० ३१ धरत क्षत्रक कार्निक .. बास्, हीचे निष्म म्बद्ध्य ।। १६६ ।। भुक्रमान् गुप क्षेत्ररं भार, अस्मन् राम स्म्रीत भारत मूच की कारी रामचे भारत ने हम आप एका सम्बन्धे पुरस्य बहुन्को हैस्स सभी बनाय ।) १६८ ।। तम्बद्ध बराते वादिर ज्यूमो, संबद विविध ब्रज्याय तिको बूप पूरव नवा ? बोफी, होता बदौ बवात ।।।३७४ ।

अमर हुना विश्व जान निपारी निम्म मेरा मीर।

जिस्ता दाना देन पहुंच को हर को हर हो।

किस्ता दाना देन पहुंच को हर को हर हो।

किस्ता दाना देन पहुंच को हर हो।

किस्ता दाना देन पहुंच को हर हो।

किस्ता दान देन पहुंच को को हर हो।

किस्ता दान देन हो।

किस्ता देन हो।

कीस्ता देन हो।

कीस के पहुंच को हुए।

कीस के पहुंच को हो।

कीस के पहुंच को हुए।

कीस के पहुंच को हु निर्मा का बार सिर्म बन्दा, दुला बना की कार गर दत्त | अध्यय क्षत्र प्रथा अज्यो । त्ती दृर बतार । बर वर बरचा की निया हो, धनर्रा इचरी ज्या । भाभविका पन्न भित्रात पन्न पुरत को पार। पुरत कर धरे व धार्म, बाके खबी गामान हरे १३।) स्तरंबर में बादा बत्तो, बला व्या बित रक्षा। स्ता प्रस्त होने स्ता स्ता स्ता क्षेत्र प्रश्ने आप क्षेत्र है। स्ता क्षेत्र होने आप क्षित्र क्षेत्र क क्ष्य कर दिश्व में भाग न एका धावा करी विकार ॥१९३॥ बर हुन दत्ते राज किया व कारी हुए सहाजारा ॥ जिनके दिल बह रक्त व्यक्तिया, प्राम् पृत्त विकास छ र व ध्यम ब्यून्स्री अन्द्र भंदमा, होतो नह सापन्त । फ्ला ध्वा अल ध्य लहिने, हात बात को छल्ला ? १ ३ था ध्य बद्ध रपुराओं होते, बध्ते संबंध संबंध। कींच समाहेत राग कारवर्षे,समा किया केर सम्माहा हैं। बदा बारमाहा समझ समाहा हम्माही समाइटर। सीका कोच सुरुपो सुन्दर राग इत्रव में साव ।२२१६॥ मेर्स्ट पिकोफे धेटे किसाने, विसम्भ होया व्यवसार १९९१। लकी समय के मुश्ति थाए, तथ में, इप धान्य ।। १० । विमाध वर होता पह बनाती पुष्प मन्द्र कम होत ।। १ ।। राम साराण राजधीर जात हो, पास मन्त्रम लगान । कि कि बासमान के जार होयें नहीं रोच नाम ।१९२३॥ प्रश्नी बिड्ड बिड्ड अध्यय में, बेडे चर नार्देकार अरुट्स अस्तर श्रीधर शुर दिव थ, कवान कर धानतीय अराधा धनुकारी शुक्तें कर कारी, कर में हैं शखकार। अन्य राथ सम्बन्ध सम्बन्धाः, विश्व १ सासम् ठाव । ( स्वर्तनार सम्बद्ध में च्याने सुवृत्त्वी क्यान जानकी ॥ हेरा। ) ध्याके कुन्छल रोजन धार्ति, सुद्धा में से लग्लीबा। ॥ स्वयन्त्रर में राम खत्मण का जाना ॥ वितियाध्य वसे ख्यूबारी पर है तत्त्व ज्वान । बाको है बचनो जांच कहायों, जो कत्त्रे व्यवत्त्व । १२७॥ जब हिमाजी साथ सम्बर्ग के, कार्य ज्याँ हाता । हाताच्या की सर्वा प्राप्त होना से सरवार । १२ना े सन साबा परित सिको पुत्री हुन, जिल्हा हु कोर्न बरीस सरहहा। इस कम्बाका कम क्ष्मुब है सन्ति च होम विक्रीन किते तेरी होन सात्वा, जिन्ह को सम अन्य ॥ १६१ ।। संबर जूबर पूर्व धरतम्, बिमा भाग्य की पाम ! चिका बक्क की खीस मधाना, शुप्रति है आसिस। शास्त्र करी की कीकी कम्या, मेकी भाग अध्यक्ष । थानवाक सीता का सकते, हुत्र क्षत्र में विस्तान ॥१६१॥

| मराधिम यह काम न हागा, कहता लाच उकार गररण मया पास किर निराश होता, कहता लाच उकार गररण बड़ी भूल की बना वनाया, अपना भर्म गमाय ।२४१॥ बोला जल्दी रावण मेरे, एक जरूरी काम। हस कारण से जाता जलदी, जहा रहा मुज धाम गर्थशा जनक भूप यह दूसके, बोला करके कीप। ''वहे बीर में नाम लिखाया, गया मुख्या रोप ॥२४३॥ हा शाजब जगमें नर कोई, नहीं बीर दिखलाय। एहले माखुम होती मुजको, क्यों मगद्वप रचवाय॥२४॥ विश्विश का धंस अन्त अय, नहीं धर्म बलवीर। विगदी की पत रखिये भगवन ही घोरों की तासीर ॥२४४॥ शीफ नामके रहें वहादुर, कर सकते नहिं काम। या नहीं था मुजको चन्नी, हुवे बीर तमाम ॥२४६॥ | यों 'विचार कई केंद्रे राजा, थरे स छागे पाँच। मुख नीचा कर रहें शरम से, नहें जाने का टाव ।।२४६।। भूचर खेवन हारे सब ही, कोई न जावें पास। ' एक एक के सन्मुख देखे, मन में बढे उदास ।।२४८।। खख हुआ दशकथर तबतो. दे मूछों पे ताव। कहन लगा क्पा कोकरें, कर खेंगे रख श्राव ।२४८॥ रावण को फिर कौन पिछाने, भूल जाय ससार।                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपमानित यों वैन जनक का, सुन सब रहते मौन। किन्दु सिंहको बचन लगे हैं, ज्यों दाक्रे पर नौन।।२६१।। ।। राम और लक्ष्मण द्वारा धनुष्य चढ़ाना।। तब ही लक्ष्मण भूकिट चढ़ा के, देते राख्त जवाव। करो होश से बात जनक तुम, सब निर्ह होय खराव।।२६२।। हरेक की यों हज्जत लेगा, कहना कायर चैन।। धन्नी वंश का प्रत हुम्या थों, ऐसा कहो न बेन।।२६१।। यह जवान पे बात न लाथो, तजो बताना धोस।। मन से ही कर लिया फैसला, करिये निर्ह मन रोप।।२६४।। प्रगर घमुप नहीं उठा तो उसकी, लगते हॅसी उड़ान। प्रमर घर्षे प्राप् प्रतिथी, लखी उसे भनवान ।।२६४।।                                         | धनुष उठाना दूर रहा भर, दाना गहा हरणा । वात विगइ गई सारी श्रवतो, वात सरल बनाय । २४०॥ विस्ता जन्म भर रही कुमारी, मन में रहती वास । १२४८॥ ऐसे कव कायर को सीता, नहिं ज्याहती साचात । १२४८॥ घर में जा ताकत दिखसाश्चो, त्रखी वीरता श्राज । मदें हुए नामेंद सभी यहाँ, क्या र कर सकते काज । १२४६॥ मिहरवान र श्रवतो तुम जाश्चो, श्रापने र द्वार । १३६०॥ शोरी मारो वैठ सामने. श्रीरत के दरवार ।। २६०॥ |

र्थे पदान्दे सथ समापा दिन को से दान पाम । १०६॥ । इसी बहुत्त ने सबक शुप्तो था मगभे क्यिसाण ।१९८२॥ | १९८६ वसी लमभे कोती प्रत्यक हुन। समाप्त ।१९६० | ||| स्था प्रज्ञान साहित्य स्था है स्थाप । १००१ | स्थाप व से सामा शामके, यह स्थारित स्थाप शामक । अन्य सुराहित सभी समाके हुए दश्य क्षायम्य । १९४६ । घदस दशरा - सक्ष मुखे कारा चता सुनाल । र०३। | धेक किराले राम - सामी को, क्षारने कथरता पाल । राष्ट्र। | हुड कारवा में सिनो यन जल सन्मो टैं पर संभाव । २३० । ' हर को बना नाहेश बनके मुक्त समान। प्रमाणके वा बसा बसुव बा, होने वच हवार। कान कान्य प्रस्तान कहाँ में बर्ध जान ||००३|| बन्दाने बहि तच बानव को है तुझ करों शुरूद हावर (१९८२)| धान करो स्पत्नकर (बजन वर्षी करने कर कम्म। वर्षे पुरुष वर्षा सम्प्रेष्ट समृत क्या स्थापन क्या स् आ पर्व स स्त्र स्रोतिय पुस्ता यूची स्त्रत् ॥ ० ॥ बह की वृत्तिका ग्रीह व्यूक्ते होयेगा बहसमा । १० ॥ विस्तादिने का के काजाता परिशो दान बहाय। रमध्य प्रम मार्ने ! क्षात्मक मन हेनो को शार । वस-ब पुर अभव लगो दो चेक चक्र बराख २१८८। किर घो कवती ग्रन्ति बतायो ध्वता में सुदास ।१२०८॥ | यह थात्र का हुन्न वर्तत हुन्यने के राजवाण कर्तत्व | अवदी का यहाँ क्वड क्यूने किया जांच व्यवसा ||३०५॥ अमेरि बाको स्टब्स्ट बसवा बेस सिया बटाय । क्षेत्र शूच्य इत्ते सब्दी क्या ! मिल्ली सं राम । भी भन करना इस कर क्षेत्रे किया राम नवा है काम। नो भ उसमा ध्युव दसीका नेग्रक भाषा थास । स्त्रे बरमान्ता सिया रासकें, ≥ हुरता गर्धेमें साम्रा \_ा मिल्ली सारी चिंदा मनको द्वारा...बृद्धन रंग। प्रदश् धनी शपमें पुष्य सास्तिका रासः सन्त वर धार भरूर ॥ स्थलना स्थल स्थल स्थलना, यहे २०वसमात २३१। पान सामा का का दियों, की भूग महान पैर्ध बात माल बाब में, बीमा भी असबार ।। १ । | सरवड शोषा उद्ध्या अमीप चन्द्रगति सुर्व्यात्र। हरवदा। क्षणी हुए कम अनक भूपती काम बाद्य यह बंगः ।। यस र्वज्ञास द्वापा राज्यसे हुए स्टाप्स समानाय !! पुषः यात्रदे क्रीया ज्यासी दुधा सभ्य पत्रकोर । १॥ । रामके गलेमें परमांचा का डावनां।।

|   | सप्तम्या केठा तुरत खङ्गले, बोले सिंह समान ।   | जरा उठाया धनुप इसे तो, भारी हुष्या गुमान।<br>यहतो सबको तुच्छ सममते, कौन सप्टें श्रपमान ॥३०३॥ | करदेंगे हम हट्टी चूरन, मानव गण सहार ।।३०२॥       | सेचर कहने तमे जनकको, शांती का हो स्यास।<br>नरेन्द्र सभासे हन होनों को, जस्ती दिश्रो निकात।।१०९।    | थात विगब्सी थी भूपेंकी, रखदी हमने लाज ।<br>चर्यों नो श्रपना यल श्रजमाया, श्रव होते चाराज ॥३००.। | सेने धनुप उठाया जिसपे, क्यते क्रोध किन्नूल।<br>बरा क्रास क्या कीना हमने, नथा हुई तन शूल ॥२६६॥ | राम कर्षे क्यों ? गुस्सा करते, सम्मा कही वयान।<br>राम कर्षे क्यों ? गुस्सा करते, सम्मा कही वयान। | पुन धनुपको रखा जमीप, श्रचरज सब जन पाय ।। १०६।।<br>भामण्डल तब हुश्रा क्रोधमें, कहता सस्त भुनाय।        | पणच खंचके लिया कान तक, किर छोडा हपाय ॥२६४॥<br>बोर धनुप टकारव चहुंदिश, याद्य गया गुलाय।  | राम हक्स से लक्सण दूजा, टीना धनुप चढाय।                   |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| , | रास्ते में वे सत्यभृति सुनि, चार ज्ञानके धार। | ॥ सीताके लिए भामएडल का मुनिसे एळना ॥                                                         | तिथिला पुरसे रथन्पुर में, चल जाए मितमान ॥३१२॥    | भामग्रेडल की चन्द्र भूई श्रात, समभाग घर प्यार ।<br>हार जीत थी धनु के उपर्, श्रव यहना चेकार ॥ २११ ॥ | भामश्डलको पुन् हृदयम, हेप श्राधक प्रकटाय।<br>हो सका नहिं सहन करे क्या, ? सिरपे सेर नवाय।। ३१०॥  | कन्या श्रष्टाटरा लष्मणको, विद्याधर परणाय।<br>खेचर पुरा हो करी मित्रता, वेर विरोध मिटाय।।३०६॥  | भूचर ष्यादिक क्रोध रामन कर, सोचे ये बलवान ।<br>भूप यहां थाये हे जिनमें, लष्मण सिंह स्मान ॥३०८॥   | सुन सब बंहे बहिरे जैसे, सुन लष्मण सटेश ॥३०७॥                                                          | नाह धमराव पा उर काल कर कहा है ज्यान ।<br>हम रधुकारी की श्राकर के, कहरे कट्टर जयान ।     | ्रीटड़ भमकी वीर यालको, बतलाना निर्देशक ।                  |
|   | मात पिताके गर्म चान त्या, मंस चर्मरा चर्      | सीता हे आशीप भाई को, खुले भाग्य श्रमुखा ॥३२९॥                                                | नरक नीम से डाली पापो, हो चित्रयां का दान ।।३२०।। | पुरा यत्ते सीता को नामे, धरब दरे शिरनाथ ॥३११॥<br>चटा धनर्थ में किया चहिनकी, तुम घरम्का अभिनाप ।    | ॥ भामएडलकी सियांसे क्षमा पाचना ॥                                                                | हमें हवा निज्ञ हृत पर भवकी, देखी सन सुम्काय ।दिश्रमा                                          | चन्द्रगती तृप घर तुज बरते, सिया रही निज बर ॥६१७॥                                                 | सुनियर भाषे नागण्डल को, जनम नेन से छुड़ बात ।<br>सिया साथ तुझ जन्म हुत्रा है, त्वरी बिटेटी नात ।।३१६॥ | स्वयंबर सडप से पाया से अपनाव सहाग ।<br>इसना कारण आदि छन्तमे, सुन्त छन्तो नगनाग है ॥३१४॥ | सीता क्यों ? गर्हि पाई मेंते, इया थी खुन से क्योजा। अध्या |

किसे डरासे बयां रे सोचा है, तक्तो सब तोकान ।।३०४॥ | आमण्डलकी दृष्टि पडती, ठहरे जहाँ श्रयगार ।। ३१३ ॥ | दूध विदेश रननसे इटा, देसा ऊच विज्ञ कट । ⊀२२॥

र्धी बड़ा के राप बताना निर को से इन बाम (काशा) इसी बतुष ने बनक मुख्यों या मन में ब्योस्तान (1842) | बहु इसी बनमें दोनों, इत्तर इप्यामनाथ (1848) || पस करी दस राज्य ना भी क्या मुख्य सम्बादास । विशेष क्षीके पही चालह है जाने पूर असाल ॥१८४॥ जनक मुख्यिक क्यो समादे शुरु वहस अस्पर्धात ॥१३३॥ ॥ सन्दर्भ दस राज्य ना भी क्या मुख्य सम्बादास । विशेष क्षीके पही चालह है जाने पूर असाल । । विशेष क्या शुरु का मुख्य धनस्य नयको ध्यक्ष सूप ने कामर बदा समस्य (१०३।। | कोल क्लिकोत्र सम्य सम्यो की, काळो सम्यत्न सम्या | द्वाव कारण से सिन्ने स्व ज्ञान सम्यो डेस्ट संमाख । २२२ । || व्याह ब्यो है हरान ब्याना को गरि बन्य क्यान | पूर्व को पता वा होते पतने कु बद महान । प्रांत काना मोर दिसाय, बातों में बहि खान ।।२०२॥ त्र सो ने प्रक्र स्त्रा ने त्यां, व्यवदायाम मझास ४००।। द्वी सुन्य वसाय वासमें, सम्बद्ध काल श्रु वाय ॥ १००१। राम कोई क्या माहे ! कटाना कर दिन्ने को बार ! कार मने सं क्या की में शुक्ता देवों कहा !२०॥ बार की कोशाता सुर मनके होनेता प्रदास (१८॥ अब बार कार वाले अमुच दवा नहीं बार (१८॥ अब बार कार वाले अमुच दवा नहीं बार । महाद्योदार्थ करकाता स्त्रीता द्वा बहाव । वना है बाबु में बना बना के तुम्ब बातु केमार । वना विवक में बान करना वा में तीन है जिनार अवतृत्व स्ति एते वर्ष के स्वस्ता परिता पत्र बताब । वो ब बसका ब्युट क्षीका वेद्यस्थाया आया । युव पायके दोवा दासी हुना तथ्य अन्यतेर ।। ১८ सा बंदरा रहे बर भी पत्या वहीं खणाव। यह खण्याव है वाह रहते तक वाह देव चत्रु होता। वहीं तीर क्या समा तक्षात्रे पत्त प्रसाद है। | नेता करी पत्र सत्त वार पार श्रवणवात है। | सम्बग्धिय से पत्ती क्षेत्रों क्षा क्षात्रे के स्थापत क्षात्र को ते के समा तक्षात्र के स्थापत क्षात्र को ते स्थापत क्षात्र को ते स्थापत को स्थापत कान पुत्र उद्धान समी को केन 🖛 बरास १६८॥ यों ब्याराम वहें व्यवस्थ ही, सब शुर हुए उदावा व्यवस्था हुए अब अनक भूतनी क्रमूच नय व्यवस्था।। १ ⁴ > ३। व्यवस्था हुए अब अनक भूतनी क्रमूच नय व्यवस्था।। १ ⁴ > ३। शम क्ये साइस मन बत्के अमुप परा सर्वो साव । क्वीहिकत्रको ग्रन्स कराता क्षेत्रे व्हिपा बद्धाप । भवनी पाहि सब दानत बने हिं शुभ क्यों गुरुष प्रकार ।।२८२।। दिर भी कवनी छाँक ब्लाबो क्यूका में सुराम |१२०८० | सम्बन्ध बीचा क्रिया क्रमीचे क्षत्रतावित सुम्मीच | १२८८ | बझावर्त का बात बतुर का, क्षेत्रे पण इजार। भी सन बद्धारा इस कर खेते जिथा राम क्या ई बहुस । वैश्रं पास साल साल में, सीला भी असपार !!!! ८ वारी शावसे पुष्प माथिता राम नाम वर चार भरव श्रप्तम्ब राम मश्त ग्रह्मम्, बदे २ ब्बावान १११॥ वाल सावा का क्य क्य ! द्वारी, की सूप स्थाप ! नम र्युक्तारम दुव्य स्थाप स्थाप स्थाप । ॥ रामके गलेमें परमाखा का हार्खना ॥ !!

| राम टुक्म से लक्स्मण हुजा, टीना धनुप ज्याय। पण्ड खेंचके लिया कान तक, किर छोडा हुपीय ॥२६१॥ धन धनुप दकारव चहुँदिश, शद्य गया गुजाय। भामध्डल तव हुया क्रीधम, कहता सख्त मुनाय। राम किं क्यों ? गुस्सा करते, लीना खह सहाय।।२६७॥ राम किं क्यों ? गुस्सा करते, लीना खह सहाय।।२६७॥ सम्प उठाने यहां सब थाप, वह २ वलवान ॥२६६॥ धुरा काम यया कीना हमने, वृथा हुई तन श्रूल ॥१६६॥ धुरा काम यया कीना हमने, वृथा हुई तन श्रूल ॥१६६॥ धने करेंद्र समासे हुन होनों को, जल्दी दिश्रो निकाल ॥१०९। सर्वे को ख्रुत वा जनकको, शांती का हो ख्याल। सर्वे हम हुई। चूरन, मानव गण सहार ॥३००। मरद्य होगा यह रण-भूमी, देंगे मान उतार। सर्वे सथको दुव्ह सम्मते, कीन सहें श्रपमान।। वरा उठाया धनुप इसे तो, भारी हुशा गुमान। वरा उठाया धनुप इसे तो, भारी हुशा गुमान। करकें हम हुई। चूरन, मानव गण सहार ॥३०३॥ करमण उठा पुरत खहले, बोले सिंह समान।। करमण उठा पुरत खहले, बोले सिंह समान।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ताम हुआ से लक्सम्य हुआ, होना धनुप ज्वाय। पाच खंच के लिया कृति नह, किर क्रोडा ह्पांय ॥२१६॥ धार पतुप रकार वर्ष्ट्रांड्य, यन्न्न्य ताव गुलाय। धार पतुप रकार वर्ष्ट्रांड्य, यन्न्न्य ताव गुलाय। धार पतुप रकार वर्ष्ट्रांड्य, यन्न्न्न्य ताव गाव ॥२६६॥ धन सत्यको स्वा अमीप, करता सस्व सुनाय। मामव्डव तव हुआ क्रोधम, करता सस्व सुनाय। मामव्डव तव हुआ क्रोधम, करता सस्व सुनाय। मामव्डव तव हुआ क्रोधम, करता सस्व सुनाय। साम तिवाको व्याह नहिं सक्ते, लीना खह सहाय।।२६६॥ धाम तिवाको व्याह नहिं सक्ते, लीना खह स्वाव।।३०६॥ धाम तिवाको व्याह नहिं सक्ते। विवाध प्रथा।।३०६॥ धाम तिवाको व्याह नहिं सक्ते।।३०६॥ धाम त्वावको व्याह नहिं स्वाव।।३००॥ स्वाह त्यावे अधाम क्रिक्ते व्याह नहिं स्वाव।।३००॥ स्वाह त्यावे अधाम क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता क्रिक्ते भाम व्याह क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता क्रिक्ते क्रावे स्वाव।।३००॥ समक्ता क्रिक्ते व्याह क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता क्रिक्ते व्याह क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता क्रिक्ते व्याह क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता व्याह व्याह सममक्ते। विवाध ॥३००॥ समक्ता व्याह क्रिक्ते।।३००॥ समक्ता व्याह व्याह सममक्ते।।३००॥ समक्ता व्याह क्रिक्ते।।३००॥ समक्याह व्याह क्रिक्ते।।३००॥।३००॥ समक्ता व्याह क्रिक्ते।।३००॥।३००॥ समक्ता व्याह व्याह क्रिक्ते।।३००॥।३००॥।३००॥ समक्ता व्याह क्रिक्ते।।३००॥।३००॥।३००॥।३००॥।३००॥।३००॥।३००॥।३० |
| क्रमल-किया ने। सण्डल सुनि से, 'प्रश्नकर, कर्लोर'। सीता क्यों ? नहि पाई भेने, वया श्री सुन्न से । खोडा। ११४।। स्वभवर सहप से । पाया, से अप्रसान महान । । । सुनिवर भाषे भामश्वल को, जनक मृत्र बुज जाता।। ११६।। सिया साथ हुल जन्म हुआ हे, खरी विडेही माता। ११६।। पिगलसुर हुज जन्म हुआ हे, खरी विडेही माता। ११६।। पिगलसुर हुज जन्म होता ही, हरन क्रिया रख वैर ।। १५ विगलसुर हुज जन्म लेता ही, हरन क्रिया रख वैर ।। १५।। चन्द्रगती हुप घर हुज, बढ़ते, सिया सही निज पेर ।। १५।। वैन सुनि सुनिवर के तति हुन, जाती सुन्ति पाय। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

हमा | १००१ || हती बतुष ने समझ पुणको था सम्बंध करिस्तान । १९८२ १० । | १९८५ १० ने मन्त्रे की तो, उदस्य क्षा सम्बद्ध । ||| धव । १२० । | बाद र वी स्रसा लायके, यह वया है बती समाव ॥ १८० । | वनम लुपारिक सभी समाके मुद्द दश्य प्रावसक । । १२३॥ | मान । था। | केस दिवाले राम सामी को, सरको समारत पान ।१९०३।। | द्वान कारम में तिन बार मन सकते ! पर समान १९४२। || साथ । वो म उसवा चनुव उसीहर केवट माया वास । पुत्र वावके कोता वासी हुया जरुद मत्रकोर । १३॥ मनमाय १९६६६ वाकी का चाँ कर शूपने किया मूच ब्युवास ।|२०६४ टेंबाय से पात्र कोटी हुए पटी पट्टें फोर ।|२०६४ आई चन्सकी गान रही तथ बच्चे केव शूपने किया मूच ब्युवोर । विशेष केव बचा व्यवसने हम्स चन्ने हम्स स्थित । हेदार। | वीं बार एम को पामको प्रथम क्षेत्र रामको प्रथम क्षेत्र अवस्था प्रथमि हुन्य अव अन्तर प्रथमि प्रथमि क्षा प्रभाव क्षा ।। ८९॥ विचार तरहात | क्षायाच्यानिक क्षेत्र पामको प्रथम क्षाये अवस्थि हुन्य | सिन्दारी पारो विचा समस्ये कृत्यां...सहम्प स्यर ।। ५० ॥ | बह की बोराशा खड करके, होवेदा ध्वयात १९८ ॥ हिने ह्योरे बही बास्य के पाने पुण कममाथ। | बीधा कमा हुम्बा मध्य मिटिन, श्रीक्यो मंत्रस माथ। 5 नुसा करके बहुए बताबा, एक्क कान तक ताल। न्ते हत्य प्रसम्ब बासमें शृथियत बाह्य श्र वाय ॥ श्रम् १।। व्यक्ति पत्रको सक बराया धेसे बिका बराय । ाम बच्चे सम्बन्ध मन बन्धे अनुप पदा बन्धी बात । आई जन्म है शास्त्र रतो सब बच देव खु होर। है और वच बना उन्नुसने दास स्त्र हुसा सिरोन। त्र सब सम्बाधित । इस स्त्र हुसा सिरोन। इस सम्बाधित । इस समित विश्वे थालु साथ साथ में, सीवा थी बतपार !!! !! सबी शामने पुष्प न्यस्थिका राम: माम वर बार भएत !! । रामके शलेमें घरमांचा का डार्चना ॥ ।।

| 現                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | घर घर तोरण गांबे मगल, रहें दधाई घांट।  मुक्तासे घर को सिनगारे, नीर सुगंधित छाट।।३४६।।  सन्न घंज नर सन्न मिलके छाए, भरा नहां दरवार।  सुनर्यां थाल मोत्यों की भर भर, करते भेंट छपार।।३४७।। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वा रहना, जिस में भोटी दोह।। वा रहना, जिस में भोटी दोह।। वो स्ना, जिस में भोटी दोह।। दे शेवे पीटे, ठाटे डाली ६ पास। दे शेवे पीटे, ठाटे डाली ६ पास। सट श्राप, रायो १ क्या १ यह वात। सिराय का, क्यों मन में यह लाय। सिराय का, क्यों मन में यह लाय। सिराय कापी, कहती रायों साफ। सिराय, वृद्ध वहीं नर एक। का दिल से, त्वात घडे को देख। हा तेने, वृद्धन लगाई देर। हा तेने, वृद्धन लगाई देर। इस्ती, विसती चलता पाँव। उन्ती, विसती चलता पाँव। | से सुजका, सुजस सम ६८१५ ।<br>में भाई, सुजको दी विसराय ।<br>धूल सम, मरना कर प्रपवात ।<br>धूल हमसे, प्रपमानित साचात।                                                                        |

वर भूष्य शिक प्रसायको १८ करीते एक को वे रक्षको । ] साठ श्रव श्रवण भारतो, किया जिला तथा था १८१८। | इर वाको श्रव करीते को वे देव क्याच ।१९४८ | || इत व्यन्तर में ग्रमाव करा हुम रूपेंसे साथ पु पर्में बनाको । | बढ किट खंबर शुस्त्र व्यक्तिए, वटले व कमने किए | ्य प्रभाव कर, कुष दिव संस्व है सुन स्थित हुआ हो। अब्बा तब वरदर सरा आवा, हो जन्म अब्बा (११९८) पहुन वहीं पर स्वयं हु संस्व स्वयं को तब का बहाया । वच्च दियाव हैं की व्या या है व अपन ताल । पहुन वहीं पर स्वयं को तब का बहाया । पर स्वयंत्व कभी न बेदा, वाची दिष्ट विदार विश्वशा । परितिके साथ ७ वरार ।। गुन रब्दे सन बार, गुन्हें बिब मीन्व हु गुत्त पुर्णोब पुनाको ॥ ६ भगर हम्न नत्रो सुन्धे भर बोधन प्रेष क्रमण्ड विभाषो | कर्माच्यो दरबारे दोना ग्रम राग पास्का । १२०॥ अस्य अद्वर मा स्थित स्थी मेशा कर्माच वेषा । ११ ॥ ≱रीय मध्य के नमय बर्ग्यर, दक्षिमिया अव ताता | पराय प्र बरेशा साब्ध, हारे तुल सामा। विशेष्ठ मित्र मुक्तको चालिय, हारोगे विद्या सम्बद्ध। विकास को हेन को चालिया होते पाता है है। विकास को होते को चालिया होते पाता है। इस अपना को को को को चालिया होते पाता है। इस अपना है। lad an atteran, ere unueffe ! || रिन्य द्वार रे सम्बन्ध की बाबार रे प्रतिकार है प्रतिकार है ।|| क्षत्र सीत स्वयं स्टब्स् का, अंद्रवस स्वयं बाह । ३१६॥ THE PROPERTY OF THE PERSON IN || अप्रतास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र || ॥ पनिके साथ ७ करार ॥ । पविष्ठ साय ७ स्रास् ।। मिनुष्य कोश सबी सम्बन्ध, सुम्बर दिव को बाता । सन्य प्राय प्रमु समय करिय धनका हो विचान !! १११ था। ं स्रभूत स्रोहरू व व दो वससे समसे सुन सास्य दिलायों। | कृष्य पुटी सूचह हुष हुए सिगुन भारतार। | 'स्रोहसूय'व्हीनद्वसाय दुवान प्रमान करावपान कहाथों। | थेना वर्षि वास्त्रके समके, प्रपने दिक्स हार (दिवृक्ष) पुन्नको काम कवी मग्र दोदा, रक्षिण रामस ट्यार । धन्याको धान्र स् धारिकी, पर्त नियम काश्वार मे १६३ छ षाण बहेज में यात्र रण बाती जीवा शब्द विशेष ॥ ३ मा ॥ यम् बन्या ब्यादि सरसको, इतित वसक मरेग्रा ॥ विदाइमें सीताको मातापिसा की श्विक्षा ॥ हुबी दब कहवा दिस पान, श्वाम रब पट्ट धार ॥३७३॥ योजनमं बचनी सा दंगारी कृत्ये बरानमं बाता । बुधमं बाता पुर्वे अधिवृत्ति ने मारी शुव्य घटा।।११८।। बाह्य भद्वार के योच पुत्रती प्रजान को सम्बद्धा । पावय सोमय संदर्भ के बे यह सार्थी प्रवस्तान ।१११।। | यथ से निश्व सुन्न सम्बन्ध, बाचा महिष्य सम्बर ॥१४४॥ क्लिय जाके सहोरर सामे, उसक परिवर एक ॥३४२॥ कष्ट क्लोशे क्लम ११ मा, क्लो म भिन्न कलार । एक पति को भने छती निष्य सकते हुव्यंस्वार १३४श। योरेने समन्ने दिन्दा प्रथम । यह विशा सम क्षेत्र । वर्तवर्षीके पर कामक पश्चित्ते, होके सूनि प्रक्रिय । गतिपर्विके पर बागव विकेश, मिनतो पाप विधित्र ॥३४ ष्ट्रपति सुता विवासी, विषा दी भर प्यार | पवि प्रदेष पवि हो गुरु मव है, अने तीम पवि सार। श्चिष व्य विके ब्युवामी, सपुर बारब प्रियशम । बरी जांच कमका परिधानी, मुरु बपर श्वम आव ।।११०।

पर इस व अस्त सूप के हाल किया हो आर हो या से सर्वा करे के किया को बार वारण व स्था हुत के असी ताला क्या में हुई विद्यास | व्यक्ति तेम विका के हुत को, मुस्ले किया हुत्याम | स्था प्रमाण करें के प्रमाण को बार वारण व स्था हुत क्षेत्रकों, किया पर हों हैं के प्रमाण के हुत को, मुस्ले किया हुत्याम हुत्याम हुत्याम हुत्याम हुत्याम के के प्रमाण के हरन कर के प्रयोजनेत हैं निक्कास पद्मारा शायक। अप भाग के शेषा खेगा, तंत्रम की शण खारा ॥१९१३ । इन्हें द्वारा पत्ते कथा, रोगा पत्ते वस्ता । पते हमा को को ननी कियों में और १९०४। जिली जुल संतीलत बाते, हुए सब विस्तान वाच ॥६८३॥ व्या हमा तेर जबते पर्दे हुम्ब को कि । वहें ताबिता जुल कमी किस विद्या खान नो होता । वर्ष र दे वहां परा है, हुए को तक होय।

वर देन या पर पर करते, एनदी कमें होत्व हो। [करा है। विषय को के के किया की कार की मार करता।

वर देन या पर पर करते, एनदी कमें होत्व होता।

वर देन या पर करते हैं। वर्ष के कार करता।

वर देन या पर करता।

वर देन वर्ष करता।

वर्ष करता। अंश हातो प्रीन पर यन, श्रोता बन्द यथेर। दशः अतः पर आतं भूता, द्वार प्राथा अदशाहित्या । हाने राज्य पता को एक्ट, खेवा शीवा बार !!ह्यादा षड पनती थ किया सेती, बाच्य हानी हास्त क्षरण का बड़ती नामी सुड़ती वह से, प्रवाद नत्वा मुंड। धारवा काम बन महिला बने बार से बात शिक्स मान पूरत का पूत्रा बनती, बन्नते स्थित कर केंग्र शिव्यक रामात्म से बच्च बच्चा, वहाँ व किया बदाय।

एरे करने की हायक, ज्याने, होंगी क्या बात ।।।।

एने करने की हायक, ज्याने, होंगी करा हाया।।।

एने हार्य राम को एक, जेना पीना व्या ।।।।

एने हार्य राम को एक, जेना पीना व्या ।।।।

एने हार्य स्त्री के विष्य पाठ में सम को की हार्य ।।।

एने हार्य स्त्री के विषय पाठ में सम को की हार्य ।।।

एने हार्य स्त्री के विषय कार्य हार्य में किया मान ।।।।

पान हार्य स्त्री के विषय कार्य हार्य मान ।।।।

पान हार्य स्त्री के विषय कार्य हार्य मान ।।।।

पान हार्य स्त्री के व्या कार्य हार मान ।।।।

पान हार्य स्त्री के व्या कार्य हार्य मान ।।।।

पान हार्य स्त्री के व्या कार्य हार्य मान ।।।।

पान हार्य स्त्री के व्या कार्य हार्य हार्य ।।।।

पान हार्य स्त्री के व्या कार्य हार्य हार्य ।।।।

पान हार्य स्त्री के व्या कार्य हार्य हार्य ।।।।

पान हार्य स्त्री के व्या कार्य हार्य हार्य ।।।।।

पान हार्य स्त्री के व्या कार्य हार्य हार्य ।।।।।

पान हार्य स्त्री हार्य हार रामराध्य में वर्षाव अध्यक्ष, यहाँ व किया क्याव ! ध्यान में क्यों किया है बस्तेतन की भी कार्य प्राप्त । हरमा है मेरी चींह से मूं बा सम्बन्धे बर बाज IVP 11 मेरा प्यारा एस बावसा, स्वक्त बोदन मन्त्र ॥४ धन के सन धामन विकाला द नमें हो मचमीत । १११) रिकेशी श्वास्तर सक्ते हैं, संगत तस्य वित्र काल ! : | बाय स्थान पुष्टत श्रीषठी, श्रीता श्रीषण श्रार ।[१४१] समाध्य अवसा सूर क्षिकर में जिला १ करों जिलार | ॥ कैंकमी पे दासी मंत्ररा का ज्ञाना ॥

| शत वर मांगू राजासे, खाती दसारथ पास। धर्म करे करजोड भूपसे, द्युनिये मुज खरदास ॥४२४॥ मेरी मांगे द्याप पास में, याद करों महाराज। मेरी मांगे द्याप पास में, याद करों महाराज। मुज मांगे कर पूर्ण वादमें, कीजे खातम काज ॥४२६॥ याद करों सम बचन दिया था, जभी खुद के माय। भेरीने साज दिया था हमको, जब खुश हो फरमाय ॥४२७॥ मांगो वर जो देंक इन्हें भी, बचन श्रद्धल सुज जान। विश्व केमी नहिं हारें, यदि निक्से तन प्राया ॥४२६॥ जभी कहा था रखों कोपमें, श्रवसर पाकर खाज। वचन ध्यापसे मांग रहीहं, कीजे पूरण काज ॥४२६॥ वचन ध्यापसे प्रयंके प्रचल पौरसा, करते नहीं श्रनीत ॥४२६॥ भूपति भाखे सुनो भामनी, इच्छा हो वर मारा। भूपति भाखे सुनो भामनी, इच्छा हो वर मारा। वस्त्र व्याप हो ऐसी वस्तू, मांगो भर धनुराय ॥४३०॥ दानी नहिं हें श्राप तुल्य थो, जाना में पविराज। एक बचन यह मांग रहीहं, दिश्रो भरत को ताज ॥४३ | जरा देरके वात कैकयी, विगड़ा मन का भाव। दासी वात खरी है मैंने, उलटा दिया जवाय ॥४१८॥ वोली कैकयी सुमने प्यारी है क्यों रोती श्रकुलाय। श्रुम चितक तु दासों मेरी, लीनी इदय लगाय ॥४१६॥ भूलों मेरी कही वातकों, भ्रन्य तरफ था प्यान। भ्रुलों मेरी कही वातकों, भ्रन्य तरफ था प्यान। भ्रुलों मेरी कही वात सुनाकों, करती सभी प्रमान ॥४१७॥ मेरे मन यह वात समाई, होय भरत यि भूप। मेरे मन यह वात समाई, होय भरत यि भूप। मेरे मन यह वात समाई, होय भरत यि भूप। भूपित से थी मीग भ्रापकों, कई दिनोंकी खास। भूपित से थी मोग भ्रापकों, हों सुज सुतकों राज। दिलमें चिन्ते कैकयो राणों, हो सुज सुतकों राज। दिलमें चिन्ते कैकयो राणों, हो सुज सुतकों राज। हो सब काज हमारा होंबे, बनी रहं जग लाज ॥४२॥ राम लखन बलवत विकट हैं, हनका यहां निवास। राम लखन को माने सबही, दीपे पुष्प प्रकार। राम लखन को माने सबही, दीपे पुष्प प्रकार। राम लखन को माने सबही, दीपे पुष्प प्रकार। | राज छोड़ त्य सजम धार, सबस ममत मान हों। सम श्रवध के राजा होंगे, सब जन माने धान। साज मात कांशल्या होगी, सब विधि से सन्मान ॥४०४:। भरतकेवर भी सजम धारे, कुल दीपक कुल बद। भरतकेवर भी सजम धारे, कुल दीपक कुल बद। कोंशल्या मन फूल रही है, माना ध्रति धानद ॥४०६॥ प्रेम २ में पागल होते, खुद्ध गए विसराय। मन वांक्षित हो कोंशल्या के, राम श्रयोध्या पाय ॥४०६॥ मन वांक्षित हो कोंशल्या के, राम श्रयोध्या पाय ॥४०६॥ मन वांक्षित हो कोंशल्या के, राम श्रयोध्या पाय ॥४०६॥ धारि १ नन्यरा धड़से सिर हुज, देज धामी जतार। धारि १ नन्यरा धड़से सिर हुज, देज धामी जतार। प्रेसा वचन सुनायाः तेने, लगी कलेंजे आए ॥४०६॥ राम भरत दोनों सुज नदया, दोनों खांख समान। राज्य राम या भरत करे तो, निंह सुज मन में भेद। राज्य राम या भरत करे तो, निंह सुज मन में भेद। सेरे तो मन खुर्यी भई है, क्यों हो चित्ता खेद।॥४१२॥ ऐसी यात कभी मत कहना, होगा बढ़ा उदार।॥४१२॥ देरी धुजती योली दासी, मन में होय उदास। हित की कहते उलटी माने, काटा मैंने धास ॥४१३॥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चित्तामणि तज काच लहे की, पिये हूथ तज छास।<br>कहों भात कहीं राम लखन हैं, इतना श्रतर सास ॥४२४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | होय अयोध्या राजा कोई, इस में मुक्ते न हान।<br>हित की नात कही मैं सुमसे, पाई मैं अपमान ॥४१४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्पति मन में श्रम्य विचारा, खबर सुर्ग्ह निर्दे पाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

्रत्र अपर वर अपने भूपर द्वार वर्ष । ११००० । | कोले राज्य राम को प्रथम, केंग पीका बार । १९०० ग बनी दमी हमी का में, ध्वना पहा है । बह बहती वे निद्धा मेंग्रे, बाबा होती अस ग्रावन्त सिर पूजे तर पड़ी बॉबरी बाब व बाबे बाब। पासास स बबब सकत, बहाँ ब दिना बवाब ।
पा समें की क्षेत्र प्रमाने, होंगा कानुव हाम ॥१००।
प्रमाने की क्षेत्र प्रमाने, होंगा कानुव हाम ॥१००।
प्रमाने एक वा प्रमाने कानुव की कानुव हाम ॥१००।
पा संपर्ध प्रमान की कानुव होंगा कानुव होंगे कान्य निवास ॥१००।
पा संपर्ध प्रमान होंगे कानुव होंगा कानुव होंगे कान्य की स्था होंगे को समान ॥१००।
पा समान को किया कान्य को कानुव की कानुव होंगा होंगे को समान ॥१००। सब पूरव का पूषा धवती, क्यूचे सुवि धव वंदा ।शून्तुश रामरास में वर्जन उपका, धर्म व किया बवाब । ॥ कैंक्यी पे दासी मंधना का आना ॥

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ि = माना निनारा रावर तरहे निर्दे पाय।   हीय खर्योध्या राजा कोई, इस में सुके न हान। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| हित की वात कही में सुमसे, याई में अपमान ।। अश्शा तरा देग्के वात कैकयी, विगड़ा मन का भाव। दासी वात खरी है मैंने, उलदा दिया जवाय ॥ ४१ शी वोली कैकयी सुमगे प्यारी १ क्यों रोती अकुलाय। अश्लो मेरी कही वात को, अन्य तरफ था ध्यान। अश्लो मेरी कही वात सुनाभो, करती सभी प्रमान ।। ४९ शो मेंने हाँत किया था तेंने, कीनी सबी मान। १४९ शो मेंने वात सित को वात सुनाभो, करती सभी प्रमान ।। ४९ शो मेंने मन यह वात समाई, होय भरत यदि भूप। वो मनकी सब व्यथा नयावें, बीनी सबी मान। १४९ शो भूपित से थी मींग आपकी, कई दिनोंकी खास। भूपित से थी मांग आपकी, कई दिनोंकी खास। १४९ शो दिलमें चिन्ते कैकयी राथी, हो मुज सुतको राज। वो सब काज हमारा होने, बनी रहें जग लाज ॥ ४२ शा सम लखन वखन विकट हैं, हनका यहां निवास। । भूपित करता राज भरत मुज, कल्लो नमेरी आया॥ ४२ शा सम लखन को माने सबही, दीपे प्रथ प्रकाय। । १२ शो सम स्थे सब हों साने सबही, दीपे प्रथ प्रकाय। । १२ शो तमर सुर्य सब हों जगतका, क्या दीपक उजियास।। ४२ शो तमर सुर्य सब हों जगतका, क्या दीपक उजियास।। ४२ शो तमर सुर्य सब हों जगतका, क्या दीपक उजियास।। ४२ शो तमर सुर्य सब हों जगतका, क्या दीपक उजियास।। ४२ शो तमर सुर्य सब हों जगतका, क्या दीपक उजियास।। ४२ शो तमर सुर्य सब हों जगतका, क्या दीपक उजियास।। ४२ शो तमर सुर्य सब हों जगतका, क्या दीपक उजियास।। ४२ शो तमर सुर्य सब हों जगतका, क्या दीपक उजियास।। ४२ शो | हस में सुके नहान।                                                                  |
| राजासे कैकपी का वर मांगना     थतः वर मांगू राजासे, धातीः द्यारथ पास   थतः वर मांगू राजासे, धातीः द्यारथ पास   थ्रतं करे करजोड भूपसे, धुनिये मुज अरदास ।।४२९॥ मेरी मांगे श्राप पास में, याद करों, महाराज   मुज मांगे कर पूर्ण वादमें, कीजे धातम काज ।।४२६॥ मुज मांगे कर पूर्ण वादमें, कीजे धातम काज ।।४२६॥ याद करो मम वचन दिया था, जभी युद्ध के माय । भी नेताज दिया था सुमकों, जंब खुश हो फरमाय ॥४२७॥ मांगो वर जो देज इन्छ भो, वचन श्रवत मुज जान । चित्र वैन मुज कभी डिगेना, यदि निकसे तन प्राय ॥४२॥। जभी कहा था रखो कोपमें, श्रवसर पाकर श्राज । वचन श्रापसे मांग रही हुं, कीजे पूरण काज ॥४२६॥ चत्री वचन कभी निर्ह हारे, रधुकुलको यह रोत-। श्राप पुरचके प्रवल पोरसा, करते नहीं श्रनीत ॥४३०॥ भूपति भाखे सुनो भामनो, हच्छा हो वर माग। तप श्रवाध्य हो पूसी वस्तूं, मागो धर श्रनुराग ॥४३॥ दानी नहिं, हें श्राप तुल्य को, जाना में पितराज। दानी नहिं, हें श्राप तुल्य को, जाना में पितराज।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चित्तामणि तज काच लहें की, पिये दूध तज छास ।                                        |

े की राजधी के पहिल्य को प्रधान बनवास । भी की राजधी के पहिल्य को जाता बनवास । सुने काम वया रे तम बात्स, बार्ष काम अवार । बत्तन ब्युवन केडर राज्ये, अर्थ महत्व मत्त्रत ।।३३७३ दोने मिनावत बात्ते दशरा, कोचे विशेष विकार । दो होत्रिक्त विवादों, बने सुब्रान्सवा हैते होते ।क्रायत्वको, बात्रा हुम व्यवस्था।वरस द्या ब्राय एको से क्वले हीते बच्चले सूच। एक ब्रायते होता एको, है से बच्च क्वल्या।वर्ग राम्द्रीक्त ग्रुप कथन यूरके क्षया क्लोने सीर। सुष भोनो घर राज पार पार पार कर का कियो हा १०१४ | कथा पार विभाष, स्था है थे बस्स शेक्टरा | तस पत्रप वी सुषी करत के तथा नीर व्याप १०११ | बिया राज इंड कींब राजना, स्वा क्लाबे संबार शृक्षण राजीने बर बद बदा है जीता, श्रीते बड़े बजीर ।।अश्वा प्रस्त सेविको हाल पुरानत की स्रोता काराक। मेरे भी के दिवस करन बन्द, बाद हुई केतान (१०६६) स्मान प्रशासे राज्य करना का कीमा हुन्हें महेता। भारत मोन् विकाल कांग्रे हेक्द कति कामीन ॥११॥ पूर्वते में प्रताप धर्मा जी करन कमाचा धीस | ↓ चामा नानी मात नीना तात अने पुरस केंद्र कर !! भरतं राम श्रुव पुरु प्रस्ताना, वहीं कृत्व में केहा र अक्रम हिंबा। शब्दी को धोषा श्रीम श्रीम महाराष्ट्र १४५ छ बात्मका पहचाई होन्दी, दोशा तब दंसमा ।। बक्टा बोर पुत्र में कीर करती है बता क्रमेंने सामः। बारी क्याय राजी बन कार्तिक, कारी कीरण बार ।१७६६ बेरी कीर विकास रिकार्यों, बन में हो बुक्ताका। व्यप्ति में जनस्था की बा हुआ किस्ट का युक्त शहरकार रचा स्वर्धाद क्या कीकी का, के भी ना रस धास । सह ग्रीका एक वचन उत्तरे, एवं राम स्थार । वरित श्रमस्था भीच श्रामने, चार्ष है रै वृश्यार ॥७१।। नियो भरत को राज भाषक कर कैसे हो बहु आस (१४१९)। धेरे तत वह वजन त्या मा राषी अध्या भाव। कार्रिक् स्मार्थ स्था स्था है वर कावा बालोव । ११६१। को को अंदाल किये च्या कोते के कोका। के बे बूर बन्द विर बस्मा बरकाची तुम राम ? /· निमु निक्ता पुरा देखा राज्ञांत क्लिक हुन्या प्राथम शुक्रम । बेदा है लेरे बच्चा श्रव्या क्य, दावा क्या ग्रंतीत शिता **हुन्स** पाने शुत्र फाप्ट्रम, बिन्ड बनी शुत्र बनन ११७७३। प्राप्ता अंग और स्टस्निया, अनुस्त्र एडिंग पान ) राम कवान पुत्र भाषा थाप, बजन विना भर मेंने ! बोक बिहद को कम दोन हो, काली मक्के बात । मात विदा का बक्षन भेग मत,करिने की में भारत र तथह ।। ern que een unn gant, feme gunt une gorup प्रदेश क्षेत्र है नरत बीर बद, शायक है निर्मीक अध्यक्त धार धार्मी श्रीश बूंगा, प्री राज कर चार सक्रशा । पार्च केशी प्रशी मार्चना चार मरी पार्च स्थान । राज्य मरतको देक्र के किंद्र, करवा 'कातम च्याव ॥४११॥ र्शन धार प्रथम का करिये पनी निराप धानकाते | हैं शम वसी हो, मानो मार्च र वाह । शीर्ष दक्षिते दक्षित सम्मक्ष के, कहाना द्वाबर के बाता। धुष्कर घरत की सुरते थें, सेरे कटार आहा | भरत राज देवरी अनगी, धोषा विश्वकृत क्षेत्र । भरत राम को विश्व कही है दामको एक दामान । को नांचे को देशा अपने, यह है क्यों रीत ।। घरश्री थरित सिंद क्षेत्र काच अगन्ते बेद्दा बर हुआय ॥ घर ११ ॥ केंद्रभी माता 🖹 बनारते, उससे दोषी बीता । रात करी पर प्रथम थात थे एतने र्पूप क्रममा। ॥ पिक्षा के प्रति राभ का बयान ॥

| वचन पिता का सुक्ते निभाना, इसमें हैं सन्तोप ॥४८७॥<br>बढ़ी खुयाली धरके बेटा ? चैठी-थी इस वार। ^ ^<br>सुनकर सारी वातें धवतों, जान हुई वेकार॥४८८॥                                                | श्रवध सीममें पैर रखू नो, हुक्म द्वग्हारा माथ ॥४७८॥<br>जान्नो वेटा १ जल्द सिधात्रो १ पितुका हुक्म बजाय।<br>मनका सारा दु ख मिटान्नो, वर वीरत्व दिस्राय ॥४७६॥                                               | हिया कहावे पाछ्न हुन्दी, करती वदी कमाल ॥४७०॥<br>ऐसा कह मत राम कहै याँ, कैक्यो मेरी मात।<br>हुन्म उठाना सीस सुकाना, सेवा कर दिन रात ॥४७॥                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हुक्स धापका खेते खातिर, खढ़ा टास-यह ध्राय।<br>दिया भरत को राज पिता ने, जिसकी चिंता नाय॥४८६॥<br>वर्ष चतुर्दश वन में रहना, नहीं किसी का दोन।                                                    | वंवे चतुदेश को बनवासा, करना होगा राम ।<br>यह वर्ष श्रव छिन में निकले, नहीं फिकर का काम ॥४७७॥<br>यही काम मामूली माता ? वढी हरें, की वात।                                                                  | भरत करेगा राज हगसे, मुज को है विश्वाय ॥४६८॥ सुनो पिताजी वचत श्रापका, श्रोर मात की श्राय । बात रहेगी बती 'सभी-मुज, जाने पर धनवास ॥४६६॥ हमें भगन नर्गो है नाम नन्न पे करने इतना ब्याला।                                               |
| राम कहें वह राज तिलक की, श्राय रही श्रित हुए।  उसके बदले बन जाने का, हुन्म हुश्रा मंत्रूर ॥४८४॥,  क्या वेटा १ यह फिकर विकट सा, तुमने कहा सवाल।  क्नी जान यह विगड़ी कैसे कहो सकल सुन हाल। ४८४॥ | कर खनुष व राम चक्र अन् राज्य सम्बद्धाः ।। १७४।। सीस नमाया ग्रुण मुख गाया, करते याँ छरदास ।। १७४।। प्रयम् माता ? हम बन को जाते, देश्रो श्रव श्रासीपः। कैक्स्यी कहती श्ररे राम तुज, भला करे जगदीसः ।। १७६॥ | होनों बात बनी रहें ऐसा, करना क्राम सवाय ।।४६६।। श्रेष्ट सुक्ते बनवास सिधाना, फरना तुरत प्रयाय । क्रुब्र राज्य निर्दे राम सामने, या है भरत जवान ॥४६०॥ व्यवन पिता का थोर भरत का, सुक्ते निभाना खास।                                   |
| यस मानाजी ? चमा की जिये, नोह भोजन का काम। कहं तो बेटा ? श्रमी खिलाऊं, तज नदा का नाम ॥४८२॥ क्यों कि राज तिलक शुभ होगा, पुमको श्राज महान। विक्ति जाने हं नीराहारी, यह वह शकुन निदान ॥४८३॥       |                                                                                                                                                                                                          | सुज रहते निर्ह राज भरत के, यह हैं आखरकार ॥४६४॥<br>विनय बान अति भरत कहां वे, मेरे रहते राज।<br>करे नहीं तो निश्चय सुज को, खगे हृदय में दाज।।४६४॥<br>हभर कैंकयो हो नाराजी, वचन पिता का जाय।                                           |
|                                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                                        | चरन पकड़ गद र स्वरं बना, कह नरता । अर्<br>आप सरीखे आत हमारे, पुरूपोत्तम विख्यात ॥४६२॥<br>राज योद्य छाधकारी नहिं में, संजम की हक आया।<br>तुम होते में भूप कहाज, में हूँ तुम का दास ॥४६३॥<br>भरत वचन सुन राम तुरत से, थोते सोच विचार। |
| ॥ राम का कौंशल्या मात पे जाना ।।                                                                                                                                                              | हतना कहके राम-भूप के, कीना पांच प्रणाम।                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |

द्रमा थे शेष्ट वने में, दरशा दर्ज विनल शरादा | विष्या कर क्षत्रणक दर्श, अपूर्ण को व्यवस्था शरुण | भीत्रण बहुर सिवाय वहीं है क्या हुमोंका हार शरुण ||| श्क्रींबन् क्या प्रका हुन वह बाबमा कम महर्ता स्वतेशास्त्रम् सुत्रावित्ते सत्त्री। स्वतित्र प्रत्यति सत्ते, वित्र त्व स्व स्वत्र प्रत्यति स्वत्र तेत्र तेत्र स्व स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत् स्पेर वर पूर्व सन्दर्श की रिम्म कर्षा । असा गान करण जाता है जाता हर रा असी वीच जीता है जाता हर का असी वीच जीता है जाता है जात धन मुक्त वन प्रवास बात । स्त्रम बर्म नाम बात ॥१९४॥ धीरत वर हाने मन्त्रमी क्षेत्र क्षित्रम वस्त्रम कर्रिया प्रभाव प्रकेष्ठि घट स्टब दार्थं की साम साम् पर दिवा में प्रत्यान हो कर १॥ पार दिन की पात साम है, तथा हुन करता । कम साम बना है इस्सी निक्सी सम्बद्ध में प्रत्याह ॥१०१०। Petit a sen gan, gut ale Bu Genengi विश्व हुम्म देवान बात में, जलाक बन में माना। त्म भाग शार्थे हिम ब्हे, शार्थे शास्त्राचर । सन्दर्भ पर निया राज के पृत्त पत्र गीहर ॥ प्रविद्योग्ध मानवा प्रशा बीहरून कर। मंदिन के बन्द प्यात | दूस प्या क्याने केर। करे किन प्रवास ! सुनको क्षत्र क्षत्र है चीनेत हरूपत्रा | ब्यर्स पूर्वे अपना व्यवेदा ज्याने होप हार्थार | १ शा | ब्येम्स प्रंथी ब्युवन (थी, ब्यूवन व्यवक्र बार ४१११। नवा बोज कम्म वेरी से क्षी किक्स का कमा। इन में स्वाद किरण में माने, दो कुमार म्हणाता। व्याप्त होना क्षा कुमार में क्षा हुए में बात हिर था। क्षा किर्मी कही बातम में, मिसती है दो बात हो। १९९॥ व्याप्त में माने हुआ प्रमा । १९९॥ व्याप्त में माने हुआ प्रमा । १९९॥ विश्वनी द्वावसे वर विस्तवस है, जिसको नाता बोर । | हाथे वर्ष बा बीच एक हैं पान्य फिरत महि चान १०११। | कसी हुई कफरीर इसारी, ऐसा हुन पन चान !! र दा| विस्त जायका क्षत्र बद्धकता अतिक ब्याडोधान !!र १!! | विक्रमता वह परिच्यत क्षाचे पति से घरतो प्यार !!१ !! व्यो प्रका सम्बद्धे सता, बवा वर्ष पर बाध । मिक करेंगे धर्मिक मेरे थे, यह है जीन क्यान | ११ भ्वीदि राम श्री भरत प्रमञ्जा भारा मेर् भरा बास [ धानी संगर्धि माता क्षेत्रे दिका से हुनम उत्तम | किर वर तेरा हुन हो हुन में, भार नरे शुभ स्थान । ११ वा। केर महिन में शुन्तते रहें क्या है, किरे किंगन मरतार। क्ष्या वीच ग्रहर का बादा, ग्रहें चाप में बार | ! ... बान्य थीमा राज मद्रज सन्, दिवाता द्राप्य मद्रात । चना वस्य श्रम क्षेत्र निषद में, ए' दुत्तो वर्गो बाच ।

| विद्रद पष्ट हमपे थागावे, कान परे सम्मान ।  प्राची दूध के दीन रहे हैं, ह है मोली याल ।।४१८।।  प्राची दूध के दीन रहे हैं, ह है मोली याल ।।४१८।।  तिद्रा मानो हैं ताथ नजायों, सांबु हुम्म घर प्याचा ।।४१८।।  तिद्रा मानो हैं ताथ नजायों, सांबु हुम्म घर प्याचा ।।४१८।।  त्राची देव किया पति सेथा, होती तार हजार ।।४१८।।  पति द्याच तान गर कहाये, होती तार हजार ।।४१८।।  पति द्याच तान गर कहाये, होती तार हजार ।।४१८।।  पति द्याच तान गर कहाये, होती तार हजार ।।४१८।।  पति द्याच तान गर कहाये, होती तार हजार ।।४१८।।  पति त्याच तान गर कहाये, होती तार हजार ।।४१८।।  पति त्याच तान गर कहाये, होती तार हजार ।।४१८।।  पति त्याच तान गर कहाये, होती तार हजार ।।४१८।।  पति त्याच तान गर कहाये, होती तार हजार ।।४१८।।  पति त्याच तान काल किततार ।।४१८।।  तोत तारे का पत्येच पति माना जात किततार ।।४१८।।  तोत तारे का पत्येच पति माना जात किततार ।।४१८।।  तोत तारे का पत्येच पत्येच त्याच ।।४१८।।  तोत तारो का पत्येच पत्येच ।।४१८।।  तोत तारो का पत्येच पत्येच ।।४१८।।  तोत तारो का पत्येच पति व्याच ।।४१८।।  तोत तारो का पत्येच पत्येच ।।४१८।।  तोत तार्येच तार्येच ।।४१८।।  तोत तार्येच तार्येच ।।४१८।।  तोत तार्येच तार्येच ।।४१८।।  तोत तार्येच तार्येच ।।४१८।।  तोत तार्येच तांच तार्येच ।।४१८।।  तोत तार्येच तांच तांच तांच तांच ।।४१८।।  तोत तांच तार्येच तांच तांच तांच तांच ।।४१८।।  तोत तांच तांच तांच तांच तांच तांच ।।४१।।  तोत तांच तांच तांच तांच तांच तांच तांच तां |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| के क्रियों की भी सेव। करना, मनमें होय खुयाल । हस्में किसका, टोप नहीं है, भेरा के में कराल ।१२३७।। भरत शत्रुधन- श्रीर लखनका, हुक्स उठाना खास। भरत शत्रुधन- श्रीर लखनका, हुक्स उठाना खास। चीटह वर्ग तो श्रभी निकलते, रखना मन विश्वास ।१२३८।। सियां कहे क्यां ? वात सुनाई, चल श्रापके साथ। १२३८।। सात विदेह श्रादेश यही था रहना पति के समा। १२०।। सेवा पति को कभी न छोड़ो, किर्स्य भक्ति दमा। १४०।। बिस मारा पे श्राप चलोगे, करूं पंथ वह साफ। १४०।। बिस मारा पे श्राप चलोगे, करूं पंथ वह साफ। १४०।। बातों नहिं में किसी स्थानये, पित हार सुसराल। १४४१।। चहें सत्य पे उसे गिराना, चहें मत कही दयाल। १४४१।। चहें सत्य पे उसे गिराना, चहें मन हो परम उदास।। १४४१।। खून जिस्स का गरम हुआ है, मन हो परम उदास। १४४१।। खून जिस्स का गरम हुआ है, मन हो परम उदास। १४४४।। खून जिस्स का हुक छिनना, हुसमें क्यां ? श्रिधकार। ध्रभी तरफ से राज ताजका, रामचन्द्र हुकदार॥ १४४।। किसी दसरे को हुक छिनना, हुसमें क्या ? फल पाय। किसी दसरे को हुक छिनना, हुसमें क्या ? फल पाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

haber usbu faret, est ein wiere ! निवास कर्म कर्म द्वार करते हुए स्थल वर्ग का बोल हर्दरहै। THE PER STITE AND GROWN Harf fer auf gr, uma f de gre fiebell किता सम्बद्धीको सर्वि पत्त्व, ब्यू ब्लाम बद्दान, liebali मान पुत्रीय राज करें ला, हुन भी हुम्म कर व सूत्र कर दे हैं। इस कार के देव स्वत्र । मिश्री थी पर्वत मारा दे वह स्वत्र में कर । मिश्री प्रत्य के देव कर में स्तव किन को ध्यान क्षत्र च क्षत्र को जिलाह | क्षत्म पुर्योक्त ब्रह्मच ब्रह्मको धात्र भर्मको पात्र ।१११ ध क्षात्रेष्य वर कार श्यमें, बाद्य प्रमान असे हैं है है हम अपने के कार करते हैं है जिल्लाह करते थाए। बा का बाध से का प्रका सन करते से बुर शिक्ष । । "" ।। विंता में खहमारा का काना थे। १००० बत बनन हमने 'देन बादा इनका जीव हरकन। था। वर्ती सन्ता केत्रथी या यम् पत्तर हात करो ाम करें सुब सबस्य धैवार, हुने ध्रमा क्रामीस । मत क्या है राज्य संपत्ता क्या मीम वे पूजा ।१ प्रका हम भी का कृत हान बताबे, सब्दी बत्ते मूला। प्रना क्रिप्रेम दिश्मा होतो क्षी हाथ सम्बाद शर्रकाश क्षा, न्युंग्या दृश विकत्या, नवा है । जला क्यूर। धो हुन होगा भाग नांच को होता करि विकास । पा नाम पात को नीने हुन्यों नाती बाता करि ।१६ व 10 नाम पात को नीने एक को कर जाता । पात्रम पार कर्म कर पुर भाग के बात्र मुद्द । पात्रम कर कर्म माहे बात्र हिंदा कर्म के हुन्य । पात्रम कर कर्म माहे बात्र कर्म हुन्य अपने बात्र के देवा । कर के अभे जारे कार, किशा बच्च हो पूर । है के रहे पूच बच्च का वार्ता क्ष्म मूच्यू कुम बच्चे । एको आपने में बच्चे कि बच्चे के रहे पूच किये का माने माने आपने अपने । एको बच्चे के रहे पूच किये का माने माने आपने । एको बच्चे के रहे पूच के बच्चे के रहे पूच करों के पूच के प्रति है करों उसे पूच करों वार्ता है । एको अपने पूच करों । एको अपने पूच करां । एको अपने पूच करों । एको अपने पूच करां । एको अपने पूच करां । एको अपने पूच करां । एक राम धरण में काता रंगार्रिका, है कवा रंगी बिर सीव शिर देनी बना रामें भेर दिवाला 'कीन महत्त्वी बाल हिस्स्ड यप् जन्म वरुरव को नमदों, कारते हैं कर कोट ! कित है अरक्त बूट कामा धीवा, कम खकात हुन्स देव मेरे रूप। किन्तु बावके शक्य अवस कर, दिस में धाया शाम शिर्रकाश प्रसन्द था वसे गुद्धा पहुंच नहीं कर करि कहता क्षेत्र राज पाक क्षो कार्य मोतिया, करमें किंद्र समाय | बबाद कर्ष क्षा है क्षेत्र भारतको, बर क्या सीमा साथ । - ॥ माता सामता वे सहमाय का ब्याना ॥"" प्राप्त में स्वरंग हैं सार्ट नाम रहे पत्र आप । को उपके बाद तेग कियों, क्यांती क्रम से बाद गारेक। योग हमिना बनाय गए हमें, कारो सम्ब सामन्त्र सपुर बचेब बर में में रूपे थे, ब्ह्राडी श्रुष श्रुम ध्यूष प्रेर कर। विका सुन्तरी साथ श्रुनिया, हुत्व पानेगा बोर 1, 2, वैक्षी ब्राह्मा केले प्राप्, दिल को किया करोर अरदस्था धूरी को ब्राह्मापुर दुवरी, एक च मानी बात 1 मात पुरिवा के बर थाय, बसन किया थिर बाब विका बहुब किर बानके बाते, बहुक्तम् बीर निक्यात अरे द हो। नाता है कुछ को जरे कार्य किय, ब्याजा को कार्याच प्रश्वका

मेरा त्यारा राम, हुलारा, तन मन भक्ति वैजाय। हुन्। मेरी शोजा परम, हुलाकर, हिल्म लियो, जमाय ॥१७६॥ ॥राम लक्ष्मंथा-श्रोर सीता को कोशल्या पे श्राना॥ कहती हैं हो बात ध्यान में, शिश्च रखना दिन रात ॥ १८१। तीनों मिल दर्शन को श्राखिर, कौशल्या घर जाय।। ५८०। हतम में हूँ खुशी घतुंब ही, रख रहुकुंब की लाज ॥१७म। भले प्राया अपैया निज करही, अपने भाई काज। यदि भक्ति से इत्यं चुराया, हो सिर छाप महाने ॥१७७०। पहे उन्हीं पे मध् उसीको, निज सिर लेना झात ? ॥ २७५। होय सिद्ध त्तव काम प्रम्हारा, पूर्ण बनेगी श्राश ॥१८८ ।। करी परीचा में तीनों की, हुआ हदय विश्वाश राम चर्न में सीस नमाया, जल्डी लंडम्या श्राय मिलो राम से जल्दी जास्रो, श्रुभासीप सुज जान ।। ७६। रहा भाईबर्व इतने दिन द्, ध्रब रह टास समान। हे कर्तन्य सहारा देना, सुख दुख में सब स्थान। ध्यन्तिम किंग हित शीषा देती, वह राम से मात। पिता मुख्य जुष्व रामचन्द्र को, सीता समको मात तन जांचे तो खोफ न लाना, रहना घटल करार ॥५७४॥ पाम विश्वको तेरी बुद्धी, इत्तरना फूर्क विचार | / / / इसमें भूल हुई तो सुन को, सें ६ बता मत थान । ४६२॥ | हिंद्य मिद्य जनसे मिले प्रेमसे, धर उत्साह महान । १६००।। एक २ सब पहरा देना, निथि में हो हुमियार । हिन्दू चमक से खेते पहना, गुफलत सदा निवार ॥१८६॥ दो घटिका रहे रात तभी तो, देना निव निवार । पुत्र ? शकेला तू मृत श्राना, कभी श्रवध में भूल ।। रूपशी समय नहीं है कट सहन का, भोवी भाकी बाता। कभी भूल हो गुन्हा इसी का, मत करना त ख्याल ।।१८८७।। प्रमु सुमरण श्रम् धर्म ध्यान कर, लेना जन्म सुधार ।। १६०। श्रीर जानकी जान सुल्य दें, कीजे यत किरोर ॥४=६॥ चिंद दुख इसको हुमां तो तेरी, निर्ह है जगमें ठोर। कभी कट नहिं पहुँचे इसको, मेरा त्यारा लाल ॥ १८८४। नैसे जाते वेसे श्राना, श्राचल रखें। मन ध्यान श्ररणागत का पालन करना, नरभव का यह सार ॥ १६१॥ दुखी दीन या धर्मी जनपे, करनां कुछ उपकार। मेरा नन्हा कोमल बचा, लष्मय का रख स्याल तुर्हे रवाना नहि करती में, करा रहा है धर्म । करो काम तीनों की मतिसे, यह है सच्चा कमें ॥५८॥। तिया शकेली कभी न छोड़ो, कहाँ कभी बेमान। करना मत विकाश किसी का, कहना सत्य ज्ञवान।।१८८॥ ष्ट्रापस में मिल जुलके रहना, समय सभी श्रनुष्ट्ल। देकर पीठ भगो मत हरज़े, धरों बीर के चैन ।। रहेश। विरवं बन्ध है ? साता तेरा, हैं टपकार खयाह ।। १६७।। विव क्यारी परनार न छुनां, दुर करो दुष्कमं ॥१६४॥ राम बब्बन सीता मिल तीनों, जाते हैं वनवास । राजपाट पितु माता छोहे, छोडे भन्य निवास ॥१६६॥ धनुष वाया का भाषा लीना, सज धन, चढ़ते नूर, ॥१६८॥ तीनों मिल माता को वन्दे, किया बनन मजूर। कींशल्या को भूलो वेशक, सीख न भूलो ऐक ॥१६॥। एक भाव रख सबसे हिल मिल, परहित कर सुविचार।।१६४। मुब सेवा में भरत पुत्र है, मुज चिता मत धार। धर्म थहिसा पांचन करना, सचा चन्नी धर्म। कष्ट सही गंभीर बीर बन, कायर वहीं न बेन, कीने काम गलाइ से तीनों, शीचा यह सुनिशेष। सबसे कियां प्रधाम रामने, जेर किया प्रस्थान पितु बुच्न- निभाते, रष्ट्रवरजी जाते, बनमें मोद से ।टिर।। शीचा युत सुन बचन मात के, बढ़ता मन उत्साह । ॥ वनमें जाते समय पुरवासी की पुकार ॥

| रूप था। सन्दर द्यारी, वेसी विवास शाम ग्राहक) । सास्य विदेश सन्दर्श करे धीकने बात ॥देश ॥ वर अवसर्थन के निर्माण द्यारे वेषा वास्तर ॥                 | थाय विशेष को हम सम हो अबे धीवके खात ॥६१ ॥                                                  | द्भाषा अनुस्र इसार्थं, बेक्के स्थित श्रेष्ट्र स्वरूक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्थानिक के में को के क्षेत्र की                                                                                | पार विकास को होते होते पान पान पान का स्मान होता है।                                       | वर्ग राज्य सम्बंधे शाहिक रहें नाच करताहु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भागमान का प्रस विश्वस हो, रखना खप्तन संग                                                                                                           | कार्र स्वांत से बच्ची, क्षेत्रम को हे चानू ।                                               | ताना की है प्रशास बजान में प्रशास कार ।<br>जन्म की में प्रशास की में प्रशास की की में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सामा से पेता कार किया प्रांत की मेरे सिमान ॥ (५)                                                                                                   | हिंदा मता को मार एक का नहीं बाद किस्काम ![क्रिक]!                                          | त्या क्षान्य स्वतार बुक्तम् होत सभी बदान हर हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मध्यमा के यात्र एक है है न तर्ब के कर ।                                                                                                            | तुम शाह हो स्था के मंदल तुम आहे हे शाह !!६१०।                                              | and the state of t |
| महिस प्रवासे धार चित्रस्यी, सेरा, कोटि म्बाम ॥६९६४                                                                                                 | विश्व प्रत्या प्रति हुन होता प्रती हो विश्वमा ॥११९॥                                        | \$-<br>\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्राथम परमिता को तब के, बड़ी मोति ब्यवहार प्रश्रूरी                                                                                                | वर्ग करीया थाना विभाग केन्स्री, क्ष्मी विद्वर सद्देश।                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सीचा शांत करो कर करें, जाने हो हम महा  (१९४)                                                                                                       | पूज क्योजा साम अपने स्त्री सर विकास हो। राजा                                               | <b>=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| एस नीति में बड़ा नियुक्त है क्षेत्र हुएस बराम क्षा १३०                                                                                             | राम भी का शेर काणे, फिली किर की बाम हिस्सी                                                 | £ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| व्या व कान व्यास्त स्वाह्म, श्वान कान नाह तक ।<br>कर्में, क्यों स्कूबर कामते कानों, अवस्य कार विषेत्र ।(६२९)।<br>नाम कर्म के नाम क्षेत्र कामते काम | मुझ तकाथ स एवं जासक, सद्वा कन्य प्रकृत ।<br>का चारा बरती जयमें के, राम किया को एवं ग्रहरू। | हा दे हो दे की देव मा मर देना दिवसाया आता।<br>एक क्रमण कीता त्यांचा विकासिक का राम गर्द थी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यो जाती कर में बरते को राता बस्त प्रकार।<br>इसी तरह के राम करे दें, मन मन्त्राती चार शहरती                                                         | प्रतानो पुरणा नवता, शारिशी शास्त्राम ॥। वस्त्रां स्था सूचा नवें, स्त्रो एक मेनूर।          | पुत्र किश्व कर स्वयन्त्र प्रमुख विश्व के मिन्न क्या मा ।।<br>पुत्र करते पुत्र कर स्वयन्त्र प्रमुख विश्व के मिन्न क्या मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

राम विराजी यहा द्याकर, कीजे मिहल निवास ॥६४०॥ जारों जाते बर्हा गांबपती मिल, करते थे घरदाम् सकट पहते उमकी सहते, होते नहीं मन म्लान ॥६३६॥ राम दादान धर्व चले सियांनी, धर ईरवर का ध्यान ्पलटे मत्री ध्यादिक संय ही, श्राधिक राम ग्रुन गाँव गिं६३म। श्चिम पूर्ण से करी पालना, एक वचन के काल । ६१३॥ होते थे हम मुदित दर्शकर, हम बिठाते गोद। हाथ सीस पे धरती माता, पाती पूर्ण प्रमोद।।६३४॥ सात पिता सुन नेन नीर धर, धरे राम सिर हाथ । राम लंबन सिय चर्न चेसते, पग्धारो, मम नाथ ॥६३६॥ देय दिलाना मात पिता को राघव धारो धाय मात पिताजी, नगर सिधाञ्ची, श्राखिर श्ररजी एक । (६३४। क्षोरों को भी दिया दिलामा, बंबध भणी जन जाय मात पिता सब गए नगर में, निज मन को सममाय ।६३%। जो कुछ भावी हुन्ना वही जो, निष्ट टलने का लेख राम कहे पित सुनो हमारी, श्रपने वेचम विचार। ,ृ राज छोड़ ली दीचा जलटी, कीजे आरम उद्घार।।६३२।। पुन मात से कहें रष्ट्रवाजी, विष्कृती हम शाज। जुनमा उष्टित जान में तांगी, क्या ? में किया कस्रा।। ६४६॥ | हाथ अपट श्राता से कहते, हट जाश्रो हरहाल ॥६४८॥ क्या निह जान हुमने मिल कर, गूंधी सूड़ी जाल। मैंने माना राज तस्त को, जैसे केंद्र कराल।[६४६]] भला मन्यरा टासी का हो, कहती हाल तमाम ॥६ ७ =।। श्राप् माता पास भरतजी, माता पाई मोद। कही बेटा हो कुंगल चेम में, सुनी मरत हो कोष। ६४४॥ भूगति पास दो मांग मेरी थी, रखी हुई मजूर। मुजको भी यह खबर नहीं थी, होगा राजा राम । कड्नी माता जरा ध्यान से, सुन ले मेरी बात ॥६४७॥ कॅमी राज की बात् कही तो, करलूगा निज घाता। इतनी तेनी अन्यों है विटा ? े थान हुए हद बार । ६४५॥ इस कारण से मिला राजपद, समकी मन घर द्यांने । दि ४३॥ सब्बी मन्यरा सुना आसजी, नहिं लेते हैं राज । श्रोकर कहने लगी मधुर स्वर, मेरा है ये कोज ॥६४२॥ श्रप माताजी ? क्यां कहते हो, लंगे कलेजे धार राणी कैंक्यों को सुध नहिंथी, जाय दिया,में भाग। ॥ दासी मन्थरा का भरत पे ब्याना ॥ , निप ने की थीं टाला हुली, में जिट लीनी खास ।। कैकयी और मन्थरा पे भरत को क्रोध आना ॥ विचन यही दोनों में मांगे, हुआ वही सब फांच ॥६४०॥ ्चोद्ह वर्गे राम रहे वन, श्रीर भरत की राज। दाग लगाते अपने कुल में, कर नारी पे बार। ६४६॥ माता की थिंचा संच मानो, तिजये निज तकत्र ॥६४४॥ राम भूप हो मुज लाला को, मिले न हक दस्त्र ॥६४२॥ माना आंध्र पोंछु कहे रे ? मनं रो मेरे लाल ?। ध्यासे आंसू लगे ट्रफने, हो चिन्ता में चूर।।६४७।। हरामजादी, उठ जल्डी से, दिए से हो दूर। श्रुघन कहें हाथ पकड़ के होता होवन हार खद्ग काइ कर कहे ठहर जा, कज़ा निकट में श्राय ।।६४४॥ त्तुम, जानो घ्यव काम तुरुहारा, रखनी घपनी पेठ । १६४३।। मेंने श्रपना काम वंजाया, बोक्ता सिरका मेट। 'वेटा ? स्वयं विचारो टिल में, मुजको क्व मजूर। नमक हरामी सारी तेने, दीनी श्राप लगाय। हों में हा तब मिला मन्थरा, सुनिये भरत हमार। धन्त तग हो राम सिया घरु, लखन गए वनवास ॥६४९॥

```
क्या कर । सं कर्ष (मन), क्या कार्य का क्या ॥(१८॥)
                                                                      सिको नहीं हिष्ण पेर पूर्विने, सिकार हिन विवास अवस्था।
आप केंद्रमधा भी ब्यानेना, बाती भारत कर कुस्स का
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 केवलो बदली शुरू जाने थें, शुक्रको थें शुक्रका ।
मात बदी नेटा बदलाते, को जिल्ह में बाद बेर्स ।
सेटी केवी का ने बदला नेटा में जनवास ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                           धार्क जिल्ले पांच गरी पर, दानर में बटबान श्रेस्त्र
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         हुन वार्ती भा चन्नत्व पत्र हैं, मेरिया स्वसान ॥३६१।
मेरा मेन १ एन क्यारी, भीत भाग धममाया
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   मेरी पार बनको केरी, स्त्रता बनना बान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    पुष्प प्रदेश राष्ट्रपुष्ट पत्र ग्रीपक, श्रीक प्रवचने कृष्ट शहत शहत श
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  क्र प्राप्त में से का ब्यूबा किस बाते के बाब शहर के
                                                                                                                                                                                                                                 धाना वस केंद्रनी का संक्रा, जिंचा राज क्यांचा ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Birth Birth
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     बर्धनाम राज्यस्यम्य वेथे, ब्रोटा व्यवस्य मिनाम ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               बार र श्रुष बद के कार्त, विकास कीर ज्वास ॥ ११३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      श्चरता मेरी कमा अभी है, हमाबिर कमा कमाक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       मात करे हुए पत्र से मेरे, गान निका में बाप हर्दाओ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              कारे शांच क्यांन क्षत्रम में, बाल मंदल की बाल । १९१।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ध्य रूप, देशे भूत समान
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              विता होते तका बोट कर, वेतो प्रकरो आर।
ताकि बाल का वह दिन देवा, होता वर्षेट कुरकार ११६९१।
त्यार करने काल कारानी अवसे कर विकार।
मुझी है पार्की राजकी, तीमा क्यों क्यान है कहा। वह तीम क्या हुए है आर्थ, क्यान क्यान है राज्य ।

एको क्यान के क्यान है क्यान क्या
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             स्तरंत तथा हुए विश्वयी प्रव्या की जन जाता।
तथा भरत को रेकर के फिर दिया क्या को ल्या । १०१३
स्थानको पर भरत राज पार्च जाति, कोते हैं सरहात ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ं ।। संवि इता रामको 'पुन' धुवाना ॥"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ffen ten grund & tit, vien grei, uten, equali
                                                                                                                                                                                                                                                                                     मा ही दिल में किसे राजते,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     । बिनिंद राम तथा वन विकि में, करता मंत्रि मध्याना ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             त् को संयोग ॥ वर्ष
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               प्रच को आहे पेन् बेंबाना, आयो हार्च जनाव।
में बद प्रभ क्यांते करिकों, तीरों इने बदान ॥(१८०॥
बदा प्रमुचेती वर्षों तक ही, जाने प्रती एम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              भाव पात को वी कह रेगा, करो मंति से राज
बान बाको सात बोर वे बारे खाती से काम
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          अबाहे वार्त वहीं बोर पुष्ट ध्यारे त्याचे राम ।
अबोरे ब्याची त्वाचे करवा करों ग्रीप ग्राम बम्म (१६८३)।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            भरत पिता के तुत्य धर्मिको, अंत क्रामा श्वरामा ध्रामा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मात का को बंदन मेरा, न्यूना धान जन्म शहर ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         भावती बीते प्रभाव आस्त्राम पत्र भावा में बंदर ॥ ( बंदा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                क्षेत्रीय क्षेत्रभाषका प्रमृद्धिगणार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ब्राका क एक इकारी, द्विष हो कड़ी दिवस ॥६८३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            वी बड राम बड़े हैं चारे, मन्दी रम बब बाप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ह्याची हैं भरत और पें चरे खानी से दाने !!६०६!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          । स्व को है नंबर
```

| ेहिंगिज निर्ह छोडूगी उनकी, पकड़ विठाऊं गोद'।।६१६॥   माता कैकयी रहीं साथ में, श्रोर शहुघन आत ॥७०४।। |                                             | ' बच्मण सीता तुरत मनाऊ', साथ भरत ले जाय।'६११।   र |                                                       | 1183311                                               |                                          | 1482                                             |                                              | गहरूसा<br>विकास                                     |                                              | 116.8311                                | । भरत हाल लखं कैंक्यी सोचे. उलटा वंगा वंगाव । | ।। बन में राम जाने पर केंक्यी का विलाप।।         |                                                  | जलत या ना | हीं कर चांकर रहे राम था, राग राग निकास नहिं बात। | कीटि कही नहि नाम द्वारा, राग गाँउ ग्रामिकान । ६ पर्छ। | मस्तक तिलक लगाह वर, होगा चंद्र अपनार गर्    | राम लखन भी यह कहते हैं, शाता क्या न विचार ।      |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| माता कैकयी रहीं साथ में, श्रोर शत्रुघन आत ॥७०४॥                                                    | ललो ललन यह भरतृ छ।य हैं, श्रोर कोई नो वात । | देख पताका भरत आत की, हुणा श्रधिक मन प्यार ॥७०॥।   | सुनो राम कर खड्ग धार के <sub>,</sub> उठते हो हुशियार। | सावधान हो रहिये साहिब, लखो.दीर्घं कर नैन ॥७०३॥        | रज उडती जब देख जानकी, भय धर कहती बैन। '' | तम् तत्त देखे तीना जनकी, सूर्ति आवे ह्व ।,७०२॥   | छुड़ाँ दिवस में चलते चलते, धरा उलघी खूब। ·   | शीघ्रागति से वान चलाया, दिच्या दिश्चिन्से लाय ॥७०१॥ | कैक्यी मन्नी धौर भरतकी, वेटे रथ के माय।      | ॥किकयो मात्रे और भरत बनम रामक पास जाना॥ |                                               | श्राज्ञा पाते रथ सज कीनां, छोड़ भाव बदकार ॥७००॥  | जाय मनाष्ट्रो १ इसमें मेरा, 'किचित् नहिं इनकार'। | मगल भे ने वाधाकर-संबकी, जलवाई है जान ॥६६६॥    | बचन मांगती समय सोच के, पाती नर्हि श्रपमान ।      | नजको में पहले समक्षाई, पर मानी नर्हि एक ॥६६८॥         | विन सीचे नर करते कारज विषदा 'होय श्रानेक।'' | मनीन मित होती इतने दिन, किया उत्तर क्ववहार ॥६६७॥ | जनाश करने केंक्सी श्रव तक सन श्राया सर्विचार । |
| मेरी माता ने छल यलकर, घर से दिया धकेल ॥७१४॥                                                        | दोष नहीं हैं जरा घापका, किस्मत का ये खेल।   | रुके किसीके नहीं रकाए, करती श्रवध पुकार ॥७१४॥     | विन सोचे समभे क्या कीना, निक्ले पुरी वहार।            | क्यों हिः गुजारू रही जिन्टगी, श्राया तुमपे दोड ॥७१३।। | कहें भरत वेकार वनाकर, श्राए सब को छोड़।  | श्रीयक सुने हैरान करो सत, भाई? प्रायाधार । ७१२।। | इसी जिंदगी पर लानत हैं, जीने में क्या र सार। | नेरे होते तुम दुख पान, सुबका यत विकार ॥७११॥         | दुखमय देख तुम्हें स्वरंत में, होता जार वजार। |                                         |                                               | ष्ट्राचे हो ज़गल सं चल के, इतन नया र नाराज ॥७०६॥ |                                                  |                                               |                                                  |                                                       |                                             |                                                  | निकट द्याय उत्तरेरथ पर से, नेना नीर गिराय।     |

की समित्रिक सम्बन्धिक के भी तमेक्स । किस्सी भी भवन्नम् नहिं पत्ती से नहिं होता क्यार ॥ण्**र्**शा मेरी सन्दर्भाष्ट्रां क्यांप अस्त विकास विद्वसार । ्रिमंत्र प्रमारी कर संत्य के संदर्भ कर्म काम ॥०३९॥ देश्यान इर तथ्य पात्र में, स्था १ व्यक्त स्थात । का राज की मोज मांग है, जाता ,व्हें क्वार । अध्या। भस्त बर्दे वॉट्ट्रोप ब्यवम नेता हो। बनार। मेंने विद्यास करी विकास थात किया तीवास । १०१ ॥ क्ति हिंदसे क्षेत्रों इस की क्षाहर है एक। रोना ना वो रो हमा है, इस्त वहीं इतान १००३। दिशास्त्र केंद्र मेरी क्यो सुद्री से राज। ाम की पुन मता के को ब्यम क्या दिव कार। पित्रमञ्जले जारा मुक्को को है निष्ठ प्रस्मात । प्रकारमें ता का श्वरम विवास प्रमासित पे बात कि अ क्या यो समूर कितीने, जो होता दिवकार। स्था तोष् के सिं, समा के वर बाव 110 रहा हिमी घोर से मेरे दिस को बतक महिं बहुंबान ॥ १९॥ अस्य करी सन गुन्धा इसारा रखो पवित की साम ॥०३१॥ ध्यान्य वे पर मता राम को करता है इनकार। ्यमा गाम मेरे श्रिर कमर, ब्लीवन तक गर्कि कान । ब्यूचा सालो भएत अन्त का, करो ध्वयं का एता | रात विकी बीधनना झत्ती, श्रेना १थ वे व्याप ॥०३३॥ ण्ड क्षान क्षेत्रका स्टब्स क्यों अधि से भेड तक्त् ∦ रोप बडी है इसमें निवास, दिया बार्न निवसन । १९६६ रे नेदा रिम्पा कर्त कर्म से नेता हुएव मताच ॥०१०॥ वीची अन वारी की ब्यान्टी, है व दिवादित शाव । श्रुपको त्रानित कम्ब बही है सुझ बही बानाम ।०२०॥ ध्वान व दो मेरी धवतो थे दुस र्थशीर स्थापन। वको क्या में प्रश्न विकार, सबसी विद्यासत। कित कार मनावी शिष्मम्, हत्या का उत्तर १०२१॥ एका क्षीप ने श्राम कमी के क्षेत्रा बीर निराम । धुरत बरब में भीस प्रभाषा गुष्ट गाए प्रविश्वम (109१)। जिना बच्चन भी नर्से चरब में, मेस भान न्रस्थाच। श्वाने किसी त्य सेव वरी, बाब अब होंबे राम ! ।। राम से कैक्यीकी धुमा याचना ॥ थीवा शीर क्वाब्य सरकार्य, दिवा द्वारत से खान अग्रश्त भागत शीम रे क्वाब शाला में, किया द्वारत कामिनेक । याववाचेनर शुरू शालत के, हात में मीन व सन्दा ००॥ । मंत्री राजी चला साली है मेंने शीमा राज । .| वसी रास ने किया इवाय<sub>,</sub> सीवा को स्थमसन्। कुछ अपनी पद माल ज़िला को पहले हीत बाद ॥०३२॥ मन का बंधान तूर विकासो, बले घरत घरताम । कश्चा। मेरा जिला है थाप चश्व में, पहता अभी व बूर । ७३०॥ पेती वार्के से वर्षि थाता, चर्षिये वस्त हवार। बच्चय को संबी पर देखों, धान कनो सरकार।।०३०॥ ध्यवपुरी में काचर संधी रिपोल्स ब्राह्म (पाप) श्च को धनना दास बनायो, बह श्चन को संब्दा न्दर्र हुणा ध्रमितेक सम का, वधा कुष्य बदवास ॥०३६॥ वात वचन की शक्त जिसाक, वदि में सवा हम ॥ १११। यत 📢 को ? बात्यार ही, ब्यो मता व्य मास बाना बाह्या नहीं पत्रच में, प्रत्रिक्षीय अवस्ति । भव माता सुने हैं भारत राम में, बार्ड बरा मत बाब ह विश्वा हुम्म वर्षो है सरक्ष असरहा, बोकि बड़ा बिद्वाब ॥०३॥।

| शिमकी दिखा दिशि में, करते स्वेच्छावास। चित्रकृट था पहुचे जहां पे, करते सुखट निवास ॥७४६।। वीते कुछ दिन रहे चहां पे, करते सुखट निवास ॥७४६।। वीते कुछ दिन रहे चहां पे, पाए शांति श्रपार। चलते पिछली रात यहां सं, श्रद्धनी स्पडाकार। ७६०।। कोलाहल पकी जहां करते, रहे सिंह गुंजार। कोलाहल पकी जहां करते, रहे सिंह गुंजार। कहें दिशि भाज गोटड़ वानर, श्रूकर हिंसक जीव। फल छलादिक खाय स्वाद युत, पिये छान कर नीर। किसे दिन बहां रहे मोद सं, निभैय होय सभीर।।७६२॥ किसे बागे चले वहां सं, देश श्रवंती श्राय। वट तल ले विश्राम थके सं, श्रवरज ऐक दिखाय।।७६१॥ श्रून्य सभी हे स्थान जहां के, वन बाढ़ी श्राराम। गाय भेंस हुटे किरते हें, भरे धान के ठाम ॥७६४॥ मनुज यट्ट नहिं कान पटे हें, कहे लखन से राम। श्रून्य पड़े क्यों स्थान सर्व हो, निर्णय करते तमाम।।७६६॥ | स्याय नीति से प्रजा निभाशो, उठता सुयह सबाय १००४।।  स्रोत कहे कार्जी सुन लीके, छाबिर मेरी बात-।  पाँव पाटुंका देशो स्वामित् । पूर्व् गा दिनरात १००४।।  कीवित्त- छो राम भैया प्यारे हैं सुजको खटाज दे दे,  पाटुंका से नव्य सजा, हिकम बजाज गा।  स्रोम मे बासन लगा, हिकम बजाज गा।  स्रोम मे बासन लगा, हिकम बजाज गा।  केरे स्वरंह वीते, बाद टर्यं जल्द दीने,  यदि नहीं शावे तम, अदि में जलाज गा।  केहे 'स्वरंह्याने, ऐसे, भाई में जलाज गा।  हो बातें यो बहुत देर तक, श्रवुल में उरधार।  धरा सीत में हाथ मात ने, मिलते बाद पसार १००४।।  पक्ष न माने बात किसीकी, सिल सम्पी चित चाय १००४।।  स्रा सीत में हाथ मात ने, मिलते बाद पसार १००४।।  वर्ष स्वरंह से सब के ट्रा से, निकलो नीर महान १००४।।  वर्ष से स्वरंह को राज, सहे सभी धर प्रम।  वर्ष से स्वरंह को राज।  स्वरं कर को स्वरंह सक माने वात किसीकी, सिल सम्पी चित चाय १००४।।  वर्ष से सहोसिब दे राज भरत को, संसार समी पत्र साम वेदं १००४।।  श्रवतो श्रावम साथ स्वरंह हो, व्यार्थ मान श्रावद ।  श्रवतो श्रावम साथ करना, छोद सभी वर्ष साम ।  श्रवतो श्रावम साथ स्वरंह हो, व्यार्थ मान श्रावद ।  श्रवतो श्रावम साथ स्वरंह हो, व्यार्थ मान श्रावद ।  श्रवतो श्रावम साथ स्वरंह हो, व्यार्थ मान श्रावद ।  श्रवतो श्रावम साथ स्वरंह हो, व्यार्थ मान श्रावद ।  श्रवतो श्रावम साथ स्वरंह हो, व्यार्थ मान श्रावद ।  श्रवतो श्रावम साथ स्वरंह हो, व्यार्थ मान श्रावद ।  श्रवतो श्रावम साथ सर्वा हो। व्यार्थ हो। देशरथ का संसार ।  श्रवतो श्रावम साथ सर्वा श्रावर श्रव श्राव ।  श्रवतो श्रावम साथ सर्वा हो। श्रवार श्रावर हो। हो। स्वरंह हो। हो। स्वरंह हो। स्वरंह हो। स्वरंह हो। स्वरंह हो। स्वरंह हो। हो। सहोता हो। हो। सहोता हो। हो। हो। सहोता हो। हो। सहोता हो। हो। सहोता हो। हो। सहोता हो। | न्याय नीति से प्रजा निमाश्रो, उद्धा सुयस सवाय ॥७४४॥ भरत कहे श्राकी सुन लोके, श्राबिर मेरी वात। भरत कहे श्राकी सुन लोके, श्राबिर मेरी वात। पाँव पाहुका देशों स्वामित्र। पूर्व्या दिवरात ॥७४४॥ मेंव पाहुका से तस्त सजा, 'हुकम बजाजंगा। भूति पे श्रासन लगा, 'हुकम बजाजंगा। भूति वश्रन तक, लूखा सुखा खाऊंगा। स्वे पद्मद्मीत ऐसे, भाई में जलाजंगा। कहें 'सूर्यभुति, ऐसे, भाई में जलाजंगा। कहें 'सूर्यभुति, ऐसे, भाई में जलाजंगा। हो वातें यो बहुत देर तक, श्रवुल प्रेम जरधार। धरा सीस पे हाथ मात ने, मिलते वाह पसार। ७४६॥ यथा योज्ञ सब मिले परस्पर, राम किया प्रस्थान। यथा योज्ञ सब के हग से, निकला नीर महान। १७४७॥ हिश गाए राम वहां तक, खंड सभी धर प्रेम। वहां देश स्वाद समी धर प्रेम। वहां देश स्वाद समी धर प्रेम। वहां देश स्वाद समी धर प्रेम। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्प जप सजम रक्त रहे ख़िन, मारे श्रातम काज।<br>राम रास श्रव कहू रसीला, राम भक्त के ताज। ७१८॥ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | थादि श्रप्त से बात कही सब, सुन खुश होता भूप।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पढे कष्ट यदि ज्ञमापे भाकर, हमें स्वतर टिसाबाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

शिवाना केर की को बुद्ध से एक। होना या को हो गुजरा है, इसका मही इसका ॥०१३॥ ्रिया होत् में स्थि युक्त की ना बात । कार। ] प्रोतकत्राम्ब से ज्यारा मुख्यते, ब्हे है स्ति बरायत्त । }} फड लेंबाका हुक्त विस्ताक कामा किर वे कार ∤०३७॥ | दिना वर्ती सम्बद्ध विक्रीचे, को होता दिल्कार | || राम ब्री पुत्र करत को को बदम बता दिस काथ। मुनी कोर के के दिवा को बाज्य नर्द ब्लेकन । १०१६। मते यन् मई बद्धी वे बन्न बिया बिसवार। । हुस्सन छन्दी बने मरत के मरत पना पन बान ॥०१॥ विने किस्स करी सिक्षका, भारत किया तीकाब (JeR II fen grat with sa th, weige firm भल की परिशोप कारम मेता होन करता। स्त्रो सम्ब में दुस निवारे, स्त्रामी स्थिता मेर। कह हमन सीटमना शांध्य करो सांति से मेर १०६ ॥ ध्यान न को जेनी जनतो है, हुन गंजीर स्थान। अपी राजो जन धानी है, मेंने शीना राज। राज विज्ञों कोन्नाना सुन्दी, तेना कृष ये व्यान (१०६३)| व्यावस क्षेत्रक पुर विकालों, वर्ण प्राम पराज (२०३३)| पोर वर्षी है हुक्तें निक्रका, विशा कर्न निक्रतन !I+१६६ बता दान मेरे जिस करत, बीचन हुन्द्र वर्धि करण ! सीची ना वारी की कार्या, है व दिवादिय क्षाण । सुक्की पालिय कार्या व्यक्ती है सूत्र बड़ी बादाना । कहना रे बेश हैं क्या कई पाछ में मेरा इत्य मराव ॥ करवा श्रुति नरन में धीय कारणा गुष्ट गांद करिशम ॥०११॥ भद्रका सामी भरत अन्य थ्य, थरी अन्य का राज । एका और वे द्वार करी के, वैका और निराध । विकासन्तरा क्षेत्र कर्म करना में, अंग्रामा क्षापा । हूनने बैद्धनी त्याचेत्र तरी, बता न्या होने रसा। विद्य कारक व्यवस्थी िकाए, शृतका क्या उठाव ॥•२६। ॥ राम से केंद्रपीकी श्वमा याचना ॥ शीवां कोर उक्कार मात्राई, दिवा हुएत से साथ १०३६॥ भरत क्षीत ये क्का शाबा है, किया हुएत कमिनेक। माराव्योग्या हुए काव्य के, इस में भीता अन्यवा १०४॥ मंत्री राक्षी द्वर दात्री है, मैंत्रे भीता राज। े देशी वारते में बहि बाता, ब्लेबर बाद हजार। बास्त्रज्ञ को अंदर्श पर देशी आप करी सरकार शिश्म क्षेत्र को सपना राज बरायों, यह क्षेत्र को मंत्रुर। नेता विकाद साथ कांग में रहता कसी व हुर १०६८व तात वचन को राज्या तिमान, धर्ष में सवा ६व (१०११। भाग साता शुक्त है जनत राम में, पत्रे बरा नत बाब । वसी राज ने किया झ्यारा, बीका को स्मन्धन । बदो हुवा प्रतिपेत्र राज बा, बका कुचा ब्युनान शब्देश मात की नदी । बाद-बार हो, ब्यो भरत का प्रमा धाना नाहरा नहीं फान्य में, प्रतिबंध प्रमारेख ! विता हुन्स क्यो है भारत शक्तता क्षेत्रि कहा विद्वाब अव्हशी ष्मन्तपुरी में सरका संत्री । घोलता बाग त्याचा

बहुत हुई पन शांति वर्षाने पत्थे धानिक बार। ०१०। यन तो नेना र नको धानते, बोन बब्दी जनता । ०११। अत्य निमा को दल नमा चेन कृतक को नाता। ०११

ध्रमका ने पर नत्त तम को, कत्ता है श्रम्कार।

चना करी बन युन्धा प्रस्तात एको प्रतिष्ठ की खात्र ग्रुव्ध रश

क्रूप खबरी बद्ध साथ पिता को पद्धत्वे हीने बान ॥ १४९॥

वाची पानको भारतकार दे अने दार निवित्र विद्यात ।

मही सुनर्मात्व राम राज के मैं रहें वाचेत्रर ।

केंद्रकों की प्रशब्दा महि बातों में पहि होता बबार श्रवश्वा

| मात पिता सुज श्रायक सथा, जैन धर्म सुध धार।  जिनहा मृतमें विज्ञय नाम से, श्रद्धा जैन करार ।।०६६।।  उत्य हो उर्ज्जेषी श्राया, दोता द्रव्य कमाय।  पक्ष दिना सुन एरी पहली, केली गर्म समान।  पत्र वन्न स्वा लोचन जैसी, रंभा रूप महान ।।७६६।।  पत्र वन्न स्वा लोचन जैसी, रंभा रूप महान ।।७६६।।  पत्र वन्न स्वा लोचन जैसी, रंभा रूप महान ।।७६६।।  पत्र वन्न स्वा लोचन जैसी, रंभा रूप महान ।।७६६।।  पत्र वन्न स्वा लोचन जैसी, रंभा रूप महान ।।७६६।।  पत्र वन्न स्वा सोचन जैसी, एवा उसी के पान।  प्र वन्न सुके मिंदू काम विवय में, हुए काम के दाने ।।७६६।।  प्र वन्न पत्र काम विवय में, हुए काम के दाने ।।७६६।।  पत्र वा वा मिंदी काम विवय में, हुए काम के दाने ।।७६६।।  पत्र वा वा मिंदी काम विवय में, काम विवय स्वा साम प्र पापी निर्वा काम वा सह पत्र लोओ, कीले पर उपकार।  पत्र पत्र वा वा ॥०६६।।  पत्र वा साम से से प्र पाप।  पत्र पत्र वा साम से से पाप।  पत्र पत्र वा साम से से पाप।  पत्र पत्र वा साम से से साम में किया विवार।।  पत्र पत्र वा साम से से पाप।  पत्र पत्र वा साम से से साम से से पाप।  पत्र पत्र वा साम से से स्व साम से से साम से साम से साम से साम से साम से से साम से से साम से से साम से साम से से साम से से साम से साम से से साम से साम से से से से साम से से साम से से से से से से साम से |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| बोलाये नहि बोले राजा, हठ ल राणा ताना ।  श्राखिर बात कही राजा ने, श्रांति रु श्रन्त वयान ॥=०६॥  वद्भर्जंध नहिं नमता सुजको, करूं उसे-सहार ।  पा कारण से नींद न शाई, श्रांता श्रिधक विचार । =०७॥  मैंने धात सुनी यह वहाँ पे, मन में किया विचार ।  वद्भज्ञध निज धर्मी मेरा, है समकित एइ धार । =०६॥  गणिका वर्ण हो द्रज्य गमाया, श्रांया चोरी कार्जा ।  गणिका वर्ण हो द्रज्य गमाया, श्रांया चोरी कार्जा ।  धर्म समक्ष का यह फल लीजे, कीजे पर उपकार ।  धर्म समक्ष का यह फल लीजे, कीजे पर उपकार ।  वं सोची में भेट सुनाने, श्रांया ममें धर प्यार ॥=०६॥  वं सोची में भेट सुनाने, श्रांया ममें धर प्यार ॥=०६॥  राय कहें उपकारी तुम हो, दिया भेद सव श्रांया ।  पाय कहें उपकारी तुम हो, दिया भेद सव श्रांया ।  वद्गर्जंध घवराया सुनकर, पहिरें टोप सनाह ।  संग्रह करते धान्य नीर का, प्रशंके द्रार दिलाय ।=०३॥  कीप श्रुक्त पिंहोदर श्रांया, लिया नगर को होर ।  पुर तरनारी सब घवराए, लख सेना का हेर ।=०४॥  हत एक भिहोदर भेजा, वद्गज्ञध के पान ।  हत एक भिहोदर भेजा, वद्गज्ञध के पान ।  हरा शान हिया है हमने, नहिं वचने की श्रासा ।=०४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                          |
| व्या धर्म के जाल फंसे हो, जीवन दीप जलाय ॥ १९६॥ न्या धर्म के जाल फंसे हो, जीवन दीप जलाय ॥ १९६॥ न्या क्रिज़ंधवने कहा दूतसे, राज पाट धन माल । इसकी मुजको परवाह निर्दे हे, धर्म एक रखवाल ॥ १९९॥ सुग्रुकदेवके शिवा श्रम्य को, निर्दे नमाता सीस । सुग्रुकदेवके शिवा श्रम्य को, निर्दे नमाता सीस । सुग्रुकदेवके शिवा श्रम्य को, निर्दे नमाता सीस । १९८॥ में न त्यांगू हिंगज मेरा, जलट पढ़े ससार ॥ १९६॥ में न त्यांगू हिंगज मेरा, जलट पढ़े ससार ॥ १९६॥ में न त्यांगू हिंगज मेरा, जलट पढ़े ससार ॥ १९६॥ में न त्यांगू हिंगज निर्दे करे जान पर वार । स्वार्थ हट करना वृथा हिंगों, सुनकर भूप जवाव। सिहोदर को चढ़ा रोप श्रात, सुनकर भूप जवाव। विचा विचा है श्रम्र विखा हुमने सार ॥ १९९॥ होन किया है श्रम्र विखा हुमने सार ॥ १९२॥ होन किया है श्रम्र विखान, में नगर नर नार। होन किया है श्रम्र विखान, में नगर नयांगर। । १९२॥ वर्मों से में भगकर के, श्राय श्राप श्राया। । १९४॥ वर्मों से में भगकर के, श्राय श्राप श्राया। । १९४॥ श्राम् श्राप श्रव दीजे सुजको, जाता श्रपने हार। १९२॥ नारी हित जाता में स्वामिन, राम द्या दिल लाय। वर्मों होता जोता में स्वामिन, राम द्या दिल लाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्यो व्याना नाम वस्तानी नमी चरण में श्राय। |

स्मन बाहर कि बाद के केरी हुना बार 1100को। | बाद पास के कृष करिया, ब्रांस का किवार 1100कों। कि क्षेत्र के कुरबादका, व्यवानी संवित्तान (1100कों) | वित्यनाची सूती क्षमां पत्र किया में स्मर | । ०० | वर्षी व्यव व्यासमाने पूर्वती, सम्बन्ध विश्लेत वार | रास पुत्र द्वार निकार कोला पत्र काला। 1008 | तील काल बाटना कील हैं, मोला वेल अवस्थार | 100.81 रत दिने चाने केना बना कर है तो 1800क शांध बार केना धरित होते निर्मत तथा। की की कार्य कर किया है का है कार्य किया है का है कार्य किया है का है कार्य कर किया है का का करित है का कर कार्य कर कर कार्य कर मान निश्च प्रस स्था प्रा धोरे एक हरा है होत। स्वपुर क्यरी का क्षत्रिक्ष का माम बिग्न रक्षताल । ००१।। वर्जनी वा मून विदोत्, इस विदेष के सम्बद्ध । यह पराजन किये वसी के विदरी पहुँ दिनि भाग ।।०० ॥ स्वित्र के धी मान में, बहारत अपन । चारि घट फैनी सन बार्ट, बड़ें पवित्र दिल बाल [1044] भी बचन हफ स्थान ६ व धरित हैन्त्रे एवं एक्सर | विश्व बराये से ऐंत दान है, ब्रन्ता वर्ग बनान। र्मान कुँच ना कुन्ने हैं की तथ करने जिससे समझ्या । कहारा राम धान क्षत्र कर को कार्य, इस्ट क्षम । तस्त्रम । बाने नेपा केंद्र पुरुष को बिना बिना विकास शक्दक। ।। स्वपनी के प्रति राम् की सहायता ।। वर्ष गाँवन प्रश्न कवित है क्या बहु है क्या निकास शापु पार क्षेत्रार धरित थे, होते क्षिमीय तथ्य | अदश् कीय वात कर अधि अब्बे अरु करते स्मीता धाव । यात प्रधा मासव को धाने पुर्वति क्षेत्र कर्याय । करा।। व्या प्रा धींका भारता दिन है अरों धेनी को क्ष्म । ! इस्तान अरमार हो दित साम्ब्रम्, याच्या सिम्बर् श्रावार । ७८ ॥ वामण सर्वेच धूंच सेत् से, होच धूर्व शांक्सता । स्व पानी में पूर्णित सामी विश्वेती जितन विभाव ॥४०६।। ची बेरात परा सच्च मूल में चुर्क धूर्व थादका । एक्से वृंत्रे एक धैन सुधि क्य अब आमानुका ।७००।। स्य बुता हुन को पन्न हुन निरम्भ क्रिया क्रमेर गण्डाह न्द्री वांचे क्षत्रन दित साथे, छन का संबस छार । पना मृत श्रुपि के बरकों में पूस व कुमा विश्वार । बच्च विश्वा ये तब तारे हैं भरीन किया के धार। क्या करते विश्लेष वय की क्षीत तथा हुन बोर । थमी पुरु बर पपुडर, भाषा, भरता पुरु बपनर। अवर्षय का परंत्र करता है। पुत्रों कात दिवनार ५०१॥। | रर्षे साम क्षेत्र प्रवासे उनका, पदि तो काल स्वकृत ॥१११॥। ्ष्यप्र इस बाजा वज्ञाना, योचा बीट प्रकेट । इयपण रच समा सम्मात, देशे श्वासा केता। १००१ छ। क्षीय गर्ने विन विवले ऐस्तु पाने अदा व्यक्तिसा ॥व्यव॥ वृक्ष आपक व्यवस्था सेत् हे, बना भूग से व्यव्मा । १ । वहनेव वर्षि वसे वर्षा हुत के नह विवस स्वस्य ३०१ त प्तव राज हैं बाय सभी विष, बना बन्न से मूप | । रहातीय का क्या करू में बने प्रति अवस्ति !jagy# विश्रोपत श्रुप मोजिन होता जैसे नमा कराति। श्रीस बसाबे त्याम इटलें, सूप ज़िल बड़ों व कास है : ए मेरे बिर पर पे सूप स्त्रिक्ति, स्वित्त विश्वव विचार १००८न।। बारक घट बाबक के पाने भारे किनकर प्रमन्न ग्राच्याता ेथा प्रतिमार जानभीत तक नेपी सुके सुकीस (====== इन्द्रीय पूर , विचारे-दिसे ! होच धरिम्बर पार । शुन्ति थम के बद् धावा शूपित मानो मिक्रा विचान । ज्यात साथु विद्या : भीर में भारी सम्मता सीस ? :

रास दिनों धान्य खेलता दश कम ने होर ॥०००॥ न्यान निषुष ग्रम समि पुत सोहे एक हत है ब्राप । रज्युर क्यारी स्व सक्तिकि का अन्य दिन्न स्क्रमास । ७१॥। निवार के रहे थान में बतान पूरात । यह पराज्य किन बती थे फिरती पाँ दिनि पान राज्य है। ाम धान दम भा को बाग्द्र मुद्दे बाब बमाम । धान देन बढ़ कैने हैं कई तब बनके बिवन प्रमाख । कहाना। राजेंबो साम्य मिरांत्, स्था वित्ते से स्थाना। | यदि बंद बोरो तत बारें, बंदे बारेट दिव बाल || बदा मुच मुख मुख के बदानों से पूल म हुत्या विवाद | कक्ता| वाने श्रम केंद्र पुत्रव की, बिद्धा विषय विषयर ॥ व्हुक | ी पर स्थान इक स्थान के के कार्य मेरो क्षी क्यार | किम कार्य म रेस ग्रम्ब है करता क्रब्रे बदान । ।। स्वधर्म स प्रवि राम् स्त्री स्थापका ।। बोब क्या कर मीस प्रक्षे घल, करते व्यक्ति प्रमा , पाव प्रमा नप्यव को आहे हुरीति खेव ध्यान । करा।। क्या वर विकान धारमा दिव है इसी रोगी की क्या ।। ्रिसापु पार क्षमार खरिया हो, होते विस्तेत क्षमा | करत् | ्रह्ममन परमन हो दिन धाषक, शबस विमी श्रांतर । ४८ ॥ शृत शृत हुन धरो थन्म हुम, निरुष्ट क्रिया करोर !! ••• शृ वर्षे चर्चा प्राटम दित याथे, तर वन संस्था चार | इतमे बेरी पुत्र जैस होति तप सम प्यामास्त्र (1000) क्या करते क्षित्रीय बार कीहे, श्रीत ताम क्षुत्रा कोर । > ज्ञप्य किसा ये तम काने हैं । ध्रीम किया के भार। मों शिम परा सन पूरा में बड़े प्रथ बाइस ! ्टाइण टार्जन होए मेन से, होन क्ये अधिकार ! णमी पृक्ष कर वृष्णुर, पाना, करता पुर हुपकार। प्रश्नर्थय को प्रस्त्र करता है, श्वेमी पास विकास ।।७१४।। र र्ष् साम स्था धनाने उत्तक, महिना काल स्वक्य शत्रक्ता ष्यद्वर का 'पान पत्रमाना, तीमा और प्रतेक । । । । ष्ययय एवं तथा सम्बग्ध, किने रक्ता टेक थान्यश्व। वसर्थ का अध्य क्ष्म में की प्रति भवसति || 10418 | बतारंव वर्षि वर्ते चरव हुमः बे वह नियम स्वाप nea p ब्बर राय हैं साथ समी विष्यु, बब्दा बनक से सूत्र | विश्लेषर श्रुण क्रोबित होता केंग्ने बाब बन्नांत एक हुम्बर पनवाड मेर्थ, ब्या सूप से बाप | बीत यने दिव किसने ऐस पाने क्षत व्यक्तिहास ||क्ष्मश्व| धीस बसाब त्वाग हुन्तें, सून क्रिन बन्ने व कस्ता। मेरे बिर पर वे सूच सिंग्नोवर, विकका विकय विकार ॥ ७५८॥। | बारक जात कावक के (पाको करे ! जिसकर काव्य !! कणका! पद ध्यमिश्चर बावजीव एक बेको सुन्ने सुनीस | काऽस ह्म्प्रीब सूप भिवारे-कैसे श्वीच श्रामित्रह पार। श्रुणि बस के बर बाबा भूपवि, सानो सिद्धा निचान। ष्यत्य साथु विवान भीर में वहीं पमाता सीसा

राज पाट यह सभी भ्रापका, किया दुष्टमं काम। गए एक सरवरके तथ्पर, जहाँ जल कीवा साज ॥म्६३॥ | सुन सिहोदर राज जेयगा, होष वदा उत्पात ॥म्७२॥ | धर के साहस चले सुवह- में, तीनों एक कतार ॥मम्२॥ लगी प्यास सीताको श्रति ही, जखन नीरके काज। दोनों ञ्चात बराबर गिनिये, एक प्रेम के साथ ॥ पश्हा। राम कहें मिल फुल तुम रिंहये, निंह सेवक निंह नाथ। थाज्ञा होसो काम करू में, हुनम करो श्रीराम॥प्रश्रा साथ जलनके व्याह कराजं, तथ कहते यो राम । सुता तीनसों मेरी−बच्चकी, कन्या श्वाट स्विकार ।.⊏१⊏॥ कृपचढ उद्यान यहां..पे, लेते हैं . आराम । १८६२॥ रामलखन भी चले वहांसे, निर्भय होके धाप। ५६१॥ व्याह करू'सा बाद जरूरी, मन रिखये विश्वास । मध्जी लखन कहें यादी नहिं करता, नहा तक है वनवास। बाबन करे मजूर तभी तो, होगा काम तमाम। ८१॥ क्रर्ज सिंहोदर करे रामसे, मेरी यह अवधार । सिंहोतर से बझनंध को, खाधा राज दिलाय। गए उनेपी सिंहदर चप, मिटा सकत सताप। किया सभी मजूर भूपने, प्रेम सिंहत मिलवाय ॥ म्४७॥। थक जाने पर ही, जेते थे विश्राम। " निन शिचिषको भेन भूपने, दुलवाया है रास। देख लखन को रूपरंग मय, मोहित हुन्या महान ॥८६४। | उत्तर में सिंहोंटर बोला, पूर्ण खुरी मन लाय ॥८७४॥ सुनो विनय हक नाथ हमारी, श्राटि श्रंतसे बात। भोजन पान विविध कर सेवा, सिंहासन विडलाय। उधर-राणी ने कन्या जाई, थी सुत की मन श्रास ॥=७९॥ कई मासो तक पता 'चला नहि, कीनी खूय तलाय। मत्री राणी सोचा को यह, सुता जन्म की बात। वालांखल्य को पकड़ बांधके, निजी साथ लेजाय।।=७०॥ गर्ववती थी राणी तवती, म्लेच्छ यवन चढ़ श्राय-। तृप श्रामन्त्रण दिया भ्राशन का, कीने पावन हार। हाथ मिलाया भूप जलनसे, धरके खूब पियार। वालखिल्य है पिता हमारा, पृथ्वीनामक मात ॥ ६६॥ श्चरज करे तुम हो उपकारी, देखो कष्ट मिटाय ॥८६८॥ लखन कहें-सुल भ्राता वनमें, कैसे करूं-श्राहार ॥= १६॥ लखन सोचते पुरुष वेशमें, है यह कोई नार ॥=५६॥ भ्रपने राज महिल में लाप, कर मत्ती के काम ।। दश्थी क्वनेरपुरका श्राया राजा, वहां भूप कल्याया। ॥ बालिबिल्य का राज अष्ट होना ॥ | इस कारण से सब मिल जुलके, युक्ती एक उपाय। षुरूप बेव सुज को पहिनाया, होती पुरुष पिछान ॥ ५०४॥ हुन्ना प्रसिद्ध कल्याण- भूप से, मिला सुक्ते सन्मान ।। ८७६॥ यह कन्या है शरण घापके, सुन्दर रूप भ्रन्त ॥ नन्।। पिता छुड़ाकर राज िंतार्ज, साय बचन आखीर।। ८०६॥ राज तिलक कीजे लघु सुत को, यह मेरा फरमान । रचा कर दुस्त दूर हमारा, छुडा यवन का साथ ॥=७=॥ जबतक घर में रखो इसी को, होगा काम तमाम ॥ == १॥ रायी मंत्री सिवा 'किसी को, पाया भेद न ज्ञान। सिहोदर को खबर दिलाई, हुन्नाः पुत्र सुखदाय । धुत जन्मा है महाराखी ने, सब जग में फैलाय।| ५०३॥ भिन्न कहे यह राजकुमारी, लदमया को दी स्पा वझत्रध की रचा की नी, मेरी भी कर नाथ। लड़ने की ताकत निंह मेरी, वड़ी विकट यह वात ॥=७७॥ म्बोच्छ भूप को धन देने पर्, छोड़े नहिं सुब वात । राम कहें वनवास लोटते, फेर न्याह का काम। राम कहें तम पुरुप बेप को, रिखयें धार शरीर। तीन दिनों के बाट 'बहीं से, पिछली रात समार।

असार हा ता बाह्य कर देखा इस हिन्। हैं भी हा है हुए अहम, साम किया क्या होता हिन।। वोर क्येंग्रे ब्यह अमाया, सिनंब हो वर बीर हिन्।। विकार पुर को है वर ही का को अपने हुए को की का है। वर्ष क्या का सिनंब हो वर बीर हिन्।। वर्ष क्या का सिनंब हो वर्ष का सिनंब हो वर बीर हिन्।। वर्ष क्या का सिनंब हो वर बीर हिनंब हो वर्ष का सिनंब हो है। वर्ष का सिनंब हो है। वर्ष का सिनंब हो वर्ष हो हो वर्ष हो वर्ष हो हो है। भारत को ते पार कारत दरे हुए लाएक। से समान कारते होता। अब आफ का करा है माना, इतके या दिवाल। एक किसोरार दूर बात जाना, सबस कारते होता। या दे त्यार का अपना कारते होता। या दे त्यार कारते होता। या व्यार कारते होता व्यार कारते ह है का दर किन क्यां उपरा, रीज का बचर हारका क्यिने किन काणोंने होंगे, होया हुन्य विशेष हिन्दका पत्रमें एउने मारे बन्दी कोंगे बन्दक नमान हिन्दका है कि उपरा है कि काणा किन्दों कोंगा जीव काणा हिन्दका का का किन व्यवस्था की जीव काणा हिन्दका का का किन व्यवस्था की जीव काणा हिन्दका का का किन व्यवस्था की जीव काणा हिन्दका का काणा है कि एक अपने काणा हिन्दका का काणा है कि एक अपने काणा है कि एक अपने काणा है काणा है कि एक अपने काणा है काणा है कि एक अपने काणा है कि एक अपने काणा है कि एक अपने काणा है काणा है कि एक अपने काणा I bin tilab () ber nats te bera to res ॥ राम 🗣 दशुर में जाता ॥ तिम कारण से क्यों है सम्बोदी, क्या कार्य एक। प्रथमनी है सामान है मान है है, क्यों क्या केवर है, क्यों क्या है करें क्या केवर है, क्यों क्या है करें क्या केवर है।

| राज पाट यह सभी छापका, किया हुएमे काम।  प्राज्ञा होमो काम करू में, हुक्म करो श्रीराम॥ १८१॥  राम कर्ह मिल फुल दुम रिंचे, निंह सेवक निंह नाथ।  राम कर्ह मिल फुल दुम रिंचे, निंह सेवक निंह नाथ।  राम कर्ह मिल फुल दुम रिंचे, निंह सेवक निंह नाथ।  रिंदो हर में ब्रज्ज ध को, श्राधा राज्ञ दिलाय।  रिंदो हर से ब्रज्ज ध को, श्राधा राज्ञ दिलाय।  र्म सिंहो र करे रामसे, मेरी यह श्रवधार।  प्रात्र निंसों मेरी-वज्जको, कन्या धाट रिवकार। १८४॥  स्वाय क्षावन्दे व्याह कराक, तब कहते यो राम।  स्वाय क्षावन्दे व्याह कराक, तब कहते यो राम।  स्वाय करूं या वाद जरूरी, मन रिंदो किमान। १८१॥  रामलंदान भी चले वहांसे, निर्भय होके छाप। १८६॥  रामलंदान भी चले वहांसे, निर्भय होके छाप। १८६॥  सीता के थक जाने पर ही, लेते थे विश्राम।  स्वाय द्वान यहां पे, लेते हे श्राराम। १८२॥  त्वाी प्यास सीताको श्रीत ही, जलन नीरके काल।  गए एक सरवरके तथर, नहीं जल कीवा साज। १८६॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| प्राज्ञ होनो काम कर में, हुवम करो श्रीराम ॥ दूरा मा प्राज्ञ होनो आप कर में, हुवम करो श्रीराम ॥ दूरा मा कहें सिल अल दाम रहिये, नहिं तेवक नहिं नाथ ॥ देश सिल अल दाम रहिये, नहिं तेवक नहिं नाथ ॥ देश सिल अल दाम रहिये, पक प्रेम के साथ ॥ देश हिये लावन को स्पर्य मा साहित हुआ मा साल ॥ दिर्शार में बहुत को स्पर्य मा साहित हुआ |  |
| हम कारण से सब मिल जुलके, युक्ता पुक उपाय । सुत जन्मा है महाराणी ने, सब जम में फेलाय ।। प्राथ्मी सिहोद्दर को खबर दिलाई, हुआ प्रत्न सुखदाय । उत्तर में सिहोद्दर बोला, पूर्ण खुणी मन लाय ।। प्राथ्मी सिहोद्दर बोला, पूर्ण खुणी मन लाय ।। प्राथ्मी सिहोद्दर बोला, पूर्ण खुणी मन लाय ।। प्राथ्मी मंत्री सिहा को पहिनाया, होती प्रत्य पिछान ।। प्राथ्मी मंत्री सिहा किसी को, पाया मेद न झान । एक्षी मंत्री सिहा किसी को, पाया मेद न झान ।। प्राथ्मी सिहा को सात्र वेन पर्, छोड़े निह सुज तात । इश्वा प्रसिद्ध कल्याण भूप से, मिला सुक्ते सन्मान ।। प्राथ्मी कर हुल दूर हमारा, छोड़े निह सुज तात ।। प्राथ्मी कर हुल कर राज किसी में भी कर नाथ । स्मा कहै तुम पुरुप वेष को, रिख्यो धार श्रीर । पति। छुड़ाकर राज हिलाई, सत्य बचन झाखीर ।। प्राथ्मी कहे यह राजकुमारी, लक्मण को दी सूप । साम कहै वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम । साम कहै वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम । साम कहै वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम । साम कहै वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम । साम कहै वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम । साम कहै वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम । साम कहै वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम । साम कहै वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम । साम कहै वनवास को हिसी को, होगा काम तमाम ॥ प्राथ्मी के साहस चे के साहस चे सुल साम साम । साम के साहस प्राय्मी को साम साम । साम के साहस प्राय्मी काम साम । साम के साहस प्राय्मी काम साम । साम के साम साम । साम के साम साम साम साम साम । साम के साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

ा विका परण पर सम्भाग । व्याप अन्य परणप श्रम् विका स्थाप श्राहिश विका परण परमास सम्भा स्थाप मान हुर श्री स्थाप स्थाप।

प्राहर के सम्भागित पर प्रीहर के अध्याप १८८०। हुन्स विकास्त को स्थाप अपना १८६१। व्याप सम्भागित सम्भाग कान ब्याप्त का इन बाद गर्म क्राते हैं विद्रात । बिरतार करात बार हो पान पहुँ हिंक कोर | (८१३ | ) को कुन पुरम हो करो एस है कहा बाब का हुए हा १०३१ | बार मिना कावम वन काता, विकास कार त्यार १३०३ | मी बहरे पर करे समावा, बेहर तीर काल करते ॥ भिष्माच्या सम्बद्ध राम में, युवर बदा व सांच तददर। क्तिमा प्रमुख रेकारत जैस, यात्र कहत द्वा शार : विका साथ में रहित स्वतिन्त है जान अवार्त रकान । प्रवादाने नेप्पायस्य निष्ठ राज्ञ इ.का.व.। इस ने घटन धटने, परित्र पटी धंहार ३८०८ | त्रा काम का यू मत कामा, कोमा बार हमेश |८४८॥ र्यात क्लो के बरेशा मी, मूर्त मान क्षेत्रा ! पत्नते पत्न शोगे पास् अरी गमरा पास : निका पत्नते पत्ने बरो स विर्मिश पर्यस्क भारत । पत्ना॥ क्रम स्था क्षेत्र क्षेत्र क्षात्र क्षात्र क्षात्र मात् सामग्रा निकास र समाम को सुष्या अनि होता। १८४०। wagefeltete af, mate at am merell ॥ स्त्रप्तों स बातस्त्रिब्यको हुद्दानाः॥ | बरक गाम विकास प्रथा सत्र, पश्चित पर पाय ॥८६१ | है ज्यामी द्वार प्राथ्य पुत्रने, विशा पत्रह के पास । यान बोर की सम्हर्ताओं बहु बहुत प्रस्ता । मूर बार को बेद किया में, मही केत विकेत 116 11 पुरुषकात हुई धारक विक्रमां, एका वरी मन माथ ॥८६७६ ित्व बेरमानर बीमानिका धारिकी क्या कार हाटरथ। ्या को में चर्तत हान्य मुखाया, सके विका सपद्रता । यमा कार्र स प्रेष्ठ स्थाप का, इस प्रश्नी में ध्वत ? मेरी बीतक क्या सुवाद, सुवी क्या कर बार ! चान बसी हो पड़ बर्दि बाब्द, चीतुन सन्द बरान १८६६॥ धार नहीं पैती सेवा ने, बटल विथे दनियार ! ह्यतेव में पुत्र रच्यों का, क्षम्न चोर स्वाव। कासी कारी वर्तव बंदर, विश्वेत कीतृत बात ॥८९२। क्सेन्स् राज जानीस बनावा, वीन जन्म दरसार । जिसके बाद में बाक्स शुरुती, नवा बकान दिस बार ११८६९१) ) बाबी महते पर उपनते, ध्यप विद्यावित ज्ञाब ॥६ ॥। दिन परित या घरी होती, अरेबी हुए विष्यत । ६ द।। राजिक्ट को दोदी अपनी, वही हुरम दो 'सान ! दोन दिवा करुतक सूच को, राम हुरम दर यान हुई १॥ वसी क्षार प पहुंचे तीनी चान्रर-वेती नार। बारी थी पुरानी रचकी, गृहस्य भने भी बाच । बयी प्यास द्वीता को त्वस्तो, प्राम् यांच सम्बार | भाग भागी हात पादल पांच था, जिनेन बोध्य प्रमारेर ॥१ •॥ क्तिं ध्वरी श्रंप करके वारी गरि के तर। रामं दिया उपरेत धन्त्र की, कोती दुष धन्त्रमा। कावनी से क्षेत्र निकाता काता करने सुरापुरे का बाबाबिस्थ का थ्या बाब में, साब प्रमादनका। पाक्रियान की क्यों कड़ना है, कीने बात्य बदाय मुद्द गा थबा बदा से दाख धानका, राम तमी परमाथ। ॥ कपित श्रमण का राम पे कृपित शोना ॥

| श्राप रहो सानन्द यहां पे, सभी सुखों के साल ॥१३४॥। पुरायवन्त बावे नर जहाँ पे, पर्ग र नवे ,निधान। सुखसे वीते समय उन्हों का, जैसे स्वर्ग समान ॥१३४॥॥। सिम पे न्नाझिया किपिल का न्नामा।। विद्यक्तित वहां किरता श्राया, हकदिन हथन काल। १३६॥ निया वेर में देख यहयी, पूछे द्विज जा पास। करी देव यह पुरकी रचना, यहाँ पे राम निवास ॥१३७॥ याचक की दे दान रामजी, जैसे जल वर्षन्त। १३६॥ द्विज स्वर्ग होता लोभ श्रीसत मन, मेरी श्राया पुरन्त ॥१३८॥ | वबराया भय भीत हुआ सो, सोचे वात' श्रमेक ॥१२४॥ गया देव श्रपने मालिक पे, कहता सारा हाल । तीनों जन ऐसे श्राये हें, जिनकां तेज विशाल ॥१२४। तेज सिंहन में निंह कर सकता, ऐसे पुरुष महान । देख ज्ञान से कहैं सुर तब यों, वे हैं पुरुष प्रधान ॥१२६॥ देख ज्ञान से कहें सुर तब यों, वे हैं पुरुष प्रधान ॥१२६॥ ध्यवश्य के सुकुट मणी हें, राम लखनं सियं नार ॥१२७॥ पासुदेव धलदेव श्राठमें, पुरुष बडे बलवान । सहमानी कर लाभ लीजिये, हैं मोटे महमान ॥१२६॥ देव श्राय नव जोजन चोड़ो, लग्न्वी वारह मान । देव श्राय नव जोजन चोड़ो, लग्न्वी वारह मान । | किर भी शठ मारण की धाया, रीप श्रिषक मन लाय।।६१४।। देख लखन यह हाल विश्र का, समक्तावे धर प्यार। सिंह माने चडाल जरा भी, श्रयनी हठ ली धार।।६९६।। स्थान ऊठ कर कीप विश्र पे, पकड़ा पैर 'डझल । स्थान कहे हस कीर पर क्यों, हतना शेप भराय। राम कहे हस कीडे पर क्यों, हतना शेप भराय। राम कहे हस कीरा श्रपन ने, करना निंह श्रपकार। स्य घरका जल पिया श्रपन ने, करना निंह श्रपकार। स्य घरका जल पिया श्रपन ने, करना निंह श्रपकार। स्य कहे में कहा प्रथम ही, रहने में निंह सार। हिया कहे में कहा प्रथम ही, रहने में निंह सार। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कोट कोंगुरा अंचा मंदिंर, हाट वस्तु भण्डार। विषि छूप दरवाजा चारों, शोमा श्रतुल विचार।।६३०॥ नगर यचने एक रातमं, कीना शोध तथार। देव ऋद्धि का पार, न ह्यांवे, सभी स्वर्ग श्राक्तार।।६३९॥ वया वशीचा नाच रंग श्रति, होते मधुरे गान। जय र रव धुन रामसोचते, क्या श्रवस्त्र का स्थान।।६३२॥ तीनों सोवे श्रद्धवी में ये, नगरी कैसे होय। देव खड़ा करजोड़ सामने, वन्दे राम विलोय।।६३२॥ यच कहे में पुरी बनाई, वर्ष ऋद्ध के काल।                      | विया लखन ने छोद विश्व को, बहाँ से तभी सिवाय ।। द्यागे इक धनघोर विपिन में, दुखमें सुख होनाय ॥६२१। ॥ चातु मासमें एक असुरकी सेवा ॥ उसी समय वर्ष ऋतु आहे, मास पूर्ण आपाद । याज बीज हो कडक जोर से, दुआ अधारा गाद ॥६२२॥ पानी वर्ष जोर लोर से, धर धर धृते काय। वहा एक जहाँ घट तरु लख के, आश्रय खे जहां जाय ॥६२३॥ तरु वासी था ऐक देवता, 'तेज राम का देख।                                                                                                                                                                                  | उधर पिसाचक कपिल विकल मन, श्राया घरपे चाल। देखराम मिरं पे चल डाला, कहे बचन विक्साल ।।६११।। देखराम मिरं पे चल डाला, कहे बचन विक्साल ।।६११।। देखलटा रे हस घर पे किस को, तेने दिया बिठाय। ग्रेमी होत्री धर्म हमारा, तेने न्यूष्ट कराय।१९१।। ग्रेमी जाति के हे ये तीनों, किया धर्म मुज हान। हुझा चपायन घर ये मेरा, दिया क्लेच्छ को सान।१९११।। हुझा चपायन घर ये मेरा, दिया क्लेच्छ को सान।१९११।। स्याह किया मुज साथ वृधा में, भूटा सेरा भाग। निकल रोड यो कहके लाया, लकडी बलती छाय।।११४।।                            |

| देन कार दान कालो, हुर्कि ही हाराजा।।।। (व्य की ए कहीं था वाला को एका एका पाला ।।।।।। (व्य काल का हे ला ।।।।।।। (व्य की एका पाला कालों की काल कालों की काल कालों की काल कालों की कालों के हमा हम कालों की काल कालों की कालों के हमा हम कालों की काल कालों की कालों के हमा हम कालों की काल कालों की कालों के हमा हम कालों की कालों के हमा हम कालों की कालों कालों के हमा हम कालों की कालों कालों कालों के हमा हम कालों कालों कालों कालों कालों कालों के हमा हम कालों कालों कालों कालों कालों के हमा हम कालों कालों कालों कालों के हमा हम कालों कालों कालों के हमा हम कालों कालों कालों कालों के हमा हम कालों कालो   | _                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| प्रज दरे ए दर्श स आहा को ह्या एराज ।। १६३ हार ।  क्षित्र करे कहा है की प्रकार आप के प्रश्न करा। १६३ हार ।  क्षित्र करे कहा जा हो प्रकार हो करा है हार हा ।  क्षित्र करे कहा जा हो प्रकार हो करा के प्रकार ।। १३ हा प्रज करा है पर हा करे कहा ।। १३ हा प्रज करा है पर हा है पर हा करा है पर हा है पर हा करा है पर हा है पर हा करा है पर हा है पर हा है पर हा करा है पर हा है पर है पर हा है पर है पर हा है पर है | हिन निर्माण हो राम विकट में भेरा सम्मूष्ण चाप।                 |
| एक अपित कुंद्र का कोता दिया प्रकार कर देत ।।१२८।। पूरामधि धीता को रोती, धीवा एक प्यान । पुरस्तका खर्ते का से पूरे होता नमें निवास ११११। ।। नाम क्या कार्य कर निवास ११११।। पार क्या कार्य कर कार्य कार | िष्यवीतम् बात्राः इत्य क्षेत्रं के ग्राम मानी वस्त्रं नेत्रं । |

चली रात में सब सुख तजके, ध्यान लखन उरधार । ९७४। | जिगर जलाते क्यों श्रवलाका, प्रचहित प्राचाघात ॥६८४॥ | स्रोर हुन्या माता घवराई, नृप चिता चित छाय-॥६६३॥ वन में जा गल फॉसी लेना, निश्चय किया विचार। ह्रसंसे धन्छ। प्राच गमाना, प्रच मेरा रह जाय ॥१७३॥ वह निकट दिन श्वाने वाला, प्रया भेरा टल जाय। करे पिताजी ध्याष्ट घान्य जे, इस में सराय नाय ॥६२७॥ तव से पति सन निश्चय ठाया, लखन सिवा नोई चाय ।।१६८॥ थ्रन्य कथ में कभी न धारू, लखन बसा मन माय वनमाला सुन चिन्ता छाई, कैसे नियम निभाय ॥६७९॥ सुना जभी वन राम लखन गए, भूपति किया विचार ॥१७०॥ राखी द्वारा राजा ने यह, भेद सकल सुन पाय। याल पनेसे उस कन्या ने, लहमण गुण सुन पाय। श्रोता सुनिये ध्यान लगा के, वर्णन विद्यद ललाम ॥१६६६॥ चन्द्रनगर का वृपभ भूप के, सुत सुरहन्द्र कुमार। करें सुता का ब्याह लखन सह, यह निश्चय मन ठाय । १६६६॥ वनमाला थी सुन्दर तनुजा, रूप विनय भण्डार ॥१६७॥ विजय नगर का हाल सुनावे, क्या होता वहा कास । विजवपुरी का महिषर भूपति, इन्द्राणी पटनार। तिन से व्याहना चनमाला को, करी सगाई राय। वनमाला कन्या का कथन ॥ ं। ब्रुटक रही थी चन्द्र चांदनी, श्रावे बट-तल पास। वनकर श्राते जगमें केई, नहिं-भरमाती देख ॥६८२॥ हन्द्राणी 'सम बटके उपर, बैठी कौन विचार । १७७०। हम तीनों निकले हें वन में, सूर्येवश कहलाय ॥१८॥ राम लखन वनवास फिरे हैं, है वे सच्चे श्रूर ॥६८३॥ तुरत लखन डोरी को पकडे, कहते साहस धार ॥१८०॥ मिला जलन नहि इस कारण से, तर्जू प्राण सांचात ।(१७१)। कीन यहाँ नन देवी ऱ्याई, रम्मा रूप उदार ॥१७६॥ जिसके हित तूं- प्राया स्यागती, वही खडा तुज पास ॥६८॥ बट ग्राखी से- रस्ती 'बोधी, करती प्रायाघात ॥६७८॥ क्यों वहकाते ? 'हाल भभें में, फूठ सुना के - हात । ' ' बात बनाते क्यों ?भरमाते, जान्नो ? स्रज से दूर। बट पे चढ़ गल फोसी लेती, तज के जीवन झारा ॥६७४॥ | हटो प्राया प्यारे में त्यागूं, वात सजो बेकार ॥६८४॥ हे भद्रे-? साहस सत करना, में हूं लघनण खास। पासा डाला गले धीच में, झाखिर मरण विचार। क्या यह बीज चमकसी होती, जेबर पट तन धार। चमक उठी बाला ? लख नर-को, नकती लखन धनेक। ' कह वनमाला खिवा लखनके, माना में पित्त आत। घढे लखन भी बटके उपर, लखते कोतुक वात। जाग रहे थे लघमण देखे, तब तो हुआं विचार। ्रबास लखनमें—राम सिया ये, सोते वट तल धार ।।६८६ े उधर मात ने बनमाला की, महिलों में नहिं पाय । िराम सिया के दर्शन करतो, होगा जन्म पवित्र ।। शियल धर्म रखना है मुलको, शरण नहीं संसार। , <del>सेन विकार स्वा टिखने, देखा तेज प्रताप ।</del> वनमाला - सुन श्रंचरल- पाई, सोचे वातं विचित्र ।। १ पटा। हे सुभगे ? किस कारण इतनी; होती है वेजार। तुरत उतर वट पर'से आई, सिया राम के पास ॥६६०॥ लखन सही ये स्रवीर है, मिटा सकल सन्ताप॥६८६॥ देय रिद्वासा पास चिठाई, सन्तोपांस्तं पाय॥६६२॥ मुज नामोकित पढो सुडिका, संशय सब मिट जाय। वनमालां ने लियां राम के, चरेंग्रे सीस नमाय। तभी लखन ने उस नारी का, कहा हाल विस्तार । ६६ ॥। इनके सम नहिं लखन जर्गत में, श्राया भन विश्वाश। निंत्र खुली हैं 'सिया राम' की, निज तट देखें नार। ॥ बनमाला की महिल में सीच ॥

| मिहिधर क्हें तुम जाश्रो जलदी, दल यल लेकर साथ ।  हम ग्राते हें—कह दो तुप को, दूत चला नम माथ ॥१०२३॥ मिल हो राम से मिहिधर ऐसा, यह श्रातिवीप महान ।  कहें राम से मिहिधर ऐसा, यह श्रातिवीप महान । १०२४॥ दोनों में साथी करवार्क, वहाँ पे जलदी जास ।  दोनों में साथी करवार्क, वहाँ पे जलदी जास ।  दोनों में साथी करवार्क, वहाँ पे जलदी जास ।  दाम कहें हम ही जावेगे, देंगे सब सम्माधा।१०२६॥ मति महिधर ने संजूर किया तब, प्रत्र सैन्य से साथ।  प्रत्र हुःहारा अरु सेना को, मिल चलते, निर्मधाराम सनाथ।१०२६॥ मति वार्क को देवी रचक, पाई हपं ध्रपार।१०२६॥ पर्क को कुछ हुवम सुम्मे फरमाधा, सुज पे रख विश्वास।१०२६॥ पर्क कुछ हुवम सुम्मे फरमाधा, सुज पे रख विश्वास।१०२६॥ पर्क कुछ काम नई है, जाश्रो अपने स्थान। पर्क कुछ देवी तुम्म की, बदलो सवः का रूप। १००३।। दार हिंद स्था देवी तुम्म की, बदलो सवः का रूप। १००३।। दार लखन पुनि सैन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस लखन पुनि सैन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस लखन पुनि सैन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस लखन पुनि सैन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस लखन पुनि सैन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया का वेप। केस हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया त्रिया त्रिया हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया त्रिया हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया त्रिया हा हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया त्रिया हिंद सव ही सिन्य समोका, किया त्रिया त्रिया हा हिंद सव ही सिन्य समोका हो हो हो हो हो हा स्था हा स्था हिंद सव ही सिन्य हो हा स्था हा स्था हा हा हा हा स्था हा स्था हा हा हा स्था हो |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रतिबीर्यं ने हुना कोज श्रति, शाई मुज हित काज। मन हर्पो कुछ देर याद में, होता है नाराज।।१०३३॥ महिधर ने उपदास किया मुज, भेज जनानी सेन। दिया मुजे धोके में उसने, कहता निष्ठर येन।।१०३४।। दिया मुजे धोके में उसने, कहता निष्ठर येन।।१०३४।। हुनम दिया नुप श्राई जितनी, करदी नार चहार। मत श्राने दो नगरी श्रन्टर, काम किया वेकार ॥१०३४।। मत श्राने दो नगरी श्रन्टर, काम किया वेकार ॥१०३६।। भाज द्विया की धुमी नगर में, रोके नहीं स्काय। १०३६।। राजा हुक्म दिया धुमटों को, कान पकड़ कर यार। सवको करिये मार मार के, दीजे जात पहार १०३७।। दात बीर सामत ठठकर, जाते ताइन काज। उधर वीर लखनने उनको रोका दे श्रायाज।।०३६।। किकट खड़ाई हुई परस्पर, धवराऐ सब श्रूर।।१०३६।। किया सुभट का जोर देख के, श्रतिबीर्य घयराय। हायो थे श्राया चढ़ कर के, भात अकुटी चढ़ाया।।१०४०।। उधर लखन ने धनुपः वाया से, दे टकारव जोर। अगा भूप मैदान छोड़ के, हुख पाया श्रति घोर॥१०४९।। केंद्र पकड़ के धांधा उसको, धरा राम के पास। हाथ जोड के खड़ा सामने, करता याँ श्ररटास।।१०४२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उधर सुरों ने त्रिया बेर की, किया त्रात प्रपहार। राम लखन को देख भूपती, होता विस्मयकार ॥१०४३॥ राम लखन को देख भूपती, कहता सुनिये राम। सेने निर्दे परचाना स्वामी, काम किया निष्काम ॥१०४४॥ सेने निर्दे परचाना स्वामी, काम किया निष्काम ॥१०४४॥ साम पर्ट हे सभी ध्याप का, तुम पा की में धूर ॥१०४४॥ सिला जुक्मका सभी ध्याप का, कुमा करो महाराज। किहे राम जो होना होता, भावी नहीं हलाज ॥१०४६॥ केसा भरत बेसा हो तुं हैं, किया माफ सब दोप। भरत भूप से संधी करलो, तज दो मन का रोप।१०४७॥ मानध्यंस होने से राजा, मन में किया विचार। राज काज से क्या मुज मतलब, व्यस्थिर सब सलार।। ०४८॥ वो सुनेवारी कहें रामसे जगमें तप ध्यनेव ॥१०४६॥ में तो दीजा लेना चाह, नहीं राजसे काम। दोचा मत लो राम कहें यों, करो राज ध्याराम।।१०४०॥ वोवन जोर हटा तन छोजा, लेना सजम को धार।।१०४२॥ राम वात माने निर्ह भूपति, मन सजम को धार।।१०४२॥ राज विजयस्थ सुतको देकर, श्राप हुए श्रनगार। विजय भूपने भरत भूपकी, श्राज्ञा लो सिरधार।।१०४२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

स्य द्वारा त्या को है के विषेष बार !!! १॥ विकास कर सम सुर्व किस्से, बाबा हो करमाणा १ १३॥ विकास वसने, सिने यात की राम १ १३॥ व्याप की स्थाप की राम की सुन्न के स्थाप की स्थाप की राम की राम की का स्थाप की स्थाप की राम की र मना मृत कारत के दर्द हैता कार ने काल [[114]] उक्ष प्राप्त से बाल इस में, भरों दि सिंह बाचात ॥११८॥ िस्री (त क्या क्या पर, हा हा धार्थ । वाश होता मुन्ते हार्थों हे, दिश क्ष्य साथ सार। वाश प्रतान क्षेत्र क्षा मान्यों प्रतान क्षा मान्यों मान्यों प्रतान क्षा मान्यों म को है हम इसे बर्ज बरो के बाँद द्वा क्षत्र मेतृ। बक्त की को क्रीत का, को बक्ते मात | बनुष्रकार देवार हुन्छ, मध्य शुन्द विकास । नग्रेयराज्य विशेष्ट्रय क्ष्मा द्वान द्वार को त्यार | बांक्र कर हुन्में ब्रा करने जिया बचाई प्राय ॥। पायस हो सन्त्रामा क्षेत्रे अन्य अत क्षत्र का बाह ।।। दिन का के पन पत्र गाँ, कानी परित करात हररका हम हम हम राज्य अपने सह स्वर स्वर हाता। यह दिवन कराव कलानी जान करे अवस्तत ॥) इस हम हम राज्य स्वर स्वर हाता। इस स्वरंग से हुए क्यांच्य, हुई सुवर्ष काता ॥) पार्थ पार्थ करो जिसमें हुपते बच्चन पता। निता भार पत्रमात्रा रेक्स, पूरत पूचा कथेर ३१११। अन वाहित हुम योग किसा है वही सुत्री का पार १३ बार अर्थ बर बच मारेगा, की की बनावार। १॥ | पार्व करे प्रमाणानिक हैं हुनका, बीते बन्द्र समाप हो । ११॥ ा ध्यन क्यारे हुए कर्यन हैं है प्रकार हुमारे काम 11 पाम क्षे हुम पोन क्षी है, बोर्ग पाने मान 1 पाम क्षे हुम पोन क्षी है, बोर्ग पाने मान 11 के क्याराम क्षाम वाने, क्षो हम क्यारा 11 प्रमान क्षेत्र पाने पान क्षों हम, क्षों हम क्यारा 11 क्ष्माना स प्रती साम, अस्त्र को क्षा समा।। १ ।। राज पार बर सची चापका, कापक्या हुन काप शास नहीं या ध्वाप धीर हो बहुता करिन ज्यार | स्वा राम बक्त की करते, विश्वासक विश्वास । करे क्यार्जिक र कहा करत है, ब्रूब्स क्षेत्र करता । धवन धार्थ में हुए क्या का बल्ही करवा न्यूह | ण | उपका केट बर्डी यांचा है एवं को स्त्रीय !!१ १६!! श्व कर धरितीय पूर्व में भारत समाता धाना भरत सूच के बाव पूचा है, पुदा भर्वकर चौर। मरत केन्य प्रदर्श गर्धि होते, तीर निकट क्षत्र बोर॥१ १०॥ शास्त्र कर क्षेत्र मानवा, मुक्ति स्टूम काश्वास्त्र ।। भवास्त्र कर्म राजा, है क्षत्रिक्त सदेय। की बूत से राम ! प्रत क्यों, दिश किसी के काल !!१०२०॥ यान कको एक कहा के कहते, यह धरेहरा कान !!! १ म! इस माने पे दोरा अवती, भरता मूट की दार ! मित्र बड़ी को नियम समय में, इसे बात करार !! १ ६!! भरत सूर के साथ दूर धर्मत, धार दशको धार । बधी क्षम्य में बूत बनामें भाषा निश्वर पास। | अवस्यपुरी में आवेंगे जब, बर्सी पर होगा काम | | चय हम पर्सी से साथे आवें निर्मित वर्षि है पाम ||10-10|| सोचे शुर पत्र केंद्रे कार्या, क्विट कार्या पात्र। ॥ चतिषीर्थे राजापे राम ष्टा जाना ॥

| राम कह हम हा जान्य, दून जब जनाता मुन राय ॥१०२६॥ पुत्र तुःहारा स्रह्म सेना से, मैं जाता सुन राय ॥१०२६॥ मिहिधर ने सजूर किया तब, पुत्र सेन्य से साथ। राम जप्तन सीता मिला चलते, निर्भय राम सनाथ।।१०२७॥ नदावतं समीपः गए हैं, उत्तरे बाग मकार।। उसी बाग की देवी रचक, पार्ट हुप्तं क्ष्यार।।१०२६॥ राम निकट या करके बोली, कर जोड़ी अरदात। जो कुछ हुवम सुमे फरमाओ, सुज पे रख विश्वास।।१०२६॥ राम कहें कुछ काम नहीं हैं, जाओ अपने स्थान। पहि है इच्छा देवी हम की, बदली सब का रूप। विश्व सेन्य समीका, किया त्रिवा का रूप। राम लखन प्रनि की कर दो, होगी बात अन्य ।।१०३॥ राम लखन प्रनि कीन्य समीका, किया त्रिवा का वेप। | मिहिधर कहें तुम जाश्रो जलटी, दल यल लेकर साथ। हम घाते हे—के दो एप को, हूत चला नम माथ॥१०२३॥ कहें राम से मिहिधर ऐसा, शठ श्रांतबीर्य महान। भरत साथ में युद्ध करन सुज, बुलवातां नादान।१०२४॥ दोनों में सधी करवान, वहाँ पे जलदी जाय। जो नहिं माने श्रांतवीर्य तो, हूं गा भरत जिनाय,॥१०२४॥ जो नहिं माने श्रांतवीर्य तो, हूं गा भरत जिनाय,॥१०२४॥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कोज त्रिया की हुमी नगर में, रोके नहीं त्रकाय। १०३६॥ राजा हुक्म दिया पुभरों को, कान पकड़ कर बार। सबको करिये मार मार के, दीजे लात प्रहार १०३७॥ तुरत बीर सामत उठकर, जाते ताइन काज। उधर बीर लखनने उनको रोका दे प्रावाज॥१०३६॥ पकड़ पकछ़ के ऐक फे को, फेका तृयावत दूर। विकट लड़ाई हुई परस्पर, घवरापे सव यर ॥१०३६॥ हायो पे आया चढ़ कर के, भाल अकुटी चड़ाय॥१०४०॥ उधर लखन ने धनुत बाय से, दे टकारव जोर। भगा भूप मैदान छोड़ के, दुख पाया अति घोर॥१०४१॥ केंस तकड़ के बांधा उसको, धरा राम के पास।                                                                                                                     | श्रतिवीर्थं ने पुना फोज श्रति, श्राई मुज हित काज। मन हर्ण कुछ देर याद में, होता है नाराज।१०३३॥ मिहधर ने उपहास क्या मुज, भेज जनानी सेन। दिया मुजे धोके में उसने, कहता निष्ठ्र बैन।१०३४॥ हुक्म दिया नुप श्राई जितनी, करदो नार बहार। मत श्राने दो नगरी श्रन्दर, काम किया बेकार।१०३४॥। भरत पराजय करू श्रकेला, चहैं न किसको साय।             |
| कहे राम जो होना हाता, भावा नहा हलाण ।१८०५।। केसा भरत बेसा हो तुं हैं, किया माफ सब दोष । भरत भए से सधी करलों, तज दो मन का रोप ।१००४७।। मानध्वंस होने से राजा, मन में किया विचार । साज काज से क्या सुज मतलब, श्रीस्थर सब ससार ।। ०४८॥ जोग लेय श्यातम हित करना किसकी करना सेव । थों सुविचारी कहें रामसे जगमें तप श्रोंचे ॥१०४६॥ में तो दीचा लोना चाहुं, नहीं राजसे काम । दोचा मत लो राम कहें यों, करो राज श्याराम ॥१०४०॥ जोवन जोर हटा तन छीजा, लोना संजम भार। राम वात माने नहिं सूर्यात, मन सजम की धार ॥१०४१॥ राज विजयरथ सुतको देकर, श्राप हुए श्रानगार।                                                     | उधा सुरी ने हिया बेर की, फिया तुरत अपहार ।।१०४३।। राम लखन को देख भूपती, होता विस्मयकार ॥१०४३।। राम चरन में पड़ा भूपती, कहता सुनिये राम। मैंने निर्ह पहचाना स्वामी, काम किया निष्काम ॥१००४॥। देमा करो श्रीराम हमारा, गुन्हा हुश्रा भरपूर। राज पाट है सभी आप का, तुम पग की में धूर ॥१०४४॥ मिला जुलमका सभी श्रमी फल, कृपा करो महाराज।      |

मुदर तय ही सिजत, होके, फरते \_नगर \_प्रवेश ।१०३२।। ∫ हाथ जोड़ के खड़ा सामने, करता याँ श्रादास ॥१०४२।। विजय भूपने भरत भूपकी, श्राझा ली सिरधार ।१०४२।

| ॥ धनिय ताने भोजन निषय ॥ ॥ विदा<br>प्रज भव भेष कर भे दो तत हुइ । व्यक्तिक नवति<br>वतारा जान में वते सन्दर्भ ॥ १६ अकावन वता                                                                                                                                                                               | 1 1 1                                                                                                                                            | 79. 64                                                                                                                                               | क्षा विकास माने के स्थाप के स्थाप करते हैं कि है कि | सूत्र होत                                                                                                                                                | adl as a                                                                                                                                         | ा रहा ।                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ॥ विदायसम्बर्धे प्रत्ये पुर्वे प्रत्ये ॥<br>कार्यक्रि नार्थे के करिन, कहा कक्काराम ।<br>इस क्वाक्य याग समेहर विचा राम विकास ।।। (२॥                                                                                                                                                                     | सुर लामकर जानकात बेताको ॥ ।<br>सुर लामकर जानकात बेताको ॥ ।<br>सुर प्रत्ये का अन्य का सेता एस ।<br>का मार्ग किंग्र परि करते किंग्रिक मुख्या ॥ ।।। | रत्य संस्थ नाम प्राप्तको स्थाप बहो ।<br>यदिशक्त कर्षुच्च विकेषको चानारको ।।                                                                          | कित्वानुर्वे पद् बद्दाराको सदद करे।<br>सन्त व पद्दीय कार्य विकित्त चत्राहाको।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एका बाद सरो दक आज एवं कारते । १।।<br>एक छो दरावनं अन सुदी जो आज एवं।                                                                                     | तत सब बर बर वह प्रमाणा किए }<br>यक्तो क्षुत्रावी सब करें क्षुत्रमाता को ।।<br>जना जक क्षुक्रवेरी चूकवो जुम्मता भाग ।                             | R (s. 10s)                                                                         |
| ॥ विराधासद्य प्रधा पूर्ण पतन्ता॥ व्या कामा कामा वास। ।।।। वार्ष कर्मा के काम, कम वक्का रात। । प्रथम कर्म काम। क्षाप कर्म काम।।। प्रथम कर्मक वाम स्थाप (क्षापाम विकास)।।। प्रथम क्षेत्र कर्म क्षाप्ताने, प्रथम क्षाप्ताना वास।।।। प्रथम कर्मक वाम स्थाप (क्षापाम विकास)।।। (सा क्षाप्तान वाम स्थापन) ।।। | धान् सकते राज सभागे छत्तुमन वर्षी राज हा।<br>राज कर हो केन किसी हैं हैं जान पत्ती सकाय।<br>की बचन में तुल मात्रा पत्ती चक्र चान हो। क            | संको शांको संस्था न कोई कार कार हुन वह नाय ।<br>स्कूबोपय नित्र होता पुर्से, प्रान धर्म कर नमान ।११ ९२।।<br>सक्तो हात्र समान धन प्राने १३२ असा करता । | कार्य क्षेत्रकी प्राप्त क्या पर हो बार के काल ।<br>को परिष्य पर अध्यक्षी, करी थो भ्या राज सा ६०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रपुरसम् वर्षो नाथे राज्य सुप्रसम्भाग स्थान हो। ६५३।<br>नाम कन्यकारको राम्यो तथ सर से प्रमानार L<br>किन्नारा है कन्या संदर्भ सीक्षण क्षम द्वारा र १ ६६। | रास हुस्स स्व स्थापन काल गारत व्यवस्था है है।<br>उस्ते कर वहाँ सुषी को रक्षा सुपक्ते स्थल सामाज [] १९॥<br>येष पूर्वते एक सनुसने समार कहा सुनाथ [ | प्रकारकारिक काम काम्याम सीता उस प्रकार।<br>सीता राज काम्याम सीता उस प्रकार को १३३१ |

| 5 7 1 <i>1</i> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                 | ,                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| राम तभी युग सुनि की वन्दे, चरण नमाया सीस।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वशस्थल के एर जन सब ही, थे अयभीत श्रपार।           | हुसह शक्ति से भूर-लखन पे, दीने पांच प्रहार ।       |
| तुरत देवने केवल उरसव, श्राकर किया सदाय 119१००।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बरास्थल था नगर गिरी पे, श्राए जहाँ श्रीराम ॥१०६०। | एक न माना भूप मान वश, कारता क्रोध कराल ॥१०८१॥      |
| चर्ह भेषि सुनि शुक्त प्यान की, केवल झान उपाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पुन चले थागे मिल तीनों, नशरील गिरि धाम ।          | ध्याह करो हन साथ हसारा, दीने शक्ती डाल ।           |
| तेज महन सुर नांह कर सन्ता, भगता श्रपने स्थान ।/१०६६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॥ कुलमूपण आर दश सूपण मुनिका चारत्र॥               | धना चुक्की पति सेरा निश्चय, यहीं चीर ख़तवान ॥१०८०॥ |
| इस ब्रसुर की मारन लंबमण, कंट कील समान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | कहैं पिता से उत्तम नर की, वृथा गमाते जान।          |
| निकट उम्हों के श्रा हुख टता, सम भावां सुनि हाय ॥१०६८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दिया राम समकाय भूपको, कुछ हिन लो विश्राम ॥ १० ८६॥ | बार बार देखे उन मुखको, पुरुष वड़ा वर भाग । १९०७६॥  |
| नभ भद्दा रव करत अथानक, वठ सुन बहा, दाय,।<br>े े े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राजा श्रज करे रधुवर से, माने एक न राम।            | संबन देख के मोहित होती, ध्रती सन श्रुतरा।          |
| श्रद्ध हाम विदेश बनाक, श्रुक्त मधकर काला । ०००।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्याप पूज्य महिमान हमारे धरो दास पे ध्यान ।१० मा  | सुनी खबर 'जितपद्मा' श्राई, जष्मय रूप निधान ॥१०७८॥  |
| सूर्य अस्त या उद्ध रात का, याचा जब भताल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विनय युक्त जा राम पासमें, करते ध्रवं महान ।       | पुरजन मिलके कहें लखनसे, मुधा गमाते प्राय।          |
| ताल वश्रात लला लायम, लावा रवर, अन्यराम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यह तो राम लखन बढभागों, धाए सुज हितकार ॥ ०८७॥      | देख जसन छवि पुरजन सोचे, बड़ी विकट करत्ता॥ ०७७।     |
| and are not the same and the same of the s | में परतन्त्र सटा सवक हैं, सुन तप हुआ ।वचार ।      | हुँप कोप युत्भूप याक्ति ले, कहें ? संभल जा दूत।    |
| व वन मेरे नीम फिलके नीम बजाते गम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उनका श्राह्म होता सुध का, होगा बात स्वकार । १००५  | तृत २ तुम क्या कहते हो, समका क्या ई द्यंघर ॥१०७६॥  |
| मिं हो हुए। आए वहाँ पे. बन्दन कर इपाँच ।१०६४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מופח של אל אמוויי בי זיי ייייי                    | खड़ा-सामने करो परीचा, करो जरा नाह दर।              |
| राम सिया भी चले साथ में, पृष्ठ ते ये चढ़ जाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | के के जिल्हें अपना केरे वारा समार                 | हक शक्ति स्या चीक्त समकता, संविधवार करार गर्न      |
| यह सुन पिरि पे जाते लग्भण, र म हुन्म का पाय ।। ०६४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भग कहें मज पत्री परवा सामी श्रज दयाल ।।१००४।।     | द्व कह स पच शांक का, तह अकता करार ।।००७५।।         |
| इस सकट से बालक बढ़े, इहं सभा-घवराय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गजकमारी केठ लखन के बरमाला दी डाल।                 | भूप कहर देत । शांक छुन चर वाना व्यवसार             |
| दिन को तो सुख से यहाँ रहते भगते रात समार ॥१०१३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हेखा रेसा बीर न जगम, सहते शक्ति सधीर ॥१०८॥।       | एक शक्ति के होरी इंसकी, यह बार्ट्स हमती ॥१०७॥।     |
| उसके भय से निर्श में इत उत्, फरत सब नर नार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मेरी शक्ती हारा कुछ भी, नहिं घयराया धीर।          | द्वाय रहा द्वेन काल सामय, वृद्धा वर जनाउन          |
| शान्त भवकर होता तिनमें, हरते पुर जन प्राया । १०६२।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हत नचर यह नहीं श्राता है, ये तो चित्र महान ॥१०८३॥ | सरतद्त पुत्री व्याहता है, सनस घरक आरा।             |
| तीन दिनों से इस पर्व त पे, होता निशि तोजान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नेन त्रभासद श्रचरन पाए, सूप हुशा हैरान ।          |                                                    |

दोय हाथ दो अ के जपर, एक दत वे धार ॥१०८२॥ | एक पुरूर से भय का कारण, एक्टे राम विचार ॥१०६१॥ | है भगवन् १ पुर कट दिया क्यों, फरमाश्रो जगदीश ॥११०१॥

| प्राप्त पराची बनती सुन्दर, विजय निधी बर्डी राज थां। प्रश्ना क्षेत्र के का बचा थर इसका कर्डु प्रविकार ११११२३। ्रिक मुख्य प्रामक सुनि पाने, वर्षण स्त्र वरणाय । अधिमुद्धिका कार स्मित्रों का मोनाइक्ष महि क्षाना दिर्थय से दिन भोग भोदने, किसे पत्रस पुत्र कार ।? बन्धे उद्यामा क्षेत्र किया पर ग्रुप हुत देखी सार । बाक्त बराक सिंह क्षेत्र में, हुआ बर्डिस्टारा आज ११६ की। कार बर्ग अवस्था म द्वा सभी पुत्र काम । द्यां प्रमुख्यें मता प्रमिन् वित् कारी कार्यक कार्र हो। वित्रं वात्वं महासुक्त में, से होतों पत्रवार !!१११९!! क्ष्मुर्गा में वर्ष धर्म पूर्व पूर्व क्ष कर महम्म् / बहुम्मो दिन स्विद्व हुत था, या प्रति स्वराचार । अति प्रति का प्रकार क्षेत्र क्षेत्र क्ष्मात गुणकार ग्रहा क्ष क्रमुकार का मूल अनुका, क्रमोक्त करने भार । च्या बुक्स दुर्घात राज्य, भेजा अर्थ क्रियार गरे । ११ ब्यून क्षेत्र कित मात्त्व बात्त्व द्वस्य द्वे दरकार ! क्ष्य कार ३० होना क्रिया करता बित व्यक्तिकार ११९० ११। | खेतुल तर हो कहित हाबित थे, व्यक्त विकासि बाद (१९३९)। शिक्त परि प्रकेष पामसे हुए कवि वर बार्। विक्रम पुरि भव भीत ब्रोड के अमत व्यवक संबार (१९९९) ेशर अमोजिय से मूलकेतुस्त्र, हो जिल्लाजि झुरैशा।१११०॥। | पुत्र ठाएको दीका खेता द्वम फलाव विकार ॥१११८॥ कीय क्यांना प्रका क्या है, क्या कार्यय विकास (१९११) विद्वपति या पत्री सम्बत्ती, पत्रा विकासी द्वाम (११११)। भव शासमें अधित सुधित ये बोहुत थे बाषाता । अधित श्रीपत श्रीर चक्के दोनों, धांच विश्वार शार । द्वान्नोदय से बरमब पाता किया झापसी बेच। अभित हुनित हुन्यिक्त क्षत्र अवने, क्षिमा संमारा दार । ६श बराब स बोनों शुनि को, पश्चिपदि पुरमान । मीसारियो स्थार प्रतास्य क्षत्र स्थारत सुक्रमान । परि परि बोषाया श्रुविकी, काले पता कतार। मूत रक्षरथ क्षान्त अधी को वे कारानुह बस्त ।१९९२ १ विश्वत्य प्रति षानुवा को हेते पत्र प्रवास ।।)११२।। चर्षि मिलने छ मोच च्या सम, चाल गई निरक्षाय ।!११९४। कोच विश्वत हो चुनपा तत्को, निरुद्धा बंगद्य साथ । सदी वापनी मत की कीका, वप कर वक्त कियेंग !!!! १७। कान को नहीं शीक किसी की, को नदा चन्नाय।। ११२५॥ धीयन कन्या के बड धावा, उस रदारप्र ज्यास ॥११२३॥ धिनवृत्त सुप लग वीका बीजी क्षेत्र रक्षरम्, राज l बारता स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक विषा चीरा से द्वारा क्या समा किया असमा समार श्रुप बया बर बोला उसको, घरता सन बस्तेर वस काचा की प्रथम याचना, घनुदृह की की सास! राज पाक्षपा करे रक्षरम, इक वित्र कोई राय। राज्या का राज स्था एता सब को बाग

रब भीत वर प्रति र भीता, सारव ही कियर ११ १११ | वर्षी अपने दश-विकास, रक्तांथे बन्दु साथ ॥११२१। विकास वेती अपर बनने इस होनी उपवार ॥११११।।

े पुनरेष्ठ सर श्रेन आहा साला—के कर अन्या ध्यान ४११२ ॥ जिपना हुए प्रशासीत राजी, तथ अर से कनतार शाकाश ।

शृह रहास्य थीर चित्राम, से दीका दिवकात । सकते नारमें मध्यकों से हुए कवि के बाद शहरू।।

बहाँ के बन विदार्त नगरमें, कुत केर्नकर बार।

्रिया कलकायन रूप कोटाची काब समय कर काबा (१९१२ वर

श्रम प्रपुद्धा दिया अधीका, एकता संस्था भाव । पोनी का वे काम रटारक,-धीर क्लिएक कावा (

रिश्त प्र विर्दे पति से धार विर्दे प्रवार । र्थात प्रांति भी 🔃 साझी, पुत्रा प्रमुष प्रमार ॥ ११ ॥

eratte aberie gleie bie gur mante ! दश्य मारा बहुमूर्य को, बहा भीक स्वष्ट काल १३० १३ १३

| श्रादि श्रात सुनिवर से कथनी, सुनी राम चितलाय। इदय विचारे कमें कथा को, मेटन नहीं उपाय ॥१११७॥ राम नमन कर सुनि पद वंदे करन नो प्रस्थान। उधर वशस्थल भूप सुरप्रभ, श्राया चल उसस्थान।/१११८॥ सुगपद बटी श्ररजी करता, करिये यहां निवास। राम न माने एक भूप की, एक श्रटन की श्राया।१११६॥ राम न माने एक भूप की, एक श्रटन की श्राय।।१११६॥ राम न माने रों इस कारण, उस पर्वत का नाम। श्राचा लेकर सुरप्रभ नुप की, श्रागे चलते राम। श्राचा लेकर सुरप्रभ नुप की, श्रागे चलते राम।                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कता पताइ ।पच र लारा, रूप हुना हुआत ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लोक गए ध्यराय नगर के, भागे तन के काम। श्रहो रामर जब एम यहां श्राए, सुर भागा निज धाम।। १११ रा। ग्रुक्त ध्यान ध्याया हम दोनों, पाया केवल द्यान। पूर्व पिता महालोचन नामक, यह श्राए हम् स्थान।। १११ र शा सुनि कहते थे कथा राम को, सुन सुर मन हपीय। पुत्रा राम के चरन देवता, बोला विनय जताय।। १११ र शा तुम कारण से सुर अय दलता, पाए सुनि श्राराम। ग्रस्युपकार करूं में तुम पे, जो हो कहिये काम।। १११ र शा राम कहें जब काम होयगा, तभी करेगें याद। राम कहें जब काम होयगा, तभी करेगें याद। | चिकिक देर में हुए विरागी, गुरु से दीना धार । तिय तपस्या करते प्रतिदिन, धिग २ काम विकार ।।११४२।। दृष्टि बहिन पे घरी इसीसे, छोडा सव जजाता । असण करत इम दोनों आता, आप गिरिपे चाल ।।११४३।। जीवन और मरण भय तजने, करते ध्यान श्रहोल । उधर इसारे पिता विरह से, दुख पाए वे तोल ॥११४४॥ श्रनशन कर महालोचन नामे, हुए गरुद्धपति देव । श्रविध-ज्ञान धर देखा इमको, आए करने सेव ॥११४४॥ उसी समय श्रतिवीय मुनीजी, पाए केवल ज्ञान । उसी पत सर जाते उत्सव में, जहाँ थे देव महान ॥११४६॥ | कुल भूवस पुनि देशभूवण यों, नाम दिया हितकार। विद्याध्ययन के लिए भूवने, भेजे पाठक द्वार ॥११६२॥ घोष नाम के पाठक तिनषे, करते विद्याभ्यास । वर्ष वर्ष तक पढे वहां पे, करके गुरकुल वास ॥११६३॥ दर्भ तेरवें पाठक हमको, लाते राजा पास। दर्भ देख हम मोहित होते, छाई चिन्ता ज्याल । भूष पास गुरु ले गए हमको, चुन काल हुए खुर्याल ॥११६४॥ भेरी सभा में भूप हमारी, करी परीचा खास । |

| 7                                                                                                                                                            | וואראו                                                                                                                                               | विवास कृत वर वीका बीती हैन रखता राज !<br>विवास श्रीम बहुबर को होते पर पुत्रमंत्र !!???!!<br>राज पावता की रखता, एक दिन कोई राप !<br>बीवन कन्या के वह पाया, उसे राज्य करता हो १२२१!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सप्तम्भो दिव जिन्न सूत्र अर्थः पर्वत स्वरूपार ।                                                                                                              | स्रोतावारी सार ध्यापा तम मेळूट मुख्याव ।                                                                                                             | स्तः कावा की प्रमा पाषणा, चलुहा की वी जाप ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सूत्र कार अपनेगा जिनके, परवा नित्र अर्थरणार ।।११ ४४                                                                                                          | भोड्डत सर हो करिल झुत्रित में, क्षेत्र क्षेत्रकीय मन्द्र ।(१११७)                                                                                     | गर्दि सिक्त से कोड़ बड़ा सन, प्राप्त पते विस्ताप (११) ११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रस्तुत प्रवि नित्र आतन्त्र कार्यं सुन्त सूत्र सुन्तार ।                                                                                                    | इस भारत स्र मोलों सुनि को, क्षित्रति मुद्दमात ।                                                                                                      | कोब विषय हो पुत्रपत् सम्बे, विकास बंदब साथ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ≃ =                                                                                                                                                          | धीव क्याना दुन्तः अहा है, चक्रा जनक विश्वाय ।।१११२।।<br>जविष्ठ प्रतिक प्रतिकत क्षत्र करके,किंगा धीवाराखार ।                                          | कान करें सहीं बीच किसी की, की सहा अन्याय हा १३२॥<br>एक्सूप का राज सूदमा यहां क्षत्र को प्रस्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यात्रं प्रमुखका न्यारं प्रमुख, त्रम्यं कालाव्यक्रम् हुन्।                                                                                                    | सम्बंधातम् स्थान्यः सं, अस्य वानां करतारः (११११५)।                                                                                                   | सूप क्या कर कोट असने कर है कार्युत वाला ।१९३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रमुखका न्यारं प्रमुख्या क्या क्यो हुन्य काला                                                                                                               | सम्बंधाने सम्बंधाने कामको इत्य करिय वर कार।                                                                                                          | सूप क्या कर कोट असको, अरहा तन असरेर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बाब बारब सिंध मीग में, द्वाव परि सारा थाल ११६ था।                                                                                                            | विज्या मुर्ति सब मीता कृतिः के मनता स्विक कंद्राया ॥१९३७॥                                                                                            | बही शतकी मत की होंचा, तप बर तकत किये [[558क]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| बद्धे प्रथमेंगा द्वीव किमा पर पुरा पुता देवो सार।                                                                                                            | पुरुषोक्ष के जरवाय थाया किया कामसी केत।                                                                                                              | मिना द्वीग से हारा तप क्व किया संस्थ प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                              | ווזקוו                                                                                                                                               | ह्यन सापक्षी शीषां केता, सम्प्रमान विचार ॥११९८॥<br>बाक्ष स्वकृत्वी बचा कर्य से नित्यान्त स्वस्ताता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रवेंच मता बहुन्ती को मत जीव क्ष दाव ,,) शा                                                                                                                   | धियम् पूर प्राप्तिति एषी छन्न वर से सम्बदार [१९३३ ।                                                                                                  | हुमा स्ववस्था नेथ धोलचे, कात समय कर बाब ॥११२०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रमान मित्रपान मुन्ति थे, यूप हुआ क्षत्रमार।                                                                                                                | होने का में मान स्वारम्-मीर विवास कान्य]                                                                                                             | भूत रक्षाय धीर चित्राय, बे सीवा शिवकार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्या द्वारा आहे भारता है। सामान्य क्षारा ज्वारा क्षारात है है।<br>किसे २ किंदु की में पार किंदु प्रकार !<br>१ वा भीत वस सुनिये क्षेत्र सारवा हो तैयार !!!!!! | पुर्वित सर हुन्य बहु सहान्त्रे पर अन्या थान ३११२ ॥<br>पाल पानुवार दिया उद्योका, स्वाटा लक्तर साथ।<br>वापी अपने पत-विद्याप, १४४वे में अनु भाग ॥।।११॥। | स्वत् शांत आहे भारत, हिम्मा जात समारत ११ । मूलनी सरहेज बहु अधान के बहु काला चाल हिर्देश । वसी बारतें पर बहु हे के पात हिन्दु के पात है के पात हिन्दु के पात है के पात ह |

| वर्षन अपिका सुनकर स्वामिन्, रहा सब वयराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हद प्रणानश्रय क्या समान, हा स्काक विश्वास ।            | डरहा अन्हा भावन खाना, न <sub>हीं</sub> स्वाद्का काम : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| and the state of t | सत्य द्वान क्षत्राच कार्या, द्वा क क्षत्र साथ ।। १८००। | मान श्रार अपमान समयम्, ।चत रक्षना इक ठार ॥ १९७॥       |
| श्राम साधना करे। यहाँ वे मान्य करो भगवंत ॥०२९७॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निकार क्या महाया है है है हो पाता 1190nb)।             |                                                       |
| र्भव कह वह दुष्ट भूप है, अति मिध्यामति वत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शिष्य कहें हम मन वच तनसे, श्राज्ञा करे प्रमाण।         | किंठन महाघत पालन करना, शं त डप्ण दुख घोरा।            |
| स्कथक कहत धर्मल प्रात्मा, टलतो सरी नाय ॥१२१६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पापीछे धाना नहि किंचित्, ये सजमका सार ॥१२०६॥           | कप्ट विविध से सहना पड़ता, कठिन काटना कमें ॥११९६॥      |
| चतुन्ध की खंबर हुँड यह, श्राकरक समक्ताय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धर्म प्रचार करो मन बचसे, यदि हो कष्ट घरार।             | सहज नहीं दीचा जिनवरकी, कठिन पालना धर्म।               |
| जरूर घर्षण कर कष्ठ सह, ।मध्या दूर नशाय ।।१२९१।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | घर छोटेका सार यही है, करना पर उपकार ।। १२०४।।          | कहती माता सुनिये लाला, कैसे रहो उचार ॥१११४॥           |
| यह भी कम उपनार नहीं हैं। भेम लिए यह काय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्कषक सुनि धपने थिप्यों को, शीक्षा दे हितकार।          | दीने घाना मात पिताजी, तजता जगत घसार।                  |
| कर होता शास पानसा, होता भिह्न रचमाच ॥१९१४।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | करे तपन्या पाप हननको, जग प्रामा कर दूर ।।१२०४।।        | मातिपता से ग्राझा लेने, प्रापृर्तिकट तिबार। १९९४      |
| टल नहीं थ वचन अमुका, होगा मावा मावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पढ़ गुणके बिद्रान हुए हैं, समदम रस भरपूर।              | होते स्कथककवर विशागी, तजते सब मंसार।                  |
| रक्षक सुन तथ हृद्य थिवार, जिन वाणा सुखराय । १९१३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्कथक के हो शिष्य पानमीं, प्रभु आज्ञाको धार। १२०३॥     | वेर फॅबरसे लेक' कबमें, प्रतिदिन रहें टटास ॥११६३॥      |
| सिव्य पीतना मार्च जीवर्ग, इसम सराव गांव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पास जाय सिनसुयत प्रभु से, दीचा लो हितकार।              | विदा हमा वह पालक निजपुर, धाया भूपति पास।              |
| तुक्त छोड़ के शिष्म पानचा, श्रीरायक श्रानरान ॥१०१ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कॅबर साथमे राज कॅबर भी, हुए पानसा त्यार । १२००।        | जोर नला कुछ नहि स्कथकपे, दीर्घ रोप मन धार ॥११६२॥      |
| ागर रहे देश पर कार्यानर रहे, जारा जाराजा आधिताम ॥०२०२॥ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | माता हारी सुत समकान, श्राजा ट शुविचार।                 | हार हुई जब पालक मनमें, प्रगदा औष अपार।                |
| िट पने क्यां के हिम्मा ने हिमा र श्वास अस्त्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दोच्चा स्रकर धमा दियाक, देकर संय उपदेश गाउँ            | त्तो करन उपहांस सभाजनं, सत्य बहाँ जयकार ॥१९६१॥        |
| तमी श्रीर यह शिष्य पानसों. वध होंगे श्राकान्त ॥१२११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मिन्यमित का मान्य कारण अंगर पर निर्माण                 | हुन्ना निश्तर पालक तघतो, हुई सभा म हार।               |
| प्रभु कहते जाने से तुमको, होगा दुख मरणान्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कार्य अवस्त है ने कार्य कार्य किसी                     | करन लगे शास्त्राधं उन्तमं, टीत खूब स्वाल ।। ११००।।    |
| र्धमें बृद्धि करनेकी श्राज्ञा, दीजे जिनवर श्राप ॥१२१०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जन्म शहर प्रमं हे श्रीर वधा जग माय ॥१२००॥              | इसी सभाम चप सुत खधक, सुनकर श्रीप चाल ।                |
| सत्य धर्म की करें स्थापना, सिथ्या की उत्थाप।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | खुडन महन हुन्या जोरसं, भरी सभी के बाद ।।।।            |
| डनको हम समभाने कारण, जाते हे इस <b>वार ॥</b> १२०६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | लगा छुयुक्ती खंडन करने, निभय हो मन गांच।              |
| हंडकत्प श्रक् विधन पुरहंर, हे नास्तिक मत धार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | िर्देश नहें नहें नहते हो. पालगा तिहें योग ।            |                                                       |

क्चन करना श्रीसंधारा वत, रख़ता दृढ़ परिणाम ॥१११८ । | सब मिल छाए पास प्रमुके, करते हैं श्रादास ॥१२०८॥ | कुछ भी सोच समककर कीजे, दीजे भाव हटाय ॥१२९८॥

| विश्व से से साम करने का तिराध प्रमाण । । १९३१ । विश्व करने का से के से का मान हों करने सुर्व में होता है से सह करने का से के से साम करने सुर्व में हित्य । विश्व कर की से मान है से से साम करने हमें हो किया । विश्व कर का हों के से साम करने किया है से से साम करने किया है से से साम करने किया है से से साम करने हमें है से साम करने हमें है से साम करने हमें हम से किया है से से साम करने हमें हम से किया है से से साम करने हम से किया है से से साम करने हम से | उरता व व से शीके वाकर श्रीम वान्ये हार्गत । ।<br>आदि साला को जान हार्ग से, क्षात हार्ग का । । । ।<br>भीरा वस जीका कर उसके शुक्रों रहें सिदान ।<br>भीरा वस जीका कर उसके शुक्रों रहें सिदान ।<br>भीरा के भीरा कर कर की की हो जान ॥ । । । । । । । । । । । । । । । । । । | विस्तित संकार त्यो तरह थे, सा तिवाल प्रवार !!!! (सा संकार तेवा ! का तेवा के तेवा के तेवा ! का ता संकार तेवा ! (सा संकार तेवा ! (सा संकार तेवा ! ) हो ते वे तेवा त्या त्या त्या तेवा ! (सा तेवा तेवा तेवा तेवा तेवा तेवा तेवा तेव                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>॥ भी स्टन्यकाचार्स चरित्र ॥ मुझ्स मुण्यि कर्ष राम से मथ एव सिकार। क्रियेण कर्ष राम से मथ एव सिकार। क्रियेण कर्ष क्या कार्यि, मोरी रूप स्थार ॥११०६॥ मारी स्थार स्थार्थ कर्मा कर्मारी स्थार स्थार ॥११०६॥ मारी स्थार स्थार कर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्पृष्टीगका त्य विधायर रात बींटा यहाँ थाता !<br>प्रस्ता हो तब वस राम को, करता केट समाय !!?? का!<br>प्रभावका को का सिर्माय के स्वता की दीर !<br>प्रभावका पत्री बड़ों पर, प्रदान वा वस कोर !!? का!<br>बार सिर्माय के पत्री तब हैं। हो सेरोल बचार !                     | प्रदेशक बन में राम ह्या वेश्व ।। दिश्व प्रकार कर में को तम अनेता दिश्य प्रकार करका कर में को तम अनेता दिश्य प्रकार तमने कितो की तिन्त ।।१०११। को तमन वर्षी के बार का कर को के सम्माता। को तमन वर्षी के तमने की तमने ।।१९१॥ वर्ष के तमने वर्षी के तीन की निमाला।। |

| 111100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दा सम्ल इस्केट सर हो को का लाह । जार का पान पान का |
| पर बार हर-त तर हो तहे के का नाता।  पर बार क्या पर क्या पर क्या हो तह का नाता।  पर बार क्या पर क्या पर क्या नाता।  पर बार क्या पर क्या नाता।  पर की की पर हमा हमें क्या क्या नाता।  पर हमा की पर हमा हमा हमा नाता।  पर हमा की पर हमा नाता।  पर हमा हमा हमा।  पर हमा हमा नाता।  पर हमा हमा हमा।  पर हमा हमा।  हमा हमा हमा।  हमा।  पर हमा हमा।  हमा हमा।  हमा हमा हमा।  हमा हमा हमा।  हमा हमा हमा |
| पर क्षेत्र कर रहे हो को का कार।  पर क्षेत्र कर कर कर कर कर कर कर कार का कार।  पर क्षेत्र कर का कार।  पर क्षेत्र कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ,                                                        |                                                       | t -                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| विन श्रपराधी मारा इसको, देखे कन्म बढाय।                  | चाहे जितने करो यद्य पर, मिले भाग्य विन नाय।           | शबुक सुन्द दो राज फबर थे नव यौदन मतिमंत ।             |
| वृथा वाहुवल दिन सोचे में, करता श्रत्याचार ॥१३३६॥         | शबुक होता परम प्रमोदित, श्रव तो यह में पाय ॥१३२६॥     | स्रपैनला थी राषी सुन्टर, योंबन रूप श्रन्ए॥ १३१६॥      |
| लखन विलय हो सोचे नेरा, धिरा २ पुरुषकार।                  | तेन सूर्व सम खड्ग म्यान से, रहा चमक लटकाय।            | लका थी पाताल वहां का, खर नामक था भूप।                 |
| वंश जाल में पटा सूमि पे, लखे जलन चत्रीय ॥१३३४॥           | . श्राया श्रन्तिम दिन सिद्धी का, सूर्यहास चमकतः॥१३२४॥ | ।। शहुक केवार का वयान ।।                              |
| कानों कुष्टल क्ष्ममग करते, कमल सुगांधत सांस।             | तीन टिवस बाकी जब रहता, विशा को साधंत।                 | 1                                                     |
| खून भरी तलवार देख के, लष्मण कर विचार ॥१२३४॥              | एक वक्त खाता था दिन में, साधे स्थिर मन बार ॥ १२२४॥    | ٠. ·                                                  |
| किनने साधा किसने पाया, होता होवन हार।                    | प्रतिदिन सूर्पनेखा माताजी, देती पुत्र श्राहार।        | ्रिक्ययान था उसमें बेटे उहे पत्ति श्राकारा।           |
| याध्यक श्वासा हुई निरासा, पर भव किया व्रेमीण ।।१६६६।     | सूर्यहास साधन के कारण, जाप जपे सुध होय ॥१३२३॥         | पिंच जटायू सुख में रहता, सिया निकट हरवार ॥१३१४॥       |
| विन सांच पर्य पराधा, गयु मराष्ट्र आया                    | वत्त वासों का सवन गुजता, हम से लखे न कीय।             | ्रसुनि काते प्रस्थान बहां से, विसल ज्ञान भडार।        |
| वया मधा संबुक्त उनका, स्वा जात प्रयान गर्दर गा           | वर्ष हुवादश सात दिनों का, साधन समय विचार ॥१३२२॥       | सीता पास रहेगा प्रतिपत्त, वही चतुर सुजान ॥१३१३॥       |
| शह परिचा विष् वस में, दोना क्षेत्र व्याप ।               | रखे विसल मन हो घळचारी, ज्यों मुनि का आचार।            | साधु बचन सुन राम कहें-यों, यह है आत समान।             |
| मृतन रीखा मिल क्षेत्रा का, हाला हरू नामा गर्भार पर्भार   | वट शाखा से पेर वांध के, रहा अधो सुत डालः॥१३-१॥        | सहधर्मों से में म रखो-श्रति, यह सम्यत्व स्वभाव ॥१३१२॥ |
| हाब पत्तारा प्राप्ता राष्ट्रा को होता हत्य प्रमोद ॥१३३१॥ | क्रीच नदी के गया किनार, जहां था व शाजाल ।             | साधर्मी यह पद्मी तुमका, रखना बंधव भाव।                |
| कार गयाग क्रिया गहरा को पाए सन थानोड ।                   | शंदुकं चलता तुरंत वहां सु पाता ह्य व्यवार ।।।३२०॥     | तव सुनिवर श्रीरामचन्द्र से, देते सीख सवाय ॥१३ ९१॥     |
| ललचाया मन नेने उनका खरो हिंद धर एक ॥१२२०॥                | यह सुन के वयराड जयरा, नाम कर जाता ।                   | हाल जटायुका याँ सारा, मुनि ने कहा सुनाय।              |
| केसर चन्दन से पूजित है, शख श्राप्त देस ।                 | उत्तका वागाम जनमें भीन भी असवार ।                     | श्राद्ध धर्म को धारन करता, द्वादश वर्त की पाल ॥१३ १०॥ |
| तेज सूर्यवत् चमक रही हे, श्रपर उदय रिव धार ॥१३२६॥        | णा छूप प्राप्ता आहे वोला विकट शावाज ।।१३१९।।          | पही सुनि से परित श्रवणकर, मन में हुआ खुराजि।          |
| इंश जाल के निकट फिरे हैं, देख दिन्य तलवार !              | ने मन सर्वहास श्रीस लेने. सना धरेगा श्राज             | स्पर्श किया से पत्ती तन का, रांग गया विश्लाय ॥१३०६॥   |
| किंदा करते छाए जहां पे, ग्रुरवीर गभीर ॥१३२८॥             | निन निनने में बीने किन्त जमी हदय में दाजा।।।३१८।      | रपर्या झौपधी लब्धी हमपे, गिरा चरण यह श्राय।           |
| उस थबसर लष्मणजी फिरते, मोच नदी के तीर।                   | े का किया नमने निता जनको कितिन बहा है फाज l           |                                                       |

दडक वन में सूर्यहास श्रीम, साधन मन हर्ष्यत ॥१६१७॥ | मूरा खोदे नाग भोगवे, श्रटल युक्ति दरसाय ॥१३२०॥ | सोस श्रोर घट न्यारा न्यारा, बहता खून दिखाय ॥१३३९॥

📙 हुणा धर्मक्ष प्रत्य बार धर्मक्ष्म, बड़ी राज्यकी बाजा है े बारा उसके बाले बारक एक स्वीहर के बाब ११९६०। िनदारि प्रयान के और नहीं से ही प्राजन प्रयान है। क्टा After the title attention of the first black being bei मा कम्बन का घरा मुख्य म क्रेरी कीस उजाप। शिव विश्वास स्थापन मुनिवा, साम सम्बद्ध का अध्या तर अन् क्षेत्रम क्षणिया है, तम महि विमा विकार । क्त बाबा म् काम, बा धरिम है कार । १९८१ र्रेटरन्त्र प्रित्व पालक क्ष्माच्या, सीर द्वार का माना। प्रतिवास्त्रपत्र कर बंबारा दीवा किन्तु विश्व किंगहर्वमा मं शतुका बाद्यक्रे महि साव । मुस्तार नहीं हुको किसीने चान्द्रर के संदास ॥ २०३॥ वस्त परी चाक्त इनको जातेथे सम्बंध ॥१९०६। धारी सुनियों का धालि मोसब्ब, वहा हुआ मा बंध । काशायी वर्ष १० चानमें, देश हा ततकाब । १२८४ दिया द्या कान्य या मुक्तिओ, धार्ती प्रश्न ब्याय ! क्षान्तर रक्षण इतिका क्षत्रक क्षेत्र विकासकार।।११वर् सर बावेगी साटा शुन के चना हुआ ध्रम्यास । रिका चीर शावतें को होता विकत हुआ ध्रमान ॥१९९५॥ श्चन हुन्स जल परे भूतकी निक्ष सोचे बन्द काल। रिका सभी व्यक्तिसर हुन्न को फोला पर्ति क्षणमा (१११६७) कृत वाम को क्या बाहु की, यह बड़ी इस करता १६१। कारणा सं भूपति प्रमतं कहा बस अपार शाग्रश्था हुए प्रमाण केमा कोई नहीं कहा में बाप । बाप पात्र यो माहे तेरा बामी में दिखालात (१९०१)। वाक्षक के अन्तर्में पक्ष ब्रीका भें हैं पत्तीश हराम त्रावत्वा यात बद्दी बन्धका की शारी की हुंचा थानमा । ११९ ।। त्रीर बड़ा राजी के ध्या से अबती हुन से बात ? क्यो प्रकार साराकाने, की बच्ची ५ गोर। क्या बर्द राजा ? दांक इसीका हुन्या दावसे काम ! बधावा तर ग्रम शुक्के, इत्यं गया अनुस्थान शहरदाध हुमा बता की काता का इसी मार के मान ! पाप मूल के पह पीकृते गया परीमा दात । मरा हुवा को क्षित्र मंत्रके, राषी हुई बदास १३ म्य । बा कम्बा हुन गई हिंदन बिया हुना हुन बास। तर प्रातन्त्र को सब सागर सं अब भव कर करते होता हो। र्वकः पुनि शाक्षक को 🎹 ने, हुन्स विदा क्रांतिकोर। शक्तक शत्के बरक समझ्यों शादा क्ष्य क्रमेर ११९३ छ। क्षाक कर्मशा हुन्स हेकेगा शास्त्रक क्षमा क्ष्मेक। चापु सुरक कह वृक्षा पासक क्षावा उसेच कराख ११९१ प्रकार भागत सं बाजो खाकर, वृत्ते स्वयी अस्त्राय १९३ १। मुचित्रपष्ट मध्य पास बाप के संज्ञम जिया पियेट []१९११] गच नाम यह पत्रीक्षण में है हुने य स्वार ।।१३ ।। पंच्य क्ष से इस प्रदर्श का, पुत्रा पान विन्यात । पण तक गरीनिक्षी नहीं है जनक प चांचात ।।१६ ६॥ म्बा क्षेत्र अस्य सार्ग, क्षेत्र हुमा स्था राजा । १३ १ १ । परार कीर उर्थम की बारे, अब यह देश काफ । बाय क्याने कारण मार्गे इवर उत्तर द्वा बाद । धनतप् प्रश् के भरवाते, वा है को नवा बद व ध ११ आ पुषि धानमधी क्यी पेत में, होती न्यास प्रकंड ! र्षका पुर पर्यंत हुन्य सम्बद्ध के, हुन्दा वर्षि अनुदार । प्रतिहेत में उत्तर आग से, श्रता पूर मन इस

साधन वेशी क्या राज्यी की अर्थत जिंदासम्ब देखा।

| الماددون المتعلق لتلق المتعلق | المدرون سنسب حالم بحدث فرائد مند فرائد بدم المدوون فحدد في تمايد بتأثير لله المرابع لله علام | तरहरू यह में प्रमुंद्राम साधित साधान नाम बहुनन ११००००।। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| विन श्रपराधी मारा इसको, देखे कड़म बढायः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चाहे जितने करो यद्य पर, मिले भाग्य विन नाय।                                                  | शबुक सुन्द दो राज फबर थे नव योवन मतिमत । .              |
| वृथा बाहुवल विन सोचे में, करता श्रत्याचार ॥१३३६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शबुक होता परम प्रमोदित, श्रव तो यह में पाय ॥१३२६॥                                            | खर्पनेखा थी राषी सुन्टर, योवन रूप श्रन् <b>ष ॥</b> ३३१॥ |
| लखन विलख हो सोचे सेरा, धिंग २ पुरुपाकार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तेव सूर्व सम खड्ग भ्यान से, रहा चमक लटकाय।                                                   | लका थी पाताल वहां का, खर नामक था भूप ।                  |
| वंश जाल में पढ़ा सूमि पे, लखे लखन चत्रीश ॥१३३४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्राया श्रन्तिम दिन सिद्धी का, सूर्यहास चमक्त.॥१३२१॥                                         | ।। शंबुक कवार का बयान ।।                                |
| कार्नो कुष्डल भगमग करते, कमल सुगोधत सीस।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तीन दिवस बाकी जब रहता, बिह्मा को साधत।                                                       |                                                         |
| खून भरी तलवार देख के, लष्मण कर विचार ॥१२३४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एक वक्त खाता था दिन में, साधे स्थिर मन धार ॥१३२२॥                                            | टडफ वन में फिरे जहां नहां, इच्छा जहां निवास॥१३१४॥       |
| किसने साधा किसने पाया, होता होवन हार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रतिदिन सूर्पनेखा साताजी, देती प्रत्न श्राहार।                                              | दिन्ययान था उसमें वैठे उहे पत्ति आकाश।                  |
| राष्ट्रक श्रारा। हुई निराया, पर भव किया प्रयाण ।।१३३३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सूर्यहास साधन के कारण, जाप जपे सुध होय ॥१३२३॥                                                | पणि ज्ञाय सुरा में रहता, सिया निकट हरवार ॥१३१४॥         |
| विन सोचे जब करी परीचा, गए पराए भाषा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वन वाँसों का सझन गुजता, हम से लखे न कोय।                                                     | सुनि काते प्रस्थान बहुं से, विसल ज्ञान भड़ार।           |
| वशों स था श बुक उसका, गया सास छदाय ॥१३६९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वर्ष हुवाइश सात दिनों का, साधन समय विचार ॥१३२२॥                                              | सीता पास रहेगा प्रतिपल, पत्ती चतुर सुजान ॥१३१३॥         |
| शब परिचा तिए वश म, दाना ७५ चलाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रखे विमल मन हो ब्रह्मचारी, ज्यों सुनि का श्राचार।                                            | साधु वचन सुन राम कहें यों, यह है आत समान।               |
| त्तर्व शक्ष भित्र चेत्री की, होता हर्न अनाप गर्दर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बट शाखा से पैर बांघ के, रहा अधो सुख डाल ॥१३ - १॥                                             | सहधर्मी से प्रेम रखो श्रति, यह सम्यत्व स्वभाव ॥१३१२॥    |
| हाय प्रसारी विषय खड़ेश की, बाइ- कर नामान मान्यवान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्रीच नदी के गया किनार, अहा थी व शालाल।                                                      | साधर्मा यह प्रची तुसका, रखना बंधन भाष।                  |
| लेलचीया भग चार ठगमा, अल गर आमोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्शंडुक चलता तुरत वहां सं, पाता ह्रपं श्रपार ॥१३२०॥                                          | तय सुनिवर् श्रीरामचन्द्र से, ऐते सीख सवाय ॥१३ ११॥       |
| फलर पर्यं से होगार रहे जा पर्यं ।११३३०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यह सुन के घबराए सबहा, मान धर उसवार।                                                          | हाल जटायु का याँ सारा, सिन ने कहा सुनाय।                |
| केरान चल्लान है शहर श्रपूरव देखें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उसको सममा सत्यू आह्, वाला विकट आवाणा । १२०००                                                 | धाद धर्म को धारन करता, हादश व्यत को पाल ॥१३१०॥          |
| तेज सर्यं बत चमक रही है. अपर उदय रिव धार ॥१३२६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जी सिंग स्पेरित श्रांत खर्म, नमा मरमा श्राम ।                                                | पद्मी सुनि से चरित श्रवणकर, मन में हुश्रा खुराल ।       |
| बंश जाल के निकट फिरे हैं, देख दिन्य तत्तवार /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दिन किया भाषा गाँछ, असा का महिला प्राप्त ।                                                   | स्पर्श किया से पत्ती तन का, रोग गया विश्लाय ॥१३०६॥      |
| किंदा करते छाए जहां पे, श्रूरवीर गंभीर ॥१३२८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | स्पर्श छोंपधी लब्धी हमपे, गिरा चरण यह श्राय।            |
| उस श्रवसर लप्सणजी फिरते, कौच नदी के तीर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कित निर्मातन के जिल्ला है काल ।                                                              |                                                         |

दढक दन में सुर्यहास श्रसि, साधन मन इच्छतः।।१३१७।। | मूरा खोदे नाग भोगवे, श्रटल युक्ति दरसाय ॥१३२७।। | सीस श्रोर घढ न्यारा न्यारा, वहता खून दिखाय ॥१३३७॥ |

Malfecret fect une mfer en et une : विश्व का कार्य के किया में द्वारा करते कार्य का कार्य का hain ei er uit fen.ir' aller ng ain ubblien ten und m meren mit ut ein ummen lieben! lame armers gibe ta bit his bie em ett Tei eginu mai' mit en an an रते प्रमा राज्य की अवसी, दर्श करता ११६०१० | विश्व का का की कार्यका, माना का व्यावस शाहरता। | वह के अवसी नेवा कावन वास कियों के साव ११९६६॥ वह के अवसी नेवा कावन वास कियों के साव ११९६६॥ ti and frant was and and after still ection durantel, feet of clote uplant ्यं क्षेत्रकार्थका चर्च वर्ष वर्ष प्राप्त केरे बाद्य बीर पुत्र का, हो जनाम अवन अध्याशा क्रम सावह (क्रम क्षम, राज क्रम क्रमण) कहे राम करने रिका दिल में दिवत क्षेत्र दरास व्याप्त स्थापा वात ता वात हात हात हात का का निवास gen en ein gunt Ca fennen unt ffenen diam at mi grang fin at maint ! al tras ent em d'en ten ten nene affeten ॥ यहनेया ध्रा चतुर्ह ध्री सात्र हा बाना ॥ ध्यय देश धनतो राजी पहरी मुखं काम ॥१३२था बाब रत से बंद विश्वासा, काली सांच ब्लार अपूर्व थ हुतने बुक्किय प्रजा ब्राज्यक्ती खोचे मन में बार। क्ष्मी कुष बारह में बाद्धा, विरह ब्लंबा विद्रमान ११३११ संदुष्ट की भी बारी दक्षक, तक वर्षि सोव क्साय। क्षर धानमें स पूत्रा की, बॉक नरी के तीर तश्यक्त बद्ध सिन्द्र होगा गुन्न श्रुत का, कक् पुत्र की सार ।।१६४७व आर म सा से बाली, बिराया विशेष प्रकार ॥१३१२। क्ष्म्बर हा पुत्त काढ घरे पति, बड्टा क्ष्म संकार । बार स बिर का बार भूति ने, बारू रही है बान । द्यार्थाणक वंश कार्यों, विज्ञ सुत सुतक विकास ॥१३१३। र्वाप्त का के क्या बाह्य हैं आर राजी क्या ध्यव। भोजन निव र विश्व बनायी, चना को क्षेत्रण कार शहर र महेब क्ष्मारो करो समी क्षित सम्बद्धी वर्ष स्थितार । बिस्ट एक्स्या वन में कीबी, क्षारी हुवेंस काय ! क्षाप वर्तत व प्रम कृषय थे, बिका क्यो क्याप ॥ ११ वर्षा चार अवती को शान, स्टॉटाय वसकार । प्रतिशत सम द्वारत के ब्याली खडे भोडम मीता वस वारी को हाय दिवास, करते हुछ संग्राम ॥११६ विवा वीर व्यो महानी क्ष्मी, व्यो प्रकी वष्णव। में को रीन पूर्ण थे थारे. हुया दिन यर बन्न ११३११रो बिर वृत्ती को पीर पते हैं, शंक्षक शंक्षक बाब ॥१३६४॥ पास बाद के बना किया में, मोम बता मिन तात ॥१३१८॥ विषयुष्य है निरा परिका प्रमारीय इस प्राप्त त्वाने पर बट मिता, सदा स्मी स्वमाह भना किया धाना परि तेन हुमा श्राक्ष यह यान शहर १३॥ वाका माठा करता मंत्रिक, क्यांचा सिन्द कवान ॥१३६१थ यात कोत है सोच समता करता हुन्म म्मान्य रे देख रे तुं चान्छ विराया, बरके तका बिबाय ॥१३६१॥ भोजन क्यार होता प्याप्त पीको निर्मेख भीत ।।११,११। बिया द्वीर प्रपृत्ते बाटा, इस ब्रेड्स में भारत उद्भिष्मेश्रत क्यो साध्यी, भोच > सुत्र मंद्र ॥ १९०। बड़ी चलविष बोड़ बद्धा थू, किया कियारा चाब । धा विधा धावन करने में क्षुट्रम धनी बाधन शिर बार बारा किसने बडोबा, वादी द्वार दराम क्रमी रिमापा पा गाँउ हुन छ, बन मनाक बोर ! ।

| सेरे गोदी खानी करके, बेदा रे गाया तिथाय । सेरे घरका गया उजाना, मेरा कीन सहाय ॥१३६०॥ विद्या साथी कीन ! विखादे, जरा वंधा दे धोर । बहुत देर से तेरी माता, डाने हमा की हमा । एक वक्त कुछ बोल जा से, खुनना चाहूँ कान ॥१३६०॥ नेते माता तक रखा गभें में, प्यारा प्राण समान । एक वक्त कुछ बोल जा से, खुनना चाहूँ कान ॥१३०॥ तेती क्षा वारह वर्ष हु ख शति, तके व्यन्त माथ। हिस्तते कारा मत्तक तेरा, कहदे जरा व्यान ॥१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज । हों कीने मारा होता चर्त स्वा क्षा खाल स्वा ।।१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०॥ तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०२। तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०२। तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०२। तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०२। तेते से क्या सार निकलता, प्रभी जगात खोज ।।१३०२। तेते से क्या सार निकलता, प्रभी विकट सुज कोज ॥१३०२। तेते सुजको ने काल स्वा स्वा हु क्या प्रभा ।।१३०२। तोते सुजको ने काल स्वा सार निकल रागात ।१३०२। तोते सुजको ने काल सेरी, निर्ध स्वेरा स्वा ।१३०२। तोते सुजको ने काल सेरी, निर्ध स्वेरा (१३०२। तोते सुजको ने काल सेरी, किसी कालित प्रमुप ।१३०२। तोते सुजको ने काल सेरी, किसी कालित प्रमुप ।१३०२। तोते सुजको ने काल सेरी, किसी कालित प्रमुप ।१३०२। तोते सुजको ने काल सेरी, कीनी कालित प्रमुप ।१३०२। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रुपम छिनिमय देख राम की, निस्मय हुई श्रपार। पुत्र शोक सब भूल गई है, प्रकटा मटन बिकार ॥१३०६॥ सूर्य चन्ट्र या इन्ट्र स्वर्ग के, नल क्रेंस समान। स्वर्य देख न्थिर दृष्टी होतो, लगा काम का थाया।१३००॥ स्वर्य देख न्थिर दृष्टी होतो, लगा काम का थाया।१३००॥ स्वर्ण क्षेत्र में भी वह कामया, होतो मट श्रावेश। दुलना दल कटर्प कठिन है, लोते काम के तीर। शुद्ध झुद्ध सब नयाँ दुरत से, लगे काम के तीर। शुद्ध झुद्ध सब नयाँ दुरत से, लगे काम के तीर। पाया जगका रूप इन्होंने, हे ये राज कवार। हनके दिन में स्वप्ता श्रन्दर, नर निर्दे श्रुप्तेर।।१३००॥ हमके दिन में स्वप्ता श्रन्दर, नर निर्दे श्रुप्तेर।।१३००॥ सम्पास लख सीता सुट्य, मन में हो वेहाल। इस सुन्दर के पत के नल सम, नहीं हमेरा स्थ। इस सुन्दर के पत के नल सम, नहीं हमेरा स्थ। स्प श्रप्ते बनाकर जाना, राम पास इसवार। को मुजको स्वीकार करों, निर्दे सदेह लिगार।।१३००॥ रूप परावर्तन विद्या से, धदला श्रपन। स्थ। सुन्दर नागर्कवारी जैसी, कीनी कान्ति श्रन्दर।।१३००॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ह्मा में शंकन कर तन मंजन, टाली नथनी नाक ।  रा जिंदित सिर घीर चाँदसा, चढ़ी कामकी द्राक ।।१३८६।।  गले माल द्वीगें का पर्ने, पा नेवर कानकार।  श्रिष्क मूल्य थ्रह श्रल्प भार की,साटी तन प थार।।१३८५।।  वंक मिंह किंट उर मास्योज्य, मोती पोए थाल।  नख में सिर सज जैवर पर्ने, चलती चाल मराल ।१३८८॥।  चयल चपला चली चमक से, चन्द्र घरन बिन्साय।  गया शोक सुतका श्रव कहीं पे,तन को लिया सजाय।१३८६॥।  श्राह सन्मुद्ध रघुवर तट पे, यहसा हक दम राम।  द्वीप पड़ी तव सोचे दिल में, किरती फीन श्रकाम ॥१३६०॥  वन देवी या नाग कुमारी, किरती बिपन उजार।  ख्या सारा हाल सुनाथो, श्रादि श्रन्त से खोल ॥१३६२॥।  श्र्यनेद्धा श्रव कहने लगती, होकर निपट विद्येत।।  श्रवती सुनिये पियक हमारी, क्थनी हुद्ध महाराज।।१३६३॥  श्रवती सुनिये पियक हमारी, क्यनी हुद्ध महाराज।।१३६३॥  स्प देत मुज मोहित होता, उठा था मुज श्रारा ।१३६४॥  हप देत मुज मोहित होता, इत्त होय चेहाल।।१३६४॥  विद्यायर नर मुस्ति होता, हाल होय चेहाल।।१३६४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

बनी र प्रती न्हांबीक्ट बहुती ग्रेस अनाम है स प्रश राम ब्यूं पुत्र क्या र कारते हो, बात क्षत्रि बस्तवाब । । र बान् पुरुष क्षेत्र प्रांतकी आशा जिल्ल क्षेत्राचा १९० हा र्षय पाराने द्वार रिक्ते, त्रार विक्रते सामला । अपन्न रिकारी अपन्न अन्तरी, वर्षे बाद द्वार सुन्न । सम्म मोलिए पन्न पुत्रा पाराम, स्टान पन्न रिकार प्राप्त । सम्म मोलिए पन्न पुत्रा पाराम, स्टान पन्न रिकार प्राप्त । सम्म मेलिए पन्न पुत्रा पाराम, स्टान पन्न मेलि तर्दृश्या । वर्षी भाषानी मानी पन्नों, वर्षी पन्न में केले तर्दृश्या । में इति हिंदी स्टिन्ड विश्व कर्तने कर। पादत बरों का बन बाका अलात बार्डिये पाल ११७ १।। राम क्यान हे यान रामशा दुवस रंपडा बट श्राम । साम हतारे राज्यी कीता अन्त्रा कीता क्षत्र होता है १० -बन्द्र थाए थरने दिन्द बनको निते वनी चेताए। त्य राज प्रज्या किस फरेबी जान को बेग्रस शहरू पर प्रीय ब्याई का में होता कि किए कड़ी ब्यांच ) हुतने जाना खेला हुआ मिशा उद्योग्ते भाग । यही देखानुत मीरित होता भरता खेल उदाल (११३०ह) स्त्रपद्धिके फ्रांच राम्, जिस्से अस सुन दोन । ब्दबाको हो कीवाँ काप हुन, विकटा बद्धक अक्षाव ॥१॥ रेख धानको काई द्वार हत, होगा हुन करान तर्राश दल देन में प्रति बन्द्रती पूरी प्रवेकी बाब बने परापर शोर्ने बाबन प्राच ग्यू क्य केर ।।१३६७ children wie and gra und ern ubr ! के कुळश व्यक्तिकारण निकान, विकास बढी करोर १११४ १११ श्वनते यह प्रविधे कार्ते बना ग्रही पुष्प फोर। श्रीक पहें तम कम्पर परवा, कृतिका मार मिन्नेव ॥१४१थ। सुन्ने बाब विना फेबातो, दोकर भोकी पांचा। क्षेत्री पटती शान निका जन, करी द्वाप वर्ष क्षा ११११ ( अवारी आपरी पूर्व करी कहा पूरी शत्र प्रतिकाल तथर थहे | वर्तीकि उसके बार बड़ी है, युद्रा बकेंबा युद्ध | |१११ कें। तथन बक्तना रोगों को है, कोड़ तिको हुक वार | वालो है उसके बाने दिवका आदि करी बचान । ने हिन्दा की द्वापन करते होने राम परेता। नवार प्रस्त थ नदी वार्तका, होत हात मंब्रा स्था कर बद्देशी में ब्यांचे अन्य श्रेषणे विषात ।।१७३ ।। श्रुता श्रुव्याची विश्व बागको राची बर धावार । व्याची की दर्शन की काशी, बारा वकी द्वानार ११४ ता। मुक्ते विभाषी बद्ध चार्यती हु, सुविवे मेड़ी रचान हैं ग्राथ हैं।। ग्रार्थ क्रोन के बाद क्वमाती हैं अपि अप प्रशास ! विश्विताचे शुन इस होती का रफ़ा इन कृत कर ११३ था। धन्ता भी पद धर्म सुने कर गरवागत को राज 11 क्रम् १ राज केंग्रा की, एक कर्त हम श्रम ! वानी प्रकेश प्र व्यवस्था, इस रंग प्रवणम ११४१म । वर्ष वास्तव पान् गुलाते धर्म वर्षे वर्षोत्रः। क्वोंकि सुत्र पायांक्रिकी शीवा क्षेत्र हो मंत्र । प्रश्रा संबद आपन हुम्मी सर, एक हुम्मी ऐ सीट १९४१ रे सेनी पाई राम शरब्स शुक्रको को चपनान। क्या है ब्रह्मा है हिन्द्राज्ञा का का का का का का है बहिया बन्दीर हमारी, समय मुख्य बाद बाद बब को उत्तर बन्ध्य दते बोबे क्यर बबान (११४२२) ब्ल्या क्यांता था का सात, राजत हो मन न्याम हर्श्वरूरी हुंबी शक्ते करती थी पर चाप करि मा प्यान राम प्रदे हेरी धानिकाण बनने में मन्त्रात विभिनाने श्री कर्या दावर्य, यह न ब्रह्म स्वकृत करेश्वरता प्रतिकारित सामनवर्षा द्वानतो, श्राप्ते हो भाषीक (११५५३)। बरक पियू की बर बर बनर्से, क्लाड तनसे माब र्शक्तके शुक्रको सब अदिर स्न वाबिर मिक्की माच ॥१४२ ॥ पार मेरे बसु आसा बच्चम्, बात को मेन्ट्रा

| यादी करना सुक्ते जरूरी, इक चाहें सुज नार। किन्तु तुजसे नहिं कर सकता, निकट समस्या थार ॥१४२६॥ कोन १ समस्या नाथ १ कहो सुज, देज सभी सुधार। प्रिकामिन १ दें द्याधो होके, दोनी समी सुधार। प्रिकामिन १ दें द्याधो होके, दोनी समी सुधार। प्रिकामिन १ दें द्याधो होके, दोनी समी सुधार।।१४२६॥ स्व आता को प्रथम कन्य कर, किर द्याई सुज पास। स्व आतो पास हमारे, होती नात सजाय।१४२६॥ पहले आतो पास हमारे, होती नात सजाय।१४२६॥ यव जायो १ तुम राम पासमे, घरमोभित है जोड। वह आतवेला कहा आपने, किन्तु जहा बदमाय। वह आतवेला कहा तो परिचा, कैसे हैं हुयियार। स्थार सती तु है तो निश्चय, करलेगा तुज दार।१४३२॥ स्था वह मेरी लेथ परिचा, कैसे हैं हुयियार। स्था वह मेरी लेथ परीचा, वहती मुठ गिवार। स्था वह मेरी लेथ परीचा, वहती मुठ गिवार। हथा सुक्ते धोका ठेते हो, छाप वहें सरदार।१४३४॥ राम गले पर थाशे वढ कर, धरना चाहें हाथ।                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राम हरे कुछ-क्यों करती तूं, हाथा पाई काम। महसे वात करो हट करके, यह मेरा प्रेगम ।१९३६॥ मेरे कर क्या १ हे कुटि के, गर्डन पे जुभ जाय। राम कहें कह जुका जुम्हों से, गर्डन पे जुभ जाय। राम कहें कह जुका जुम्हों से, मेरे हें हरू नार। राम कहें कह जुका जुम्हों से, मेरे हें हरू नार। राम कहें कह राजे महाराजे, क्याह हो न के वाद। यादी करते वही जाव से, तुम पाते विपवाट।।१४३६॥ वाल तुम्हारी नहीं गांकोगी, होगी श्रम्त निराय। जोड़ी तो लक्मण पाम कहे यां, क्यां १ भेजी उस पाम। जाती लक्मण पाम कहे यां, क्यां १ भेजी उस पाम। जीते की हे जोदी श्रम्कती, मिले ध्याप गुण्डत।। होनों की हे जोदी श्रम्कती, मिले ध्याप गुण्डत।। दोनों की हे जोदी श्रम्कती, मिले ध्याप गुण्डत।। दोनों की हे जोदी श्रम्कती, मान, कमे वात। दोनों की होती भाभी मेरी, मान, कमे वात। इसती होती भाभी मेरी, मान, कमे वात। उसती होती भाग यहां से, मत क दा केलाय।।१४४४॥ वीरासी होती तु बोम, श्ररी। दिवाची श्रध। गले पढ़ी क्यां विभा जुलाप, वनता नहिं सबध ॥१४४४॥ वीरासी होती तु बोम, श्ररी। दिवाची श्रध। |
| कहन लगी वया १ जोड़ मिली है, पूल २ स कुवान। तिल में सूठा भमें, भरा है, हो पूरे नादान।।१४४६॥ यदि रदना जिंटा तुम चाहो, होंगे प्रति हैरान।।१४४७॥ सब सब करके फिर रोष्ट्रोगे, होंगे प्रति हैरान।।१४४७॥ स्वा १ म.लुम निंह सुज ताइन की करती तेन जवान। लगा लगाम त जरा जवां पे, ख्रोड मभी तोफान।।१४४६॥ तिल ही टिल में मोचे यह तो, नर खंड है वाचाल। किसी तरह जाड़ू नुहिं चलता, हमने किया कमाल ।।१४४६॥ पुन राम, के पास गई हे, यहि होजावे काम। चुया दिल्लगी करो न सुज से, मुम हो चुद्धि निधान। ह्या दिल्लगी करो न सुज से, मुम हो चुद्धि निधान। ह्या कारण किर माई तुप पे, समको प्रव धोमान ॥१४४।। परभव सुध्ये काम करो वह, मिलता नोक्य जरूर।। ४४२॥ परभव सुध्ये काम करो वह, मिलता नोक्य जरूर।। ४४२॥ कुर त्वका वर्षो नाहुक सुज पे, ऊ च जात कुलवान ॥१४४॥ ह्य त्वका वर्षो नाहुक सुज पे, ऊ च जात कुलवान ॥१४४॥ ह्य क्वा थां मटकातो, हत उत किर बद्दार।। ४४४॥ हस निह माने वातें तेरी. रही जाल फेलाय। राज केंवारी तू चतला के, इत उत ठोकर खाय ॥१४४॥।                                       |

क्षेण हैंव वर पोतो हेता, बीमा बीम विवास। वृशा बन्ने में परतो भी, हाम से वर्ष एता हारवत्ता। संज्ञ बाने की हैं उपनी, बीचन कम स्वतान । से बनों दिल्ली फेक्टवी हो, कुळ मनोहा बाख हारवत्त्वा। र्यो किस्सी दे को बन्नी नहीं आकार हाववश्त | पत्नी बनी जनते जब कारी, जिंत नगरक ने रोप शृह करता | प्रवाह जब में आप दक्तने, कुस साल में आप हुन स्था | || स्मानक स्थाना क्षम विभागा उत्तम का ध्यकार। पर प्रति में के बात ब्राम में भावी है पर्कार ॥१०२०॥ वर्र केनी दिवी हुन्ने ऐसी परकी बार। वारी केरी नहीं हुई हो कर पुत्र परकार ॥१०२२॥ देश्य दे दे ब्यूबार बता यन यहते तम का बार सा अन् क्ये म क्षा व क्या? प्रम प्रमीमाम ॥१०१६॥ मून मने बनी विश्व पानी में दुन बादी पासका बाबा की फिरने हैं होता, बाती देव कर्मक। पति है विजया बारन करते कीस गत्म साम्रात ॥१७१ को निवाहित दो विका परिवर्ध, सेना कर दिन राज शरि कुमार देवना में इन के किस्ती क्यों कर प्राप बती कार्य में है हात बाबक, इकड़ी कू बवहार !!! कहा!! क्षेत्र घरी ? स्वतिकार हुसीका क्या क्रिक्ट है क्षक १९७९ तमे इन को क्या कर राज्या आते नर्ति हुन शाम ! १७६९॥ पुन्ने बती का समा चनात है बाले की देर। क्षेत्र नोती बतेती द्वारी पत्न चना है कन्दर।।१०१४ पूर्व थाइत की यूर्वियक्षा की कार महं है मान । ११०व । क्त में इस हिन क्षमी धावना अवा अवाई रोग ११४० हैं। क्षेत्र प्रति पूर्व ने सारा, मेरा प्रत्य धनाय शरूक । क्षेत्र ग्रेष्ठक धीच क्षतारा व्यो कटलान धीचा। श्राप श्राप तक मका विका है, रोती बहती कोक ।।१४६८॥ रोत अर्थकर होता सन में काम बना नहि एक ६१४७४॥ राम श्राम क्षम क्षम भीर मन्द्री है, यही बिक्री का नाम प्रश्निक है। शर्ते कर में बाज गर्साह, दीनी हकत बोध। विश्व नर्ष को मूर्वनका तम, जीवा देशवी देखा। को को कर बाबेदा दुकरो, पुरुषेता शवकरेक । इस जी की राज इकते, कीन यहाँ ये थाय 1198 aou स्तान की ब्याँ जाना हो कहीं नवों न सुद्धीय बाब हुई बदर बामाती करती वास प्रश्न की बाव । पष्ट प्रकाश मिला है हुन को से जिल प्रसन्धे गोध ! रेज्यकात में बहते हैं थी, बाधार हो पांचार श्रम् वनवाती है करा है सकता है क्या विकास कींग्र । १ कर ६ है क्षप्राथ की फरकार छुती एक जाना अब में रोत ! त्रामी मूपने बस्ते जोचा, बुझा किए जिल्ल पास । बुक्स मिला चेरी जीवन का, कील छन्न निमान ग्रीपट हा। बन्ध बीतों से हाने सब्द्रा धाई द्वार मे बीर !! १४ मा ध े क्या र ब्यूटी गति कमा ब्याम सम्बद्धा जात होती भारत प्रथम। यर बीर वस समझ ह्रियर एखं, बड़ा करक ब्रह्मशाह । यूबर कोई समस्या धाषा, चन्नद्वास सक्तवार। बोली जबने छंडुक सारा, सरा द्वार सिरदार शुरूकर। शुरूको बन्न धारक वह होता, में बनवा क्रमजोर। मृत्या प्रत विभावेश स्था, शोधा साथ राज ॥१४८१॥ क्यों स्वी करके शीक रक्ता है, फ्रमा प्रका द्वार दान चान। तेरा प्यापना क्यापना है, निया किसीये क्या। पराष्ट्रक विधानत प्रमे, प्रिकार बदो क्या है क्षा प्रकृतकम विसने मेरा पुत्र क्षा है, आई उपकी द्वान ११४८२॥ रोजी बाबी शब क्डी के, उन्द्र गई फोट बाबा। सहाज क्षित्र कार्य-मधा से, अरस्यम घन्नर विदार ११ ४ व १ केल्ड्डिय को प्रतेल बना है कींग ? निपर मादास ( भिषा परिष वह सती करन की, बाधन की वकार। ॥ धूरेनक्षा का सरदूपछ पे बाना ॥

|                                                                                                                                                                                                                 | पुक टून भेजा रावण पे, आयो मेरी भीर।  हाल टंदा यह राम कहत है, सुनिये लघमण बीर ॥१४८१॥ सित शिला देने मारा उसका, आया ये परिवार।  फिर धनर्थ उस कामन कीना, जिसकी है तकरार ॥१४८६॥ जो सि सिहनाद विद्याप्टर करते, नम मेरहें विमान।  सचेत होजा लघमण अवतो, हधर उधर रख ध्यान ॥१४८८॥ कोन व खार देहें को में जाय भगाक, रह तू सीता पास।  हाथ जोट लप्मणजी घोले, किहये आप विमास ॥१४८८॥ सित को हरत जीत के, चंदा करूं नर नीच ॥१४८६॥ पत्र हं वेय तक सेवक है सेवा में, नहीं किकर का काम।  हाथ सीसपे मेरे धर दो, जीद में सम्राम ॥१४६०॥ खड़ वे वा सीसपे मेरे धर दो, जीद में सम्राम ॥१४६०॥ खड़ वे वा स्रोम ॥१४६०॥ जाओ।                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 | धिर जाश्रो जब बेरी दलमें, करना सिइनिनाद । सुरत भीक्पे में श्राक गा, मिटे सकल विषवाद ॥१४६॥। सुम सीता की रचा करना, में जाता इन्वार। जो सिंहनाद करूं तो श्राना, यह हैं श्राखिर कार ॥१४६४॥। बोर्ट पूर्णा को मन्त्री कहता, सुनो । श्रा सरकार। कोन लाभ है युद्ध करन में, शिर्फ मनुज संहार॥१४६॥। मृतक पुत्र जिदा निंह होता, गई बात निंह श्राय। स्तक पुत्र जिदा निंह होता, गई बात निंह श्राय। स्तक मैलके नमें चरण में, तो सक्तट मिट जाय।।१४६॥। स्त हुत को देकर भेजा, पढे लखन सब हाल ॥१४६॥। पत्र हुत को देकर भेजा, पढे लखन सब हाल ॥१४६॥। सक्त देय के सीस नमाना, हम को कब मजूर॥१४६॥। जाश्रो १ रण में राम कहें यों, वैरी लेना जीत। करें तथास्तु १ हाथ जोढ़ के, सचमण् बड़ा बनीत ॥१४००॥ |  |
| रावणसे सीताकी रूपरेखा का कहना।  सूर्यनेखा गई लंका गड़ में, आई रावण पास। शय भाई। क्या बेठा सुख से, लूट रहे वटमाण ।।१४११।। हाय लूट में मारी जाती, दिन भोले वेतोल। रावण कहता यात हुई क्या, मुखसे कुछ तो कोल।।१४१२॥ | वेरी दल सब काप पड़ा ह, लखन पत्र पन पड़ा। दिर लखन का लगे सभी पे, बच नहीं सकता एक ।। १४०॥। किसके मस्तक हाथ छिदाए, किस की दाड़ी मूछ । ह्याय से, छसवार पड़े हैं, कटी तुरंगम पूछ ।। १४०४॥ सूंड उछाले हाथों भागे, हुई सभी को ऋशा। यह आपित लख खरदूर्य भी, दिलमें हुआ निराय।। १४०६॥ वाल भींतसे गिरे सुभट सव, विकट लखनका तीर। शूर्यनेखा ये हाल देख के, मन में हुई अधीर।। १५०७॥ खुत्म छुकेले किया लखन ने, सेना दल सहार। विल कहक सा कड़क रहा है, पड़े न इससे पार।। १४०८॥ वल विहीन सेना सब होती, किसकी चले न झाल। एक दैरय ये बढ़ा सभी को, बना दिया कड़ाल ।। १४०६॥ पक देख के चल नहिं सकता, विकट हुआ संमा। रावय को कहना जाकर के, होगा काम तमाम।। १५९०।।                                  |  |

्रीता व सुन्न मने मतिष्, तिने र शर्म काम ॥१९५२०॥ | यस ववव दो श्रीव सम्बन्धे कोवा वर्रिक त्रेष ॥१२१२॥ | वेष्माया स्त्र वेष्म वर्ष एवं वेषो स्व विव काम ॥१२४४। || राम प्रवास दो कहवासमी, बारो दाप महाल शिक्टकृश मिया व्यवस्थात जिस काले सूर्व तह को महत । पुत्र श्चिमक बाद्य राज्य की सुनी कभी जो काय | हबसे वह खेता बतकार हो हुन कान हुनार १११११८॥ ध्यान दिया नर्दे तथ राजको सीचे दिश नित्र पार र्धात बचन ह्वन राम्ब सीचे, ध्रमन जिला बद्दमार राह बदाना बात हाम में रेक्स है वक्तवार 1134794 ब्दरी इस बन्दी इस बार्चे बिना चक्त की बार ११३४,१८५ इस की जानेन हो बड़ी बड़, होना वस बंदार। क्स ब्युश्त बाब करेबा, कर विका करतात ।।११७६।। निहार्थका पुत्रक बचार्थ, सुक्रको वहि विकास क्ष ब्राज में एम स्वाम का पाने हैं बर बीच 1919 !! ध्यमारे मर दरा हृद्याय, श्रीवत बन के बीच। निर व वास सी वर्षि कहें नहीं व हुन वह बाक ।।१५ ३।। हुन की दा बहुर वहें थे होने सभी विकास । सरा जाता संपुत्र केरा दुनी ब्लब्दी कास ।११२ ।। क्य ब्यूनी में भाई तबब बात हो बन बाहा नक हिर्मित की स्वाता कर महान स्वाताल ( ) । सीता प्यति प्राती समाची महिला कारत तुर्भार १९ वर्ष दिव र्भवर ने केटी, कर सीता से केल् ( वर्ने हुआ भी अस्त्रेने भारता जिस्हित बाता स्थान ॥१२३ ॥ नरी कोप्सा बन में कोई कुते प्रस्य ब्युखाय। श्यके वासे ! बन की बारी, निक्तों है केलब ११६न की हरते की पत्ती किवाता, केवन बादनी काम गर्भन्त्। मेनो गारी मही कातु में स्वर्ध महान तिवास त् कार्यमा व्यक्ति हो जब के मानुति मान निवास तिवास तिवास किवास धें तीड़ा है सीवा के सब का करता कीय , क्यांक } उस्ती, विक्षा में दुवियों का, बस्तर का समाय हा २०६१ मार प्राप्त साथे में काका, माने मान मराका। की व काई में पास काय का की से पती पाला 1131 रूप। परतृ विश्वन जल में बारा, पास गई उसवार १११२६३।। राम दशरे से सप्पन में मेरा कारा परक। का से क्यान थंड क्याने झुरात पर व पाय। ब्रामी सब है, सीटा सम्ब्रम, झीटल जंब स्वकृत तर्ररहा वीर बोक की बारी जिबसे धीता कृष धन्य । वसे बदाबर किसी गता थे, राज्य की पाजार। संघ श्रृंक से श्रुष्ट विकार, धर्मकका निक शाव । संघ समझ कर हुपा प्रकेशन शावस सम केसान (१९१९) MAN I SECTION भाषी बदाई भार बवीच ने बोगे शुत्र काषाम । १११३१)। धेरी प्रन्याचा की बनी से, होगा अहिब असरा। प्रम मध्यक पूर्णी से राज्य, पिये चरा का बान । सेरा वस्त्र प्रथा अनीता, पार बार हो धान । ज्यसम्बद में यू महि यहां, या धोने का बसर (१११२३८) विसी है खबर कर सिसे सकती विसंध थर विषया, प्रश्रूप 113 क्या प्यारा बात सिवा का से हैं , विवा पुजम ।।१२३७।। पागब हो-बब सीता सीता सीता राजा गम । पुष्पक्र मास विसास बैठ के साफी सीवा सीच ११३७।। िवित्सव हैं की नवी गरे के, पत्र रख का दार 1,3 र १ १ । क्स देख गोदित रोधाने धासेना विधास धर्मे पृष्ठ रखणांशी असकी, पृत्र ग्या रख बीच | बो को बग में भोड़ बखु बहु, उसने हुत भविकार। ॥ सीवा के पास रायण का आना॥ पदराको, पाकेती ृध्यराम ॥ १३३॥

| 3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036      3036 | ना हुई मन १ सीता तेरी. सांच सभी है बात । बाता में                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पिंद्रजासु पहरा देगा, सावधान चेह आर ।। १६ १०।। ।।  सिहनाइ प्रनि सीता प्रेरित, राम हुए तैयार। धनुर वाण ले लिया हाथमें, पर्रना क्रव्य करार।।१६१९।। वले शत्रु जीतन की तवतो, शत्रुन हुए वेकार। वले शत्रु जीतन की तवतो, शत्रुन हुए वेकार। विण याये 'स्रग जाते हैं. याये तीतर योल। इंचिण याये 'स्रग जाते हैं. याये तीतर योल। भाराक पिंद्र श्रिह श्राहे फिरते, श्रश्रकुन समम्मो तोला।१६११।। वर्ग दिगे पा फटक लगते, ध्वा सुक्रट गिरजाय। श्रग्रान सममे हें युधननेये, वाहिर निकले नाय।।१६१४।। वस्तुल ये सव मिले चले जव, यह हे शक्रते नाय।।१६१४।। सन्भुल ये सव मिले चले जव, यह हे शक्रते निकाम।।१६१४॥ सन्भुल ये सव मिले चले जव, यह हे शक्त निकाम।।१६१४॥ सन्भुल ये सव मिले चले जव, यह हे शक्त निकाम।।१६१॥। वील शब्द है ठीक वाममें, फिर दिच्य में श्राय। वील भस्त यदि पडे सीलपे, सो नृप पटची पाय।।१६१७॥ कर्म शुभाशुम किए जीवने, सुल दुच रूप विचार। भला द्वरा हो भावि वातका, शक्त करें निर्धार।।१६१=॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जाता में लक्ष्मण के तट श्रध तुम रहना इस ठीर।                                                              |
| श्रास्त पुके में 'फार'' लगाता, रहना टसके माय। कभी भूल मत वादिर जाना, लांच कह समकाय ।।१६२०॥ कभी भूल मत वादिर जाना, लांच कह समकाय ।।१६२०॥ वां कहके राघयनो जाते, मनका भर्म मिटाय ।।१६२९॥ वां कहके राघयनो जाते, मनका भर्म मिटाय ।।१६२९॥ वां कांचे हो मन माना, मेरी रहती टेक ।।१६२२॥ रावण लोंचे हो मन माना, मेरी रहती टेक ।।१६२२॥ होता खुर्य रावण श्रांत टिलमें, मिला लभी श्र्यकाय । हात लपक कृटिया पे श्राया, जहां सीता का याम ।।१६२२॥ सदा योगी वेर यनाया, जहां सीता का याम ।।१६२४॥ सरम लगाई जटा यहाई, साधन सन ले पाल ।।१६२४॥ श्रद्भुत योगी यमा वृद्ध वय, श्राया सीता हर। करता सुमरण दिला सुमरणी, दिलमें फपट कटार ।।१६२४॥ हम सन्यासी पर उपकारी, टीनो उन्न यिताय। हानयां को सक्तट सव तजके, प्रतिपत्न योग कमाय ।।१६२६॥ लगन भजनमें मगन योगमें, करते विद्यान्यास। योगी का सुन श्रद्ध सियाजी, मनमें हो हुखास ।।१६२७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रयकुन श्रति होने से राघन, सोता तट फिर जाय ।<br>ह्या प्रान्त श्रयक्त का सारा, पत्त २ श्राटे श्राय ॥१६१६॥ |

| श्रयद्धन श्रवि होने से राघन्न, सोता तट फिर जाय ।

| विना विना के साता वा में एकता में प्रमाण । वोता हरता दाय प्रमाण, होता है पाताल शाहकशी होता है पाताल शाहकशी होता में तो है पाताल शाहकशी होता में तो हिंदी हैं में हैं होता कर देखा कियों को में तेन शाहकशी होता है पाताल शाहकशी होता है पाताल शाहकशी होता है पाताल की है पाताल की होता है पाताल की है पाताल है पहताल है पहताल है पाताल है पहताल है पहता है पहताल है पहता है पहता है पहता है पह |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एक्स प्यद्धी राज न साने, किया करी तम ताथ ।  प्रमान कर किया कर है हुए स्वक्ता संस्था है किया कर किया कर है हुए स्वक्ता संस्था है किया कर के किया कर है हुए स्वक्ता संस्था है किया कर के किया कर है हुए स्वक्ता संस्था है किया कर है किया कर कर है है किया कर है किया है किया कर है किया है है है है है है किया है है है है है है है |
| विना विमा के कारा वर दे पास से क्यान । । एक क्यी हा का अपने कारा हा हों की कारा कर पास हा हा हो की कारा हा हुए हा के का कर दे हिंद को का कर हो का कर हो हुए कर है कि वह कर है कि वह हुए कर है की कर है कि वह हुए कर है की कर है कि वह हुए कर है की है की है की कर है की |

| राम कहें सुन १ सीता तेरी, सांच सभी है बात ।  प्रिक्त श्रकेली बनमें कैसे १, छोडे हो उहात ।।१६००।  सिया कहें कुछ सोचो स्वामिन् । दिया श्रापने वैन ।  उस श्रनुसारे बचन निभाशो, रिखिये कुलकी ऐन ।।१६०१।।  दस श्रनुसारे बचन निभाशो, रिखिये कुलकी ऐन ।।१६०१।।  दम बल्तका श्रीषक श्रापसे, तजा राजका ठाट ।  वम निश्चित्त रहें साथमें, सहते क्ष्ट उचाट ।।१६०२।।  क्ष्ट पड़ा जहाँ श्रागे होकर, गया लेय तज्वार ॥१६०३।।  क्षय गयु किर काम करेतों, समक्तो मत्र बिद्धान ॥१६०४।।  बल्दी जाशो १ श्रात बचाशो । श्राबिर यह श्ररदास ।  वसमय गयु किर काम करेतों, समक्तो मत्र बिद्धान ॥१६०४।।  श्रायक प्रविच्छ को यह सूमी हुजको, केसे । जाऊं छोड़ ।  वस रहीं कहने से, सुज मन हुशा श्रधीर ।  वस रहीं जावेगा, मिले न लच्मण चीर ॥१६०६॥ महिपी अर्थे जहाँ तक नहीं आवेगा, मिले न लच्मण चीर ॥१६०॥ महिपी अर्थे जहाँ तक नहीं आवेगा, मिले न लच्मण चीर ॥१६०॥ महिपी अर्थे जहाँ तक नहीं आवेगा, मिले न लच्मण चीर ॥१६०॥ महिपी अर्थे जहाँ तक नहीं आवेगा, मिले न लच्मण चीर ॥१६०॥ महिपी अर्थे जहाँ तक नहीं श्रवेगा, तिरा ं हवाल ।  वीत समस्या है यह सुज्ये, प्रतिपल होता ध्याल ॥१६०॥ चील सम् श्रात मिले जब होय सबूरो, देऊ उसे सहाय ॥१६०६॥ कर्मे श्रम सिले जब होय सबूरो, देऊ उसे सहाय ॥१६०६॥ कर्मे श्रम सला बुर |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जाता में लक्ष्मण के तट श्रव हुम रहना हुस ठौर। पिंज्जटायु पहरा देगा, सावधान चहुँ श्रोर।।१६१०।। । लिह्मिएकी सहायतार्थ रामका जाना।। सिहनाद पुनि सीता प्रोरत, राम हुए तैयार। धनुत्र वाण ले लिया हाथमें, पड़ना कवष करार।।१६१३॥ चले शत्रु जीतन को तवतो, श्रक्तन हुए वेकार। वाया फड़का नेत्र रामका, मनमें हुशा विचार ॥१६१३॥ दिन्धण धार्में, 'स्मा जाते हैं, वाय तितर वोल। श्रश्मा समें हैं बुधजनये, व्यक्ति समक्ते तोला।१६१३॥ चरण किय कपास कैस तृण, श्रस्थ सम्मा तोला।१६१३॥ धन्मुल ये सव मिले चले जव, यह है शक्त निकाम।।१६१४॥ महिपी अट बिलाब रोंकु कपि, श्रान वाम निकाम।।१६१४॥ महिपी अट बिलाब रोंकु कपि, श्रान वाम निकाम।।१६१४॥ वील शब्द है ठीक वाममें, फिर दिन्धण में श्राय। चील भच यदि पढे सीसपे, सी तृप पदवी पाय ॥१६१७॥ कर्मे श्रभाष्यम किए जीवने, सुल हुल रूप विचार। भला बुरा हो भावि वातका, श्रक्तन करे निधार।।१६१८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रयकुन श्रांत होने से राघत्र, सीता तट फिर जाय। कहा हाल श्रयकुन का सारा, पत्त र श्रांड श्राय।।१६१६।। श्रय्त एक में ''कार'' लगाता, रहना उसके माय। कभी भूल मत वाहिर जाना, सांच कहं समक्ताय।।१६२०॥ फिरतो किसकी ताकत नहीं है, देखे एटि उठाय। किरतो किसकी ताकत नहीं है, देखे एटि उठाय। वासन भीड पे चले रामजी, सीता रहती ऐक। वासन भीड पे चले रामजी, सीता रहती ऐक। रावण सोचे हो मन माना, मेरी रहती टेक ॥१६२२॥ होता खुग्र रावण श्रांत दिलमें, मिला सभी श्रवकाय। होता खुग्र रावण श्रांत दिलमें, मिला सभी श्रवकाय। सद्या योगी वेर बनाया, सदको हो विश्वाय। भरम लगाई जटा वहाई, साधन सव ले पास।।१६२४॥ श्रद्भुत योगी बना बृद्ध वय, श्राया सीता हःर। करता सुमरण दिला सुमरणी, दिलमें कपट कटार ॥१६२४॥ हम सन्यासी पर उपकारी, दीनी उम्र विताय। हानयों को कमट सव तजके, प्रतिपत्त योग कमाय॥१६२६॥ व्यांग का सुन शब्द सियाजी, मनमें हो हुस्लास।।१६२०॥ योगी का सुन शब्द सियाजी, मनमें हो हुस्लास।।१६२०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

बर्चा करन सम्प्रियों सते कर में बाद शावाब है हो राजा की सबी करतो, को सूदर पाकरार अवस्थान में के किया करवान मान कर की पातील कराज्य अवस्थान करता अवस्था हैं इरिया महित बार्र मार्थ, रही करते साथ। कर हुन्य निर्माय करी में, क्षेत्र केरा जीएम बहुब्दशा क्षित्र काल दे करत करे का, क्षित्र क्षित व्यवस्था। वनमें केरा में पत्र कालक स्मीरिक रहते वस्य ।।१६१श पत्र प्रतीन सम्बन्धित है जाते सम्बन्ध हुन ।। ११ वर्ग र बाबा ! क्षेत्र भी घरवा, बाल बाल ब्रास्टाच ।।१६६ ॥ क्षेत्रे के ब्यानिक सामित् । या संस्ता क्यातः। प्रकाचित विकास बा केरा श्रुविके प्रमा ब्याम धाइत्त्रा क्या विकास में पुषाने सुकति क्या विमेतीका कामन प्रमान प्रत्य कार्स है पीते, इनको तेल प्राथ प्या र्थन हिरे क्यें र बालू हो दिल्ला कड़ी प्रमाणका ११ हर है प्लिक शूरको में ( क्या थोता मेरा क्या | भीका सेने बास्य सेवा औषा धन मित्र बाब । प्रस्थान प्रेमी वर्ष परे परे बारे विकास शक्षणा शोपदार निकान म बनायों, व्याव किए यह ब्राव्स । भीवा विकास पर्वेत प्रार्थ, व्यक्ति विकास वह १३३३।। यह पाल्या ! कोता है बहु यो भीवा विकास केता ! ह्या केन पारेश सावा, हो नहीं हो नाम !!१६०!! पोसी युका कान शास्ते धन होकों थे नास ! वादिर यनवर भोचा नेत थे पोर्ता सावास !१६०२!! विश्व को स्थान कार्य विश्व के सामानामा ११९६७ ।। विषय समन्त्रा को प्रीकृत तथ पोगी पूजा बाव र भीषा के के कार्तित आकर, काले मकते प्रश्न शहर ॥ कारी कार में परि का पक्ता, यह है सेरा केता सीमनेत को फर कबर है, श्वर क्यारा क्या ! वार शहर करा। पीब बड़ी पढ स्थाता संबंद, अन्ते अरेब उपचार। ।। कपटसे सीताको इरना ॥ राज्य की अभिनेत राज्ये, में हैं बहा जाज प्रावहरूत । प्राची कीता कही प्रोच में, कर तेरे जायान । कारण करती काली को, चली। जिस काली चारक ।।वहरूश। कीन क्रम कंका राज्य से पुत्र धनी पुत्र शन्त शाहर १,१ पेसे क्यांक बीवन धवना बिक्सिमी पूर 119६११। कामी क्षण बात बड़े बती !, बिश्व मते में बाब्द ! सेन हैं जिला हम भी से मा, अरहे विविश्व हमेरा । सर बाबती विका सीवते हुने कारी हुन केरा ।।१६२९।। हानको सार् हो सर्वि केलक बात क्यान कर नेतृ । योके में सर्वता है सम्मत्ते, कैसा लूट बरनेता।१९४४। विका करी ने हुए निरुद्धारों आता में निस्स हार। विकास को किन ब्यूडिमेरी, ब्यूड मूं महे साथ ! थीय करा विक्री अन शुरुद, गई बन्द्र शुत्र शुर । । इच्छा से जिस कीर कबाजा दोन सभी कुम्सर ॥१६१ ॥ स्वका समस्यो प्रयो पर्श्वी, रक्षी शर्म सब साम १९९५म्म मं सूबी या वाद्य बच में कुई फिक्स क्यों ? बास । मध्य क्षार्थं योमा महि रेते, योगी की बदकार धारवश्था। खिबा करें चन ! योगी नवा है, करता बिसा विचार।

| ,                                                                | 77 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 2 2 2                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| घरे हरात्मत्र ? टाक् तस्कर, सिया लेय फहाँ बाय ।                  | निर्भय हो के रावण जाता, सीता रही पुनार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>एद्य लगा भाषात वज्ञसा, प्टल बिला सुर्काय।</b>        |
| ऋपना क्राम समक रत्नजींट, रापण सन्मुख जाय ॥१६८३॥                  | पडा १ पद्धताता पत्नी होनदार गति लेख । १६७४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | होंस उडे सीता के सारे, कैसा निकला घृष्ट ॥१६६४॥          |
| चित्र कभी धपने नेनों से, देखे नहि धन्याय । 💎                     | सरजाने का फिकर नहीं है, शल्य रहा हुन्त एक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विमान पुष्यक में विठलावें, सहसा रावण हुए।               |
| चाह प्राण रहे या जाने, इसकी नींह दरफार ॥१६८२॥                    | पस विहीन पडा धरणी पे, वह पन्नी साचार ॥१६७३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जनरदित से सिया पक्ट करू, रावक लिया उठाय ॥१६६४॥          |
| बहना इससे मिया छुटाना, ध्रपना फर्ने विचार ।                      | पकड पिंकी पास काट टी, करमें खे तत्तवार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | खुला तेरे ' हैं -कौन ? सहाई; सुजसे दे छुडवाय । ·        |
| राम प्रिया की लेकर जाता, कैंम ही मुज सहन ॥१६ नशा                 | नहिं हटता जब क्रोध चढा है, रावण शिर तिरमूल ॥१६७२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तुरुष्टिं सर्ज की द्वा करू गा, खुट में होय -हकीम ॥१६६३॥ |
| भामरटल जिय मित्र इसारा, उत्तरी यह है यहन।                        | भाग ? निश्यंक अर्थों प्रोता तू, श्रपना जीवन सूस ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | केसे १ वेश बढ़े 'से श्राना, सुक्ते नहीं तालीम।          |
| सुना रुइन टसने सीता का, विस्मय दुषा अपार ॥१६८०॥                  | रावण कहता हट २ निरलज, जा तू दूस दवाय ॥१६७१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) जो श्राया वक दिया जवांसे, छोड दिया सब भान ॥१६६ ॥      |
| प्रहेनरी का पुत्र रान लाट, विद्याधर उसवार।                       | सीता को हुटवाने कारस, पत्ती धरे उपाय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रावर्ष कहता प्यारी ? तेरी, चलती खूब जवान ।              |
| म सामा हिम संगदास स्थाप ना उन्हां ।                              | चोच पांस पर्जी से नॉचे, रावण को हरहाल ॥१६७०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राजा - होकर दास विषय का, वनाभाव विद्वप ॥ े ६६१॥         |
| । मीन दिन गनगामें गननि का यह ।।                                  | पत्तीः जटायुः हाल देख ये, सन सं हो यहाल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निस्तट' श्रम धरा ये तैने, होते, ऐसे भूप ।               |
| निश्चयं मर्रो स्वीयं निकालं, श्रीकरं कंटलं यांस गर्ब्दा          | । सावा रक्षाय जटाच पालका अपल् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बोहेंने निह तुजको जिंदा, बृथा फुला न्मत गाल ॥१६६०॥      |
| स्ति र सावा देख याद्य, जग त्राम रामा                             | निक्त स्थारिक मान्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | थगर भेरे पति आजावेंगे, देंगे श्रकड निकाल ।              |
| विसी करावा सुन्ता नार्ड अवस्ता, स्त्रांचन करा सम्बद्धाः संबद्धाः | ऐसे राचस मुक्ते पकटलां, हाता पर श्राधान ॥१६६२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भाग ' चला जा ? बरना तेरा, थिरपे घाया काल ॥१६४६॥         |
| सुझ सरन पर पालपर नर, तम या या छा । गाना । । १६ छटा।              | सींचाना, ज्यों गहें कहत्तर, वसुला पन्ड मान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | की बे हुत्ते से बदत्र तू, हठ २ है गृह चरडाल ।           |
| जीन कीटना राज राजकान, कर गाँउ हैं।                               | शास्त्रों ? बल्टो सुक्त हुडामा, इस राइस के हाथ ॥१६६०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कुछ ही दिन में ऐसे नुषका, होगा जगसे नाय ॥१६४८॥          |
| क्षेत्र सारमा मेह सम्भनी कर्म माच श्राचात ॥१६७७॥                 | जनार पिताजी देशार्थ सुमरा, हो । मामडल आर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राजा ऐसा जिस भूमी का, कामी या बदमाया।                   |
| वहल गई किरसत ये मेरी सने न कोई यात।                              | देवर संस्माण्या सा सुसती, करत हा तमान गर्दरर ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | करता होगा वृथा प्रजापे, श्रत्याचार कठोर ॥१६४७॥          |
| ष्यां रूपे उपमारी सारे. नजर कोई नां ष्याय ॥१६७६॥                 | प्रविश ही के किट्रेंग सीता, यह कहा सातराम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | करें कमें यदि नीच-भूप हो, निर्लंज वन सब ठोर।            |
| विगोवकानी स्नाफर कोई, जरूदी करो तसहाय ।                          | The same of the sa |                                                         |

हुग जल लाकर रोती सीता, ज चे स्वर घकुलाय ॥{६६६॥ | कोई श्राक्षो ? सुक्षे छुडाक्षो १, गए क्रुं भरतार ॥१६७४॥ | छोड क्रिया को कहें दिनय से, त्∙श्रन्याइं राय ॥१६८४॥

प्रत बोक्सर एटिमा सेर्, धांकी बर धार्थ। राष्ट्र प्रनर पत्रम् से सराम् विकास राजा पान पत्रमा शृहत्वही थीन क्षेत्रे की कल्ला, क्षत्रा होती क्षत्र । मेरी रक्षा दिल धाना थे, होते हरे हमात हात्वाहा निर्देश कर में दिए क्षेत्रक क्षीता स्टब्स बहु हुआ र्वजनिते वे निया ग्रायन्ता पृथ्वि वर्षे प्रम काम ॥१९३ । राज्यम् को बार खुराहे, बार किया प्रदेशक । राज्य का सकत है होता, पूर्वा राज्यता बार प्रदेशका राज्य है राज्य कर प्रदेशका है, बार के रहा समाव । श्वर निमान प्रस्त विका क्षीती, निमता हो बाब्दार । पान पुत्र दोनों में होता, राज्य मुख्या बाल ११९६८३१ थाम क्या करो सम्ब धमाना, ब्लूता में धम श्वाप and the sea fed water, the win service ! शुक्र कार्यों में **बर्जन शाम**रा निकार नहीं! व निकास ) हु कू का विराया नारे करे कर्यू वेश बाल वसाय।।१६८१। निर्वेद हो के पता किन्तु त्रम, हम्मित सुख को दाव । देव ब्रिंग को पूज रवल्ड, धनता इस के ब्राम ॥३६८४। । बिसान से खबर बासना ॥ सूचर केवर शीच कथा है। शुक्र काश गाय (11 क 3)। मेरे बरली शिक्षी युवियां, सुकृते केरे माना। ह्म पत्र से को शीका ग्रुज्यी, ध्यस्य कार्नेते राम शृत्वत् पुष्ट पुष्ट कर कीले काले, छुन छुन बारक्वार शाहरूप प्राप्त पांत रुप केले केलर, काली विकार प्रसास ! वित्र आनेती पड़ी विश्वत किंद, क्षाब आने तम्बदीर 115% थीता रोने बाती को शामक, बददा की बंबाय । इस कारम से कियों किंद्र को कर देवें इस सेर / १६६७। कींप बढा श्रीता की नामा बाब में हुख भोर ।! १९४९। बिर गेरी शुन को काल, पार्नेरे रहकीर ! में धुविन्दारी किस कावा के, बेबर विषय क्रात ? हुन्दे क्या क्या होता मह्मुम थिया गई किस चोर | म्बन्ध नवर श्रेष कारब पाँच थी, बाँधे श्रुव नदाव ।।११३ दाप र दान होने धन्यहोनी, मुंतो सी तुम पान । धाधान नेवर भी शुन करते, आकृते शुरम्भान शहरू ११ that t was fen regard is, the self seater ! बात करेंगे किया पतिबद, बिना वर्ष विद्या और। । सीवा को राषण का समभग्ना ॥ वर्ध स्थानव र विचा देशको सद्धा गर को चार ।। १३ रा। योषण सद्धा बार्च ब्लाइट, क्लो दरीके स्ट्रेस । को बचे पालाय ब्लाइट, क्लो जा से केन ॥१० (।। यारी पालियाँ बोल बाह से, रोती स्टात हवा। हकी बन के बन्ने की, पाना हुन्स नहान । जिन्न दोने से काम हरता, कीम पने हत्वान शुक्त ।! पाने हुन्स ने मात्र निया भी हभी कम से बतान । भामनवा भाग भागा सब सब स्व मनवा ११०११॥ तथा ग्रीस विवद्भा कर्त क्षत्र चीवन परस्य विकास ४१००३ शीस विशेत्तरिय बदा शास्त्र में बरमा मदाव स्था । कीन कार सरवाना बहुतर, रहना अमीकीश !! १७००: पूर्व कम् श्रुम धरन वेबले, क्यें क्मी क बाप !!१७०६॥ बिना राम निव राज्या को मर्देह मेखे धर्में बचार ! र्थन प्रमान से हाने समानी, एक में सम्बन विकाप ! हुम्म स्वाक तेश सम्बन्धः, रहें परस्य का वृश्वः। काम सबे से इत्त करों में कार्यों सु काम बतात ११।

| ॥ इति द्वितीय भाग ॥                                      | -                                                   |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| रामरास ये गाया मैंने, गांव रम्य रतलाम ॥१७४०॥             | चङ्का से दिश्रि पूर्व बाग में, देवरमण सहकार ॥१७३०॥  | परनारी पे इन्य चलाया, बेशक बेईमान ॥१७२१॥              |
| लैन धर्म के रागी रहते, शुद्ध श्राद्ध श्रभिराम।           | घर घर लङ्का को सिनगारे, लाए निरुपम नार।             | हाथों से मुख काला करता, क्या ! तू है विद्वान ।        |
| तिथि द्वादशर्वी पूरन कीना, श्रह्म बुद्धि श्रनुसार ॥१७३१। | श्राय वधावे मङ्गल गावे, जय जय ध्वनी उचार ॥१७२१॥     | मत सितयों को सता समभजे, अन्त रहेगा रोय ॥१७१०॥         |
| विक्रम संवत दोय सहसके, माघ कृष्ण रविवार।                 | स्वागत कारण मंत्री थादिक, सुभट लङ्क नरनार।          | श्रय रे जुरमी क्यों जुरम कमाता, श्राधिक मुजपे होय ।   |
| 'पूज्यनन्द गुरु' शिष्य सूर्यभूनि, कथी कथा हितकार ॥१७३८॥  | लकार्पे सीताका आना और प्रतिज्ञा करना                | ॥ रावण को सीता की फटकार ॥                             |
| भाग दूसरा रामायणका, कहा श्रल्प विस्तार।                  |                                                     |                                                       |
| धर्माराची सिव पथ साधी, बढ़ता सींख्य ऋपार ॥१७३७॥          | कुछ ही दिनमें इसके दिलसे, पलटेंगे परियाम ॥१७२८॥     | क्रोधित हो उत्तर वह देती, कटुक शब्द दर्शाय। १९७१ श।   |
| कर्म सुभाक्षम भुगते प्राची, निज दृत सब ससार।             | सीता चाहें यदि निर्हि सुजको, करूँ न सहसा कीम।       | श्रन्य पुरुप लख सीता श्रपना, लीना पैर हटाय।           |
| उधर राम लादमण हिंत जाते, आत प्रम मन थान ॥१७३६॥           | मुजको नारी चहें उसीसे, क्रांना तबही प्रेम॥१७२७॥     | लाज रखो सुज बचन मानलो, विगड़ी पत रह जाय ॥१७१म॥        |
| बैठी सीसा उधर बागम, रावण धपन स्थान।                      | साधु समीप रावण ने पहले, लिया हुन्ना यह नेम ।        | सीस रखा सीता के चरणों, श्राबिर भाव सुनाय।             |
| हपे दशानन श्राधक हुश्रा मन्, इच्छित घनता काम ॥१७३४॥      | न्निया बाल तृप योगी हटका, मिटना कठिन विलोय ॥१७२६॥   | राम लखन तो है बनवासी, फोज शस्त्र नहिं पास ।।१७१७।।    |
| करके श्रधिक प्रबंध सियाका, नृप श्राया निज धाम ।          | नूतन पशु श्रादि भी, धीरे, धीरे बशमें होय।           | नहिं जा सकती मज कबजे से. फले न तेरी श्राय।            |
| तबतक खाने पीने का है, मुजको प्रत्याख्यान ॥१७३४॥          | धीरे धीरे रहन सहन से, सिया लंगेगी हाथ।।१७२४॥        | निम मोनी माधिक के जेवर हाजिए में हरबार ॥१७१६॥         |
| जबतक राम खाबन की खबरे, सुनती नाह निज कान।                | प्रेम पुराना श्रधिक रामसे, हैं सीता के साथ।         | के किन नहिं होने जर्रा है सजली सब सिनगार।             |
| कठिन सिया करी प्रतीचा, मनम धर सद् झान ॥१७३३॥             | ज्वर रोगी को तेल खटाई. लगता ज्यों पकवान ॥१७२४॥      | राष्ट्रण कह म किया डाचत थ, चनहां चान मंत्रपार।        |
| धरे न सीता प्रेम किसीपे, एक राम में ध्यान।               | हाय लगा नण प्राप्त हैं , भूग निवास महान ।           | मरे सिर इक प्रवत्त ।धना है, यर बार श्रांशम ॥१७१४॥<br> |
| त्रिजृटि नामक रखते दासी, सीता की प्रतिहार ॥१७३२॥         | खडन करना अन्य बनका, रूपण जान र जान है। १७२३॥        | वस्तु चुराकर लाना पर की, नर नीची का कास।              |
| कोकिल मैना करे मधुर स्वर, खिले फूस फल डार।               | श्चनहांनी भी हा-पर सरा, बाबा अवस्त नामा ।।          | चत्री कुल में दाग लगाया, करके आत्याचार ॥१७१३॥         |
| मेवा फल मिष्टान थाल भर, धाते विविध प्रकार ॥१७३१॥         | श्रीश सीतंत्रती सूर्य उप्पाता, तजह दान जाना ।।१७२२॥ | मुक्ते काम क्या र लङ्कागड़ से, तुक्ते लाख धिक्कार।    |
| रक्ताशोका तर तल झीता, विडलाई धर प्यार।                   | र र जिल्हा मुन्ने दक्षि सर्वति ।                    |                                                       |

LA CERT CAN THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF TH रण्यम् इत्रोग क्रिन्तो स्, पाणा व्यवित वार । ्यम स्थान हम स्था पाने प्रस्त हम सन्दात ॥ १ । रत्न हुए रतः ज्यम् राज्य, रतः में दार रक्षाय । द्भारत कायत सम् के द्भा सुनते हैं। प्रमुद्धन है एक दूप गोर गाते हैं।। दर्।। . ॥ संनादा बनमें दावक रामका खर्मणपे जाना ॥ E GACOAG E Constitution of ्य शुक्रमा हे बाबा था, गृह्य ग्यू यथ काय। विधियत बज्जे दश बंगम के हे बीता बंदाय। इ म ब्यूटे पन बर माता, है बाब हो किय बान । ं बरते गष्ठ जान में, बीर विश्वय जोशाय । राज के वृद्धि व्यापत विकासता के पास ॥ क ं विशा क्षत्र के क्षत्र है। इ.स साग ॥ ---新 , विश्वीव क्षीच क्षण्याम् ॥ वृ ॥ West water a ं विश्व श्रामा मीनम् कृत्यासः सुरीयरे उसी बना चिएं । and antique ? fact and a fib जनर विना ने पानिक गरेचा, बरी सने निजनान व्यापास कर सुने श्रवापा 日前者なる difficalità favor aven figur f े वस्त्रे हुमा निराग्धा मा , बह या श्रम विकास । True It avie it a 41 44 441

|                                                     |                                              | तेरी हालत होती क्या थे, कही सुन हो चैन ॥ २०॥ । ध्रमा |                                            | ~~~                                       | राम नाम श्राधार।                                  |                                                                 | पाए श्रन्तिम राम।                                | 1 80 1                                     |                | 1 65 11                                       |                                                                       | = %=                                  |                                                      | 11 88 11                                     |                                                      | 1 88 11                                   |                                                | धिरी का ध्रम करके भव्दर्भ, में नारा है समावा॥ १२॥ मेरी | _                                                |                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | विना सिया के काम न चलता, श्रपर हुथा सब बात । | श्रमी मिली दी सिंधी देवीकर, यन पर छुन। उनार न रू न   | Carly Company and and and a so a           | केने नामे प्राप्तकारों शील सत्य ग्रहार।   | भूग हंसो १ वह इस ग्रामिनी गई कहाँ किस काज ।। २६ ॥ | धुना रहात होता.<br>स्रोतिका १ क्षोकिल क्युटी, सिया बताटो श्राज। | राम कह अप । जार रेपड़ स्टार स्टार सम्बद्ध । रह ॥ | भिर्म विकास के साथ किस होते ।<br>          | ह्मर उनर नः डि | स्त्र श्रद्धा के कहे दिशा में, दिखान कोई पास। | स्वा चतुर्य अन्ता १०० १००<br>हार से निशा पत्ति वर सवसगत सुखदाय ॥ २६ ॥ | शुम सावा स लागण गणा है।               | मुजका भव र अर्था द्वारा, ७                           | परापकारा उस छुगाना, नाम पिछि धर ध्यान।       | दिल में लाए देश दिनार्थ, हो रूपार्थ, रही नवकार    २४ | देख दशा पहा को रहेकर करण स                | श्रव निह बोला जाता सुलस, ।नक्ष्य १६ ५ गाउँ ।   | मेरी हुप्टी पांच काटक, हाल नेथा हुए जर ।               | सिया छुडाने बाह्य उसी सं, चला न मरा और ।। २२ ।।  | े नाम मेरा बोर                            |
| निमान सम मारा पूर्व भर्म, बार क्षत्रन ब्रावान ॥ ४०॥ | रथिहरू है। लखन सिम्म, यहंगा गर जागाना        | रूप दुर्गा स्थाप सहस्र भर जीभगास ।                   | इस हुपेको से पल भरमें, जीतगा निर्भोक ॥ ३६॥ | इसी साथमं युद्ध तुमारा, है नहिं करना ठीक। | थाने थाकर कहें आत से, सुनो हमारी वात ॥ ३८॥        | उसी समय था खरसे छोटा, त्रिशरा नामक आत ।                         | नूप दृषणके साथ श्रंड है, निर्भय होकर ग्रंर ॥ ३७॥ | उधर श्रकेता लखणें बीर बर, करते युद्ध करूर। | दपण का मरना ॥  | ॥लक्ष्मण के शरणमें विराधका श्राना, श्रार खर-  | कीन सुने धंगल में जिनकी, विषदा दय निवार ॥ ३६ ॥                        | चयाम स्टित चयाम चेतन, रहते सिया उकार। | द्याद्यो लह्मण भेट्या ? सुनलो, सारय करा इसबार ॥ ३४ ॥ | दिया सियाने साव्य विपन में, सुख की तज दरकार। | किया रंग में भग श्रवानक, हु स निर पढ़ी पहार ॥ ३४॥    | कोन ? हुए ले गया जानकी, पग्ने पति यत नार। | सिया विद्रोहा कारण रघुपति, जल भर हम रायत ॥ २२॥ | बोदा विद्धेंडे पति पवि का, कांन ? नहीं सोचत ।          | सज्जव जाते साले निर्दे पर, शाले सब ष्यहिजन ॥ ३२॥ | शयन सेन यह देख सिया की, हाता हु: अ महान । |

शयन सेज यह देख सिया की, होता दुःख महान।

एक दुष्ट था उठा सिया को, जाता दिच्य देश ॥ २१ ॥ श्रन्य सभी ससार समक्षता, दुखमय सारा गात ॥ ३१ ॥ | स्माके सम मारा पल भरमें, वीर लखन चलवान ॥ ४० ॥

| ाका स्था निवास का का अन्य प्राप्त का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कारास्य वनसा अस्या आकर्त सुरुक्तक करोड़ा।<br>कारास्य कांग्रस्य कर्ते आस्त्रे, वर्ती राजका च्याचा। १व ॥ | समा पन ! मूं समझ्हामी, रिसमें का क्षा होंच । १० ।          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| क्षेत्रवार्तनम् ? यह शास्त्र अन्तर है, वेको प्रामनो कोस ।। इन् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | किया वियोगी पोनी क्षेत्रे जिला किया विकास ॥ १८ ॥                                                       | वान पर विभाग सम्बन्धाः प्रति निकालका है।                   |
| धीतक्षकर क्षतकार स्वत्रकार भीते भोको बोधा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बारी मृत्ये। राम त्राममं, भूषो मनते मात्रा                                                             | राम हुन्। को राज प्रवा, ध्यावके प्रतिपास ।                 |
| त्यको शांचा क्षेत्र क्रांस्टा, सत्यान कविता हो काय ।। ५० ॥   नामु पको तथ शांस मुस्तियको १वे निकार क्षारीमा ।। ६० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तकतो शापा धैन प्रमुक्ता, अस्त्रम प्रक्रित हो स्ट्रय ।। ५० ॥                                            | 'n                                                         |
| क्षेत्रे साथ विराण क्षत्रण क्षत्र, क्षत्रो हुने सन काण । जातो क्षत्रों की स्तुष्टरान्नी निर्देश सूचने काण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | धेने बार बिरान क्षान क्षा, क्षी हुए सन काच ।                                                           | इक्को कोतनमें रचा सुर्रिक्य बहु को एक पुन्नाम ।            |
| हेकारन्य है एवं सब्दर्जे हुन एन बाबा निर्मार है है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पुर प्रबंधे प्रताब ब्दारे, पर बब से क्या काल ।। इक ॥ ी खर पूर्ण की मारक शहर ताका रामप खाना ॥           | गुर पत्रथे पतान बदारे, पर बन्द हे क्या जाम !! ४० !!        |
| जिल्हा की की की सम्बंधित कार -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | भी होत से साम्य क्रम्पदा है आमाना काम।                     |
| ंपत्र त्या प्रज्ञा होते तत्त्रकों, समितात हो , चेकार सा व्रत्त झ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बारे बड़े से बिका बिकारे, बने व्यक्ति हाता। १६॥                                                        | 5                                                          |
| सम्बर्ध अपने विता किन्द्र मर्थि, यह सीवा भार ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विकास प्रमाने जीय बिबारी, समये बहि बादान ?                                                             | भीस समय क्षेत्र एक प्रश्न विनाने कात्र।                    |
| थार पुरुषे एक महियाना, कैसे एकता काम ॥ १४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विका पेका सूरा मते उसी अन भी सेका अंकार श १४ ।।                                                        | ç                                                          |
| क्षा पुनं के माधा केन्न्यी ! , विशा प सुकतो राज ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पर की सं शूपका भी नरहा, जाता का के द्वार ?                                                             | इन करीका बीठल कारक अने संबंध कर त्या है।                   |
| भारत १ में चिरक हुन्या भन्य, ब्राम्या स्तिर बसारत ।। ६३ ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | विना सुबक्ते कमी व होता, चन्नमा का बाह्मा। ७४ ॥            |
| श्यर कार्या थारी श्रीता अधर ध्रुवन साता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | प्रीमेर क्षेत्रपास्त पूजने करते हुन क्षत्रकात :            |
| थाई अरोते अन्य तर, बीर निया दुल शाय !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वर्षि सारा क्वाटक स् सिक्स चक्के की वेदाव ॥ स्त्र ॥                                                    | सुत्र विषु क्यांत्रिको इत्रवे अधिक विद्या व्यावस्था ॥ ५१ ॥ |
| विकास के का का के प्राप्त करा सातन वात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | बार राबप्तके अबक कार्र, इ. हात पुरमान ब्हाचा               |
| विन्या काम क्या किया गमार्, प्रमाता प बाउ व ६१ म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विभिन्न क्यों दिए तुम क्टबाबे पहुंचा पू. पमग्रार ११ रए ।।                                              | राम तुम्पा १व वेतेश क्षेत्रया विषयाय ॥ ४२ ॥                |
| सिमा सरीस मुख्य ग्रुप्तात् माता स्मान काता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | क्रवन कर्ष कार कोच मूचनो, प्रथा म कर प्रकरत ।                                                          | को बाद सम्बद्धे धान्य, ब्युटा विवद क्रांट्स !              |
| माना क्षित माना माना माना क्षेत्र क्षे | या क्रमाई पूर्व क्रमका संगठ इक्की पीर।। २३॥                                                            | मधी प्रमान का प्रमा अने प्रमा करता जात । ११ म              |
| विराह अवधारी का हुए हैं, धनने बरते बाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्चन श्वत मारा श्रेषक इसने, हुन्या इसी की चीर।                                                         | च्यारा पायन चंडपीन, वय सुत बाम विराध ।                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                            |

| _ = = .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चले उसीकी मोध निकाले, देख सभी अहिठाया। ७३।। धन्य ।  ॥ सीताकी सीधमें जैवर का मिलना॥ विमल तम चले किर खुद हूडनको, मिलता उन्हें नियान। यह ने जो जैवर मीताने डाले. सभी मिले उस थान।। ७४।। चिह्ना किए इकट्टें किसके हे ये, नहीं रामको ध्यान। जलन वाकर सबको लखन सामने. धरे उमग मन श्रान।। ७४।। राज वि                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वचन इसीको दिया युद्धमं, पूरी करे जवान। तव विराध ने सिया द्वं छने, भेजे मट सव थ्रान॥ ८६॥ भट विराध के वन २ रुगेधे, श्राखिर हुए निराध। युन लोट नीचे मुख करके, खडे रामके पास॥ ८७॥ राम कहें श्रय सुभटों ? तुमतो, स्वामी भक्त कहाय। यथा शक्ति की महिनत इसमें, दोप नुमारा नाय।। ८८॥                          | चह होगातो द्वात श्रापको, कर- टूँ-गा सर्व श्रान ॥ ५२॥ धन्य लखन हो सुर्ग्ह कि ऐसे, श्रीलृंबंत गुणवंत। विमल भावना उत्तम सुमको, विरले संत महंत ॥ ६३॥ यह नेवर है सिया पैर के, सिया हरे चंडाल। ६८ सिया पैतिहत सियने, लॅंगे सुब संभाल॥ ६४॥ लखन कहे पहले करना है, काम एक तत्काल। ६८॥ राज दिलाना धुर विराध को, नगरी लक पयाल॥ ६४॥ | क्यों कि मैंने कभी उमर में, खखा न सीता खंग। माता चहरें को निंह देखा, कैसा तनका रंग॥ ७६॥ कभी निकट में-जाता यदि तो, रखता नीचे नैन। नहीं जान सकता में जेबर, समक्षो सम्रे बैन'।। म०॥ कोई पाका जेबर होतो, कट खूंगा पहिचान। क्यों कि सुवह में सिया चरणको, नमता प्रतिदिन श्रान॥ म्१॥ पेत नेडर उस समय देखता, उसका है। श्रव ध्यान। |
| द्ध्यंत्रका श्रा कर उद्देश नर अप प्रवास ।<br>हुज पिता ऋरु काका मारे, तेरी क्या है हैं- सान ।। ६४ ॥<br>तभी सुंद भग करके जाता , श्रारण दशानन पास ।<br>राम लखन पाताल लंकमें, जाकर किया निवास ॥ ६६ ॥<br>श्चपने कर श्राधीन राजको, करते भूप विराध ।<br>खर महिलों में राम विराजे, रुष ही सौख्य श्चगाध ॥ ६७ ॥ | तव विराध से वोला कट्टमंय, करके क्रोध अवाज ॥ ६२ ॥ मुज पितुके ये मारन हारे, दिया इन्होंको साज । अत. दुक्ते पहले मारू गा, इनका बाद हलाज ॥ ६३ ॥ करते युद्ध विराध साथमें, हय गय सेन्य अपार । जय लक्त्मणजी गए युद्धमें, देय ऐक ललकार ॥ ६४ ॥ शर्षनका आ केहें सहसे, मत लंड थे बलवान ।                                           | कमें होय उलटे तब दूजे, क्या कर सकते काम। तब विराध यों कहें रामसे, सममो सुमो गुलाम।। दृश्।। लंक प्याला सुमो दिलादो, चलो श्राप हसवार। खवर लगावे फिर सीता की, करके कुछ उपचार।। ६०॥ तब विराध श्रुर एडवर चलते, सेना सब ही साथ। सीम जहाँ पाताल लंक की, ठहरे जब रघुनाथ।। ६१॥ इधर सुद खरपुत्र सैन ले, श्राया लढने काज।            |

| द्या ६४० असे मार करने वही इताबामार्थ्य   पानी एवं लोक्ष्य हुए हैं, किसे बही संदर्शन मामूर्ध   पीर विदेश पूर्वय का काच्या, मेल कान्य प्रामा ग्राम् ११ हुए। | राजी वन लोगूर दुत्र थे, किसी नहीं बन्हता साराहत            | att eis an nice nen all fain biefn                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| वृंधे पूर्व का बल करने, क्लिका क्षेत्र। प्राप्ता                                                                                                          | कुर्तर के सम बार भवाबक, हुई व किसकी हुए।                   | 1 EC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10          |
| उस वारी को पानदा हुए में बाता रोष्ट्रा दीक ग्रावरता                                                                                                       | 37                                                         | च्याप्त का तुत्र कार्यास कुल्ला क्षीत कराव ॥१०४॥     |
| वापी बसने वा ए काम यह, किया होन निर्मीक।                                                                                                                  |                                                            | निकार करात वाराध्य १४६०, काल वर्ष वर्ष वर्ष वर्षाय । |
| करें किसी की सत्त्य जेंद्र बांद्, पाण् हुआ अबीर ।।१२४॥                                                                                                    | क्षा पान पुर कार को दोने थीर क्यार १९१४।                   | mat: Ity ale fien' aten et Bein bit                  |
| बच्चर्रास प्रुत सुत्र बच बारी, स्टब्से पद्धि कस्त्रीर।                                                                                                    | शितम्बार के बरण शावा बद, पार्थ छए। यह बार ।                | बाबते को दुर्भ कार्यन मुद्द, संकार द्वीत कार्यात ।   |
| बाबी डुक को बन दिवा में, हम बद यमा मधाप (१२३)।                                                                                                            | श्रेत क्षत्रिय का नवा काल के, क्षत्र विश्वय का कोर (१९३३)। | quite gara grat, ma ner fen feme en an               |
| वेदा स्तवाकी चित्र क्यारी केंद्रे करा में चाक।                                                                                                            | योका हुन हुन्ने व सत्री को हुन बरहात चोर।                  | यात्रे हे सुध व कोन में दियात् । यात्र महा मन महा    |
| श्वास्तर इसने मेरी केटा क्टा कीकी इसकार प्रश्निमा                                                                                                         | क्या बन कन्यत्व क्त की, को दमके अवि अंत (1999)             | क्या बारे बार्ट हे ब्राम, बाब क्षा बच्चार ११०३॥      |
| पर सिंप संपर करते पूरा, विधा कर कर करता                                                                                                                   | को क्या की वा होय करिया कर हो साथ क्यांत।                  | क्ष्या तथ श्रीकोष कारही तो के अन्य अविदार।           |
| उत्तर पद शुप्तीय फिल्म में, वैद्य श्रीय प्रकाय ॥११॥                                                                                                       | _                                                          | रक्षा पुर थर प्रम्म पुरमें प्रता द्वारा स्थान ॥१ ॥।  |
| बाना पुर में बाद बाते में, एक रहें ब्यूनि ।                                                                                                               | मनी बाब को ऐक समय थे, को बर मर्कि के श्रीब (               | क्टो ब्याप हार्थंत्र का में दिशा का उद्याप।          |
| या महिन में बार इत्र्य बर, बर बात की बाल प्राप्त प्र                                                                                                      | कीर कीर के मेर समय में, रहें इस शक्ति हात ॥                | went with and exam, faferenge wie in all             |
| प्राच्ये को सुनीय द्वारत हो, बन में किया बिबास।                                                                                                           |                                                            |                                                      |
| चयत हुन वर्षे की कांच, हुई म कुमी बार 81941                                                                                                               | धाने श्रांच करे क्य, धाविरकोधी कृत्व ॥।।                   | ===                                                  |
| धारने ये धुन्ने ने ध्वामा धरणा सीम मारा।                                                                                                                  | धोष क्षाका निवास इसमें होता गाँउ निवा शाम ।                | पाने स सर्वतारको, बात गानक गार ।                     |
| बार् सूर व स्थाप बर्व, पाप मन म बाद ।। । दा                                                                                                               |                                                            | martin fact and gain full are u ac a                 |
| चना मूच का हुआ में, हुनु मार पाया भरा                                                                                                                     | विका भेरत सिंधा अपने होता है को माना।                      | करकार कमर विदेश कारों से स्टेशक                      |
| प्रकास हो हम आपनी, होती बाँह महबाब 1899।                                                                                                                  | यका कुछ कांक हुतीयें, दावी मुकाबार !!! जी                  | ८ दना नदीर पन सारमगति देनरका चाना ॥                  |
| सुबार इस्तु हुए कारी, क्योरिवि एक्टबार। अमने दिक शुमीब भूत ने, हुजबाना श्रमान।                                                                            | gut gus IV utit, untiffu gumit !                           |                                                      |

| दूत समय ग्रुभ देख सुनाता, किर्किश का हाल । क्या में स्वामिन् १ कहें श्राप को, हाल हुआ वे हाल ।। इ६॥ मेरे तृप ने कहा श्राप से, नाव बनी कक कोल । विना श्राप के पार न होगा, जो कि काम वेडोल,।।१३७॥ वीवन तक उपकार श्राप का, मानेंगे सुमीव । वीवन तक उपकार श्राप का, मानेंगे सुमीव । वीवन तक उपकार श्राप का, मानेंगे सुमीव । श्रादि श्रत से तभी सुनाई, बोला बीर विराध । श्रादि श्रत से तभी सुनाई, बोला बीर विराध । श्रादि श्रत कहना सखा, होगा दु.ख श्र्याध ॥(३६॥ कहना उसका है सुज सिर पे, समक गया सव बात । क्यों १ कि उनकी नारी सीता, उठा ग्राम नर जार । इसी समय में राम लखन भी, होय वहां साचात ॥१४०॥ श्रा जावे यदि राम वहां तो, सुधर जाय सब काम । सिल जावेगा गया राज्य भी, पावेंगे श्राराम,।।१४२॥ पुक वक्त किपपित श्रा करके, करे राम से भेट । सुधर जायों काम उन्ही के, मिटे दु ख श्राखेट ॥१४॥ गया दूत सुमीव पास में, सारा हाल सुनाय । चलता तव सुमीव हाल सुन, राम पास में श्राय ॥१४॥ सिल विराध से श्राकर किपपीत, श्रपना किया बयान। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ान पान राज राज, हरेरा का अवस्था।। हो।   क्षा हार्ष निरुक्त समझे, कमीकर पहलान ३००।   क्षित हुत हो अपने छ। यो साम रहा स्वत्वार।।। दश | क्षित हार जिरुक्त बाको, कालीक्क पहाल हा कहा            | in and are seen, free at sette in fell                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| समी बनी में बाद मेरा बीमन है बेकार।                                                                                                | बना दिए दोनों को बन्दे, कीन विक्य का पास ।             | न्यास्त्र स्थान स्थान स्थान                            |
| भाषां भिष्ठ को रहा सम्बे थे, माने भाषा मूस ॥१=१॥                                                                                   | Enigit auf fin fie gent ein ante libeall               | न्यक्त प्रव मा स्वास मन म, बार्स हुमन बाच ॥१६७॥        |
| वर्श को विकार करन की, यजे असी किर बूख।                                                                                             | मुख दोनों में से कोर्त, दुस्ते संपूर्ण नाथ।            | धार धन्त पर प्रशासिक प्रत्या स्थलने साथ।               |
| निया श्रीण बया ध्रम विथि से, कैसे कुता क्षेत्र ॥१८३॥                                                                               | योजे जब दो रका करवा है, बड़ी बहारवा चान ॥१०२॥          | क्सा विकास कर्म गर शिंद, धानर शुरस्त क्षण ॥१९१॥        |
| वेशे कामी दाराक्षणीय की, शुक्रकी खारी वोखा।                                                                                        | प्रथम पत्रन की बरी परीषा, राम मेर परि पान !            | प्रोधम्बर्धसम्बन्धतः तो धन्तरंशनः सूरः।                |
| नक्को क्रम दो नक्को रहती,क्क्क्क दमा महि चाव ।।१८०॥                                                                                | कींने चल इत्यात हमारा, सका समा होत्र क्षा शा           | वैसा ब्यूना वेदा पाडन, ब्यूना काम क्लान हो १९९॥        |
| बारो कि की बात बारे से किएमा की पान।                                                                                               | च्या व्या प्रश्नीच पास में, पास्ती पास्ती दोवा         | मुनो क्या धुनीय भूवती अदता तसी विशास ।                 |
| नकी प्रकर की बने जनेती, सकी सरकी दान प्र1981!                                                                                      | भीतक पाप किया शोधी हो, बिका बद्धा विशास !!!» [!        | met fill train men ff, ift farm mete 1114111           |
| हेन क्यों दी वे वड़ने से होती सांच विद्वार।                                                                                        | मिक मनोहर का बारि उत्तर, उन्नम ध्रारे एम ।             | इसी धान दित क्षत सबसे की दलकाता।                       |
| िक्क रिय अपा कर पाने पूर होन प्रम रोग ॥१०८॥                                                                                        | राम श्राप्त क्षण निर्देशका को, राग में दूर स्थाप ११९६६ | the At great at fielt ware sterrang u                  |
| कीर कीर ही स्वारे न्यारे, कमी क्षत्र क्षेत्रीय।                                                                                    | करवात् केते हैं पुत्तक, बर बर मंत्रक मात्र ।           | महिमा दिव का बादना नेता है के लात ।                    |
| म राम कारा वास्त्रभाव का कृत्य म                                                                                                   | म्बलता दिता संबोधित काम्, क्षेत्रे को क्वाबार   १९८व   | केना विकास ब्यूकाता, हुरमन पारी केन ११११।              |
|                                                                                                                                    | किरिक्या में राम प्रश्ने, हुए धन मतनार !               | सम्बोधन को निया नहीं है, तीन बन्दा का नेता             |
| सुब इस दो नवा उसीका, अन्य सम्में में पाय । १००॥                                                                                    | शास बन्ने बिन्धिकता बनरी, मेरब को पत्नीर ॥१६७॥         | बारी किला केंद्र बीक्षे, बाता हुम्स इसेन्न ॥११८॥       |
| र्रकारण हो ब्राइस गांव की, निष्ठा सर्व निर्माण ।                                                                                   | रा अध्यक्ति बाह्य बारी, क्षांच सूर्वि रह्योर।          | न्दर्भाषा सामा बाबक निर्दाश के सम्बंधा                 |
| कावार क्ष्म ध्वय भूजन आमें गर्व द्वाना विद्यार ।।१०६।                                                                              |                                                        | क्रिकारे से परिवार बार में रहे बरक में प्रीय !! १९ था। |
| र्वकारण कारणोर निक्या छण, गई कार्य करनि ।                                                                                          |                                                        | की देना पर पानके हुना रुदि से होना                     |
| विकासिक बहुप तथा था, बजाबत सवाब (1981)                                                                                             | काने जो क्षम् विकासार गां, हुम्म राम का भारत है ।(३६६॥ | क्षा क्यारी हो वहि हुन्हें, बन हुन होन विवास 111 है।   |
| रोबों में से एक प दांग, में शक्ति दिकताय।                                                                                          | की ब्यूता भागे मुक्के में, फ्रीवड न ब्यूता वात ।       | श्वान पान में यूक्त ग्रना है, एक ज्ञान निरंत्रांश ।    |
|                                                                                                                                    |                                                        |                                                        |

|                                                   |                                                      | ? ) ,                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| उधर दशानन सिया ध्वनि में. भूत गया निज भान।        | किंपिर्वित्ते रघवर यों बोले खटका दिल में एक।         | तेरे जैसे पापी का यह, खून चूमता तीर ।              |
| ॥ रावण प अप नहां का पुकार॥                        | सदा ऋषी में दास श्रापका, काम किया सुन श्रेष्ट ॥२०१॥  | हो सचेत भन इष्ट देव को. अष्ट किया श्रवतार॥१६२॥     |
| :                                                 | सुज पुत्रों से न्याह कीजिये, कुड़ी लमक के भेट।       | श्राया तेरा काल निकट श्रम, जाने को यमद्वार।        |
| । करे विचार सीता सोधन का, पता कहाँ पे पाय। २१०।   | श्रर्ज करे सुप्रीव जोड़ कर, सुनिये सुज श्रीराम ॥२००। | सुनना बस तेरा निंह चाहें, मूर्खों का सिरदार॥१६१॥   |
| बहे बहे चन्नी वीरों को, कपिपति लिया बुलाय।        | पहले बत् सुम्रीव भोगता, राजपाट श्राराम।              | साहसगति का वचन राम सुन, छाया क्रोध श्रपार।         |
| तुरत सिया की सोध कराक, तज के सब म्नाराम ।।२०६।    | ॥ किष्किधा स राम, की निवास ॥                         | जरा दिखादो चन्द्र बदन वह, फिर जाता निज द्वार ॥१६०॥ |
| श्रव निंह होगा गुन्हा दास से, इनेंद्र सभीमें काम। | ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב                | तारा का में दर्शन चाहुँ, श्रन्तिम घात स्विकार।     |
|                                                   | रामन्याय को देख सभी को, होता हुएँ अपार ॥१६६॥         | दिल चार्ड बह नारा नारी, दिखलादो साचात ॥ (मधा       |
|                                                   | प्राया पंस्रेक साहसगित के, निकल गए उसवार।            | चहें चकोरी सदा चन्द को, जैसे में दिन रात।          |
|                                                   | विषय विवशमें प्राण् गमाया, मिला नहीं कुछ चैन ॥१६८॥   | भूब त्यास का कष्ट उठाया, श्राज हुश्चा नापाक ॥१८८॥  |
|                                                   | साइसगित तब कहे राम से, सांच आपके बैन।                | फई घर तक गिरि फरर में, छानी मैंने खाक।             |
|                                                   | परदारा के कारण तेरे, निकल रहे हैं प्राण ॥१६७॥        | इस तारे के कारण मेंने, छोड़ा सब श्राम।।१८७।।       |
|                                                   | जाया सोही जाने बाला, छोड़ विषय से ध्यान।             | मात पिता श्रम्भ रायो छोडी, राज पाट धन धाम।         |
|                                                   | इसी ध्यान से प्राया गए तो, होगा गती सुरेश । १६६॥     | श्रीधक कष्ट सं विद्या साधी, छोड सभी से ध्यान ॥१८६॥ |
|                                                   |                                                      | चहा यस ये काम किया में, पाया घति धपमान।            |
|                                                   |                                                      | लाव द्यान पर्यो कहाते मेरो सन उत्पात ॥१८४॥         |
|                                                   |                                                      | किय पीप का से केल सीया, विवा रेपा विशेषात थाता।    |
| _                                                 |                                                      | राम रोप धर वहते कामा, ६ क्या श्रथ तू पछताय ।       |
| वीत गए कई दिनों वहां पे, रहते रहते राम।           | । जब स्तोदा है तीर रामने. किया क्लोबे छेद।           |                                                    |

तेरे जैसे पापी का यह, जून चूमता तीर । किपपितसे रघुवर यों बोजे, खटका दिल में एक । इसमें फिसका दोप नहीं—ग्रुज, पाप कमें शक्सीर ॥१६३॥ सिया सुधी नहीं मिले बहांतक, छोड़ा बाम हरेक ॥२०२॥ | खाना पीना राज पाट का, जरा रहा निर्दे ध्यान ॥२१९।

| नाय सम्प्रमें प्रस्त का है, पर ने जिल्हा का हा अवस्था का किया गामते, पहुँचा हो कमाना   स्वा किया के स्वान के समे ताथ की ताथ (१३६)।<br>आहों हिस्से बाते हुन है, पर ने जिल्हा का १३१।। तथी पत्नी पत्न किया गामते, पहुँचा हो कमाना  <br>आहों हिस्से बाते हुन है, पर ने जिल्हा १३१।। तथी पत्नी पत्न प्रति की तथा का ११६ ।। तथा किया की हुमा विश्व करा, एक्स निर्मेश मन बात है, है। | वर्षा स्थापन किया पार्टी, पहुँचा हो क्रमानन ।<br>वती पत्री का स्थिते बीवर, प्री को सर सान्त ॥१६ ॥                                                  | वाय सम्बंधी पत्र शब है, वह ने स्थित स्थान ।<br>बामें दे सपने वाले हुन्ब थे, यो बाम हिंब तुल ॥२२॥॥                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्षेत्रं की में जासी निवसिष, सिबे कमी प्रत्य वास !!१६घा <br>व्याला ज्यास बाधा सदमें, दोन सभी क्रमा बास                                                                                                                                                                                                                                                                         | पत्नी बाव व्यवस्थी बन्ते होता क्या स्वतः ॥१११॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥                                                                     | प्रसं क्या गोवृत्त क्या कीत विकास सम्मास्त्रका ।<br>बार्यक को स्यर बच्ची के तीना राज विश्वका ।<br>क्या राजी का मेरे तरते. क्या राजी स्वतात स्वता ।।                                                                               |
| के पिता का हुन कटके हैं, फिरड़े होंगे एस।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ना प्रश्न का कुन राज्य हैं जा को कि प्रश्न का का है।                                                                                               | ाना भाव से क्य स्थानक शुरा समा गुण करता ।                                                                                                                                                                                         |
| सेरे दिल जून बन कोचेंगे, चीन छनी कारम (१२३०)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विकास ना राज हींग की बांधी रे प्रश्ने वाला [१९२८]।                                                                                                 | क्यों करती स्थित है स्थित संभाग गुणे कुछ शक्त ॥ १९९१                                                                                                                                                                              |
| विना एस के बीना विस्त, पनी पुराने हुग्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दारवंबा की वेपत्रपति, श्चलके राज्य काता [                                                                                                          | इ.स. दिन पून भाव सेन है, करता है सन कसा।                                                                                                                                                                                          |
| शील बार्न की रणा करते, पदारी रणा होय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्या पिनतो है उस पासर की कह पश्चमें नामा ।                                                                                                         | बहुबाई का एक क्षिता है और बिराम प्रमुखा।                                                                                                                                                                                          |
| इस रणार्ने व्यवस्थान को गाँद करें दूल कोने ।१३६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बाल प्रचारत सुनके हुमियों, पातो है तम बाल ।।२२०।।                                                                                                  | इस सुन्य की एक दिका के भी बेरी को अबका।१९१०।                                                                                                                                                                                      |
| प्रेस सामुक्त वान क्यारा अर्थ जाना जानान ।।१९३१।<br>क्षेत्री बात करें प्राची की बाले किंद्र मुद्द ध्यान।                                                                                                                                                                                                                                                                       | करा कार ज्यान आरक वृक्ष्य पुरुष्ट राज शहररा।<br>परि । प्राचीरी क्यों हो व्यक्ति, बार र अनुवास ।<br>मेरी वह सम्मेश सम्मेग, गर्म और व्यक्ताम ॥२०५॥   | राम सम्बन्ध का भाव संस्था । त्यास्त्र ।<br>स्त्र स्त्र । त्यास्त्र को विद्यास्त्र को व्यासः । त्यासः । त्यासः । त्यासः । त्यासः । त्यासः । त्यासः । त्यास |
| शीव स्त्रीको स्वयं विभाव, अबे श्रास् का स्वता ।१११।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | करी धामरे प्रमाणका क्यां को वर्षे कर ।१११८।                                                                                                        | सेने किस में हुए से प्रतास कार आता।                                                                                                                                                                                               |
| शास्त्र श्रास करिया है स्वयं स्त्रीपेष्ठ अन्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रिम्ब क्यां को हो तही श्रीय का कम                                                                                                                | पान मान नाए हुए देख, नाए हुन मलार।                                                                                                                                                                                                |
| अनक प्रसा पत्री प्रमुख को, भूषर अपन्यय वार ।<br>स्थारण कीई क्यूट इसारे, कीते कती पत्रीर ।।३६१॥<br>रोजों प्रसा निर्माण है मेरे, येण को करियोच ।                                                                                                                                                                                                                                 | रेग्रंथ सूबे मते हुन्तरों, वहीं तका का का का प्रमाण स्थान स्थान प्रमाण स्थान । १९१।। वेदर वर्ष पर प्रमाण स्थान । १९१।। वेदर वर्ष पर प्रमाण स्थान । | जन(तप्त्रणे दित्र पूच रोते द्वानका च्या चार ।<br>पना चून विकास केन्स्रक चीत्री चीत्र विकास कार।।।<br>च्या काना है से बात पत्त के चात्र कार विकास ।                                                                                |
| सिंता तिकारी परे पैनते, निर्मेश भीर बहाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आता वाल को के प्रतासी, कालो सुना सम्मा।                                                                                                            | बार सीता के बच्च किया ही केतरे वर्षि दिव राख।                                                                                                                                                                                     |
| पन हो दर्शन भी खुनर हे, चंचन नित्त बहाय।।१३१।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पाना कालो हुई निरामा सुना समी स्रोमा ॥२२९॥                                                                                                         | पान सीता के बच्च किया ही केतरे वर्षि दिव राख।                                                                                                                                                                                     |

श्रपर राणियो श्राङ्गा माने, वनो रहेगी दास्∥ार४०॥ | भूत प्रोत से ऋगते परनर, सुन्दर शैय्या वाणा ॥२४६॥ | रामश्रभु के श्ररण चला जा, हो तेरा उद्धार ॥२६६॥ | फहलावेगी तीन खड की, त<sub>्</sub>पटरा**यी** खास । जगमग करते सूर्य किरण से, देखें मन श्राह्वादं ।।२४६।। | बस्नाभूषण महिल श्राटारी, लगते सर्पं समानः।।२४८।। | तेरे कर सीता नर्हि श्राचे, सिर पच पच मर जाय ।।२६८।। भर्यं जहे हीरे पन्नों से, सजे सभी प्रासाद प्टू ऋतु.के साधन सब इसमें, चित्र विचित्र ललाम;।।२४म।। उभत सुंदर ह्वा युक्त है, मिहल गोख आराम। यह है जोवन चचल जैसे, भिधर हम्र जल डा्म ॥२४३॥ सत इसको तू वृथा नष्ट कर, नरभव का ले बाभ। चलना मन्द समीर सुर्गधित, हृदय कन विकशाय ॥२४७॥ वृ मी कुण्ड जलाशय सारे, कमल पत्र दल छाय। कूल फलों से श्रक्तित सारे, गुंजारव श्रक्ति थान ॥२४६॥ सभी तरह से हे सनमोहन, स्वर्गे रूप उद्यान। पग सिर तकका गहना सारा, सिर घर पति लकेस, ।२४४॥ र्ज जटाऊ साड़ी भूष्ण, पहिन छरी हदसेस है। संगत हूं' गड्डे भीलों की यह विधि के सुव श्रका २४४॥ छुग जंगल बंगल फिरना, मिलती सोवन लड़ रोना घोना छोड़ तोल मन, काया मिली इमोल ॥२४२॥ हात देख सीता का रावण, मन में हुआ ऋषीर ॥२४१॥ घोला रावण धारी मैथिली १, धन्तर पटदे खोल देकर पीठ अधो सुख बेठी, ह्यांसे गिरता नीर। भूक रहा कुते सा कम का, छोड़ टिया ईमान,॥२४६॥ घवराती में तो सुन कर्के, तेरा नीच घयान,॥२४॥ केंची जैसी चलती तेरी, तेजी वेग जवान। सुन्दर गीत रुदन से लगुते, भोजन जैसे छाया। , 👊 जरा ध्यान घर सोच समक्त के, दीपक ज्ञान विचार वहाभू था पहना उससे, मन माना कर प्यार ॥२४७॥ श्रय कायर व्यभिचारी ? तेने, तजदी कुलकी लाज ॥२४४॥ गुन्हा किया इतने दिन तेने, सभी किया में माफ॥२४:॥ सनमानी तूं मोल मनाजे, निर्भय हो हरवार। देवरमण वन तेरा सुजको, दिखता है समग्रान। पुत्री तेरी मेरे सम है, उसे बना पटनार। वृथा कर वकवाद कभी का, थकती नहीं जवान। जरा कहन सुज मानं लियातो, ंवन जाती सिर मोद ॥२४३॥ पुरव सितारा चमका तेरा, तुड गए किरतार ॥२४१॥ इतने रावण की सुन सीता, वोली किंद्र द्यावाज। नजर उठाके देख सामने, रजीगम दे छोड़। जो कुछ भी हो तेरे दिल में, इसे सुना दे साफ। ॥ रावंद्य को सीता का जवाब ॥ राजपाट से भ्रष्ट होय ले, भव भव कष्ट श्रनन्त ॥२६६॥ करजो कोटी यत कदापी, करके दाव उपाय मेरे दिल में बसे राम जी, जग के वे किरतार ॥२६०॥ कृपण तृत्य सिंहकेस श्रन्य के, जीवित हाथ न जाय ॥२६७॥ चत्री होके ढाव्ह निकला, मर जाना अयकार।।१६४॥ भरे भ्रनोबे श्रमित गुणां से, लजा राम् सुहाय ॥२६१॥ सती, पर्योधर मणि श्रहिवर की, वीराश्रय जो पाय सन्वी सतियाँ शील संपती, तजे ने जवतक प्राय ॥२६५॥ रग रग मेरे वसे राम जी, स्रत अंखियां माय। जो चलता विपरीत धर्म से, उसका घाया घन्त। विना भाग्य छवि कौन देखता, तुन् गुण से विख्यात ॥२६२॥ सुरनर उनके दर्शन कारण, तरस रहे दिन रात। सुनले श्रय पापे। दुष्टी ? त, निलंज निपट गिवार। विन कारण से सती सताता, घरे ि नीच नाड़ान सचा चत्री होता यदि तू, नहीं चुराता नार। रसस्वाट गद्धा क्या जाने, जो कि उठाता भार ॥२६३॥ क्या १ है तेरी ताकत सुजसे, देवें राम विसार।

तेना को हुए ककी तका, पहार पूर करें।
विश्व करें कहा कैया हुए निर्मा केवा।।
विश्व करें कहा कैया हैया निर्मा केवा।।
विश्व कर करें के पहार कर में साम !!।
विश्व हुए करें में हैं मूं हुए के केवा हुआ करा।
विश्व हुए करें हैं हुआ करा।
विश्व हुए करें हुआ करा।
विश्व हुए करें।
विश्व हुआ करा।
विश्व हुआ करा।
विश्व कराया हुआ कराया हुआ कराया।।
विश्व कराया हुआ कराया हुआ कराया।। नाम होन को पानी पोने, तिक्र में पहुच्छान ।। ऐसा केवर कर करा क्यांचे, के जान प्रकार ।।१००॥ को रोपने करी प्रची ने हेता वहिं के व्यान । स्वतः राज्य पास्य स्वयं के रात्ते मेरे एस १५०१। रोप विचार्या हास्त्रे देश तीम केरी पास । केरी बंदन केरी हाँच, अब्दे हिंद से स्वयं १९०१। हेर प्रत्योक्त दीन बच्च में, बच्च पारे घन त्रात | मुक्ते प्राचित एम काल में, एक वे विवन क्यार । ॥ सीसा की कड़ बात वे राषण का महकता ॥ भी देशक करकार्यक को कालक क्षेत्र अंतर्थ का निर्माण ता आपको नवका है के तेर, हानका किया वापात (१८६१)।
वापात हानके वस पात्रेसा, किया बार होने हुए।
वापात हानको वस पात्रेसा, किया बारों के हुए।
वापात्र हानको बारों के बारों के विश्व के बीचा
तो वोचे वार बार्ड कराया, किया किया होत्र तीच् १८४२।। बार विश्वविद्धी वाष्ट्रंबी, क्रीवी सूत्र स्वाम ॥१८३॥ बार इ. करता तेत हुब्बा, केत रोज प्यार । े कोंक सभी करण्य है विकासे अध्यक्त अन्न भगवात ॥१७६॥ ten and am aum aft an abt livag! सुनी रहाजन पाट दिनान्त्री, बावती जैसे क्षीर । शोप नहीं अवनीत स्त्रियो, तुम धीवत की वात। र्थक शम्बद्धार पश्च बाचगा, विरुव्य यह व्यवकार शरदश् बार दुराबा किलकी बाके, बद्द क्षीका दुस पांच । कन मुखा का करा अनुना, बारा काम विकास शिन्न प्र tiel offer er bit, wenn und gen gen ! पुनः धिना भोनी चर पर थे, धरकर थन नातन । ॥ सीका को संतोष वेना॥ शीन बच्च बोला क्या धारी, डिक्के क्षम की देव शहरदा। धनी धनक बा में मुख्यों, बाबे प्रस्कों किए। सूक पन को बाद करे मत इसमें तेर दिए।|१६६। बर्क ध्याने बात विचापा, ज़िंदा चित्रं विशेष् प्रवृत्तात्ता । बड़ी दर्जनी विश्वती वारी ध्यान व स्थान दका प्यति प्रत्या बार नहारे, तकात हुन्ही कोच ||१६४|| स्के दुप को कविक बकाती, हुमा क्या मर गर। सुक वर्षण कन तुत्र तम की थे, चुन्ना बार्रगर ॥१८४॥ क्षती बोबना हिना निनात घटते दन बोदेत। स्त वृंगीरे तथ्य विकाले, स्तुर बोक क्षम् दोक । वर्षि वर विजय न इतेला मेरे, बेटा शीमा सुनाम श्रद्धशा शीब क्षत्रीका श्रीन न स्वया, यह शुक्र नेत्र स्वयाम (१९६९)) भेरे विश्व बन्ध वर्ष हैं, द्वार विश्व में बरबार ॥३६ ॥ हती जिए ही बार बार में, दीन बचन दासान। विषय विषयं पर्याती का को सकते गाँव चाप। बाद भाग्य थे बात बमारी सुबको समय पदार। शिरको पन्न बन्न मामारे छम वर्ष गर्म गर्म गर्म गर्म गर्म कनी राजते वर्षि निवाने पू करते जोत अपास ।

| जो कुछ नित में होसी कहिय, पूछे दासी खास।              | ं निर्भय होके हाल सुनादे, क्यों तू होय श्रधीर ।                     | श्रपिक सताने से वह श्रपना, तज देवेगी प्राय ।      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| नहीं किलीस सीधा बोलो, हुन्नारग म भग।।३२४॥             | श्वरी ? उदासी छाई सुखपे, श्वाई क्यों ? बबराय । ३१४॥                 | किन्तु एक निर्ध माने सीता, श्रचन शील वत नेम ॥३०४॥ |
| पड़ी विसारी कीन श्रानक, श्रकड़ गया सब श्रग।           | राखी पे पहुँची बह दासी, राखी ऋट बतलाय।                              | वार बार वे जाय बाग में, समकाते धर प्रेम 🏳         |
| नहि जिंदे नहि हो सरने में, सन क्यों है र नापाक ।।३२३॥ | ऐक चिषक भी नहीं ठहरना, चली तुरत उस घर ॥३१४ ॥                        | शील धर्म वह नहीं छोड़ती, जबरन करता राथ ॥३०४॥      |
| भोग योग नहि रम्मत गम्मत, क्रीड़ा इसा मजाक।            | क्रोधी नरसे वात न करना, चाहूँ जो निज खेर ।                          | इडक धन में देख श्रकेली, पिया जाय हरलाय।           |
| भोजन जलसे रुची हटादी, सुनत चहा नोह वोल ।।३२९॥         | गुस्से में श्राकर के मेरा, निकट बुलादे काल ॥३१३॥                    | दशस्य सत्त राघष की नारी, सीता सिंच साचात ॥३०३॥    |
| बात साथ नहिं राज काज नहिं, नहीं पुष्प तंबोल।          | यदि इनसे कुछ बात कह तो, हो क्या ? मेरा हाल।                         | दाती कहती यही सना में. घर घर हो रहि बात ।         |
| देख कथको कहे चिनय सं, बेंट क्या ब सान।।।३२१।।         | देख ख्याल घवराती दासी, भूली हॉस हवास ।३१२॥                          | ह्यों नो हमको ये हिखलाते. बना कहीं तोफान (130%)   |
| पति हिंग आहे चाल तुस्तसं, श्रून्य चित्त बसान।         | ब्याधी ऐसी वड़ी कि मानो, निक्ते श्रब ही सास ।                       | नर्म एक लाए वे नामी सबी उसे उद्योग ।              |
| न वर्षायुर्ध वर्षा वर्षाय वर्षाय वर्षाय               | वार बार लेते थे करवट, भूले सभी विलास ॥३. ॥                          | हमा है जनका जिल्हा सनाहे भेने सना बकोर ॥३०१॥      |
| ।। मंद्रीन्त्री हा पति ये जाना ।।                     | सुव पक्त था सुमित उनका, लम्बी जर्त सास ।                            | चिना पियाके नेन तरसता. जैसे चन्द्र चकौर।          |
| [प्या धन स चन हमारा, म चन अल्लास तर रहा               | दासी पहुँची हुरत महिल में, लेट थे भूपाल ॥३१०।                       | क्या कारण ये नहिं समभाता, भूत गए भूपाल ॥३००॥      |
| सुनत हा प्रस्ति राज्य है है है जिस्सा । उर्देश        | सीधा उत्तटा प्रम वचन सं, समसाक गा हाल ।                             | निह प्राते महिलों के घन्दर, होता कितना काल।       |
| नान्त्रे हो हानगरे गणी. सनके पतिका ढाला।              | श्राना या नाह श्राना बहुता, समका उनक हाप ॥२००॥                      | हेल घरी दासी १ तं झचरनं, समय गया पलटाय ॥२६६॥      |
| ह्यार में पीछी लौटो. ग्रंथ ब्रंथ सभी नशात ॥३११.।      | दासा फहता की आवस, जस र करें नाम | पहती दासी से याँ राणी, नम्न वचन दरसाय।            |
| क्या है इतनी ताकृत मेरे, करलू उनसे वात।               | नात श्रेष्ट अप द्वारा राजा,                                         | खबर न लीनी धतने टिनमें, कारण कीन विशय ॥२६८॥       |
| पढे श्रकेले तड़प रहे हैं, चहरा श्रधिक उदास ॥३१८,।     | परिका नार खुराकर आणा, नरको कलाको समें ॥३०८॥                         | सीचे मदोदरी हमेराा, भूले हमें नरंश।               |
| कीन रोग है गम निंह पड़ता, कोई दास न पास।              | पता लगेगा समा नामा यह ह्या १ नपका धर्म ।                            | ॥ पति विरह में मदोदरी की साचनी ॥                  |
| जल बिन मझली जैसे तड़पे, पाय रहें छति क्लेश ॥३१७॥      | जाश्री दीसा १ समका भरक, राज्या ये तकरार ॥३०७॥                       |                                                   |
| भाप हुकुम से गई वहां पे, लेटे थे लंकेंग।              | ्रे कर्म है कि समिति समिति ।                                        |                                                   |

नूल गए भूपाल भर्म में, कामी श्रन्थ समान ॥३०६॥ हाल कहूँ क्या दासी कहतो, बात वडी गम्भीर ॥३१६॥ | कृष्ण पत्तमें शशि घट जाता, मिटता तेज प्रकाश ॥३२४॥

श्रिक सताने से वह श्रपना, तज देवेगी प्राय। 'निर्भय होके हाल सुनादे, क्यों तू होय श्रधीर।

दिन्तु कते क्या कैस प्रत दिशे वर्षण गृश्का पुत्र कंटी में रित यून के पाता तन क्या। पुत्र में दीन देन के बाद गाश्का। विद्यु पत्र करी है हरते, हुतका क्या क्या ग्राव्य को क्याचे कांचा (सो, क्टी कर क क्या ग्राव्य व्यव्य वे तो वेद तो क्या क्या व्यव्य व्यव्यय व्यव्य व्यव्य व्यव्य व्यव्य व्यव्यय व्यव्य व्यव्यय व्यव्ययं व्यव्य व्यव्ययं व्यव्ययं व्यव्ययं व्यव्ययं व्यव्ययं व्यव्ययं व्यव्ययं ध्या ध्यम पास का का के राते मेरे एक १२०६॥ रोप निवार्ध्य हम्में केत क्षेत्र केले वाव। जैसी बेजन केंग्री इचिंद, सम्बे दिख में च्याव १९०६॥ रीत प्रस्त दर भा अपने, एक मार एरवाय १९००। देशा बारी अवना केंद्रा, भारता बाँदे सम बीर श्रंपत् । वीज बच्च बोसा दय पाने, उसने प्रस्त के के |िन्द्रा मार्थ ने प्रस्त कर है । विकास के वार्त है । विकास के वार्त है । वार्त मार्थ में प्रमा पान विकास । वार्त कर के वार्त कर है । वार्त कर है भाग होन को पन्ती नोचें, जिसन नर हुकरान । ता प्रस्तेतर सोव बरड में, बब दारे सब ग्रम । सुने काम क्यांग सुकता, हुन्तु कर ज्यांच ()२०४३ स्रेश की मुख करनी त्यार, अवका सूत्र वर्षता। ॥ श्रीता की करू बात व रावण का महकता ॥ att debl nichtig er ann die dinit nich if हुने हुर्राका दम बाद में १व इ विकास क्यार ह b बाजी मनका है ने हैंग, ब्राव्स किया वाच्छा (१४०३)।
बाजा हम्यों वर बावेगा, किया वर्ष होते हुए।
व चींच बाजा बहु इस्ते बाजी कामी क्या है।।१४०।।
इस्त हम्म किया बाजी, मोड बाजी को होते।
ध ऐसे बन्न कार्य वाच्या की कार्य कर हम को सभी बारपर में दिस थे, प्यतपर अस भगवान ॥२०६॥ श्रंक ब्रायक्त वत्त्व बाबवा, निरुष्त पर चनवार ॥१८१॥ क्या थू करता सेता दुक्का, तेता शोध गम्मर। बाब विकास हो पार्थित, कोमी बूग एकान ॥ १८ ॥ बार पुरामा किसकी काने, बहु कीका हुम क्षम । क्रम गुरुषा का क्या क्यूमा, क्या क्रमा विक्रम निरु पुनः सिया बोबी बर पर से बरुवर वाय भाराच । कुरी प्रांत्रन नात विभागी, खनती नेंसे तीर ! होन बड़ी अन्तरीत ब्लिकी, शुप धीला की गांड। पेक्षी क्षीका पहा होने काल काल द्वार हाला। u सीवा को संबोध **ब**ना॥ वती बोजना विका विकास प्रतास व्यावस्था । वडके कामे बाम विकास, ज़िला किन क्रिकेट प्रदेश। की हरीकी विकास चारी कहन व माना एक। हीन वक्त कोचा वस पाने, राजने कुत की केत ।।देव।। सूब राम को धार करे कर्त हतमें तेत विकाशिया। ह्मी किंद्र ही बार बार में, दीन बचन इस्तान। वर्ति यह विजय न दोता भी देश कींस सुवान।[२३ छ] सबे हुए को अर्थक कसाती, क्या सता मन नार । सुन कृति सम्बद्धा तम भी थे, प्यूटा बार्टबार ॥१८८॥ कमी शामते नर्षि निकाने गुं, करबे मोड उराप। प्यक परवा प्रवास, तमान प्रमी कोस !!१६४| अत श्री के कथा विकास, उद्धार कोड क्षत्र तीत । क्षीय अधीका भंत य करणा, यह द्वार तेम समाय ॥२६॥॥ मेरे ज़िल क्ल करता नहें हैं, पुत्र दिन में दरबार ॥१६ ॥ बाह्य आरब थे बाल बराजी, सुबको समस्य बसार । शिल्ही पर्का बर्जा सत्याचे राम वर्ष वर्षि पाय प्रश्नता थनी बसब था शेन हुछ हो, बराडे हुडको चित्र। विषय विषयों परवारी का को सुबको नर्धि चान।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हान बूक्क नियक प्याला, पाता है इतपार । १११। ।। ।। ।। ।। ।। ।। सीताको समकाना, दिलमें हुआ खयाल ।। इहणा केसे सीताको समकाना, दिलमें हुआ खयाल ।। इहणा स्वयाल ।। इहणा सीताको समकाना, दिलमें हुआ खयाल ।। इहणा सीताको समकाना, दिलमें हुआ खयाल ।। इहणा सीता थी विवत अचानक, पड़ी सीसपे आता ।। इहणा किसे सुनाऊ कीन सुनेगा, मेरे मन की वात ।। इहणा कहाँ रहा परिवार हमारा, पड़ी पराये हाथ ।। इप नहिं सोनी आकर किनने, हुटा सारा साथ ।। ३००।। | धीत गया थय प्रथम श्रापका, चित्त हुश्चा वैभाग ॥३५०॥ सीता सत्य कभी नां तजती, पश्चिम जगे स्र। पिति हित सारा सुखको उगने, समक्त लिया था ध्रा॥३४०॥ वहे ट्रुप गोरव पे व्यामिन् १, वृथा लगाते दाय। वेक स्थाप के लिए लक्ष्ये, लग जावेगी श्रायां॥३४६॥ ज्ञान वृक्त गहुं में गिरते, होकर के मितमान। ज्ञान वृक्त होने छोते होते, देखा मैंने छानं॥३६०॥ सुखकी लाली काली होती, जयलाए परनार। को खुश थे वे श्राप नाम पर, ष्ट्रया करे इसवार ॥३६१॥ ॥ राणिसि रावणका करेता।। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रय १ श्रयोक तूं योक छुकादे, करले सार्थक नाम।  देखी सदोदरी सिया को, इकदम श्रचरज पाय।  चन्द्रानन छुवि श्रनुपम शोभित, श्राचिसम रही विभाय।।३७२।। सोचे ऐसी स्पवती नहिं, देखी जगमें नार। जैसा रूप सुना था वैसा, प्रकट लखा इसवार।।३७३॥ इसके जैसी विपा जगमें, होगा कोई नार।  इसके जैसी सिकविश्वमें, धन्य राम भरतार।।३७४॥ रूप रत्नके साथ इसीने, धमें रत्न भी पाय। स्थील रत्नके धारक पति भी, जोडी श्रचल सुहाय।।३७४॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वह यह लाखें को जीते, लिया राजमें छीन। दीन हीन मुजको स्था मारे, जो है पर धार्धान ॥११॥ दिलते सिया बिकल निंह सक्ती, कहदे लाख हजार। विना सियाके व्यथा न मिटती, धौपध नहिं ससार ॥१११॥ विना सियाके व्यथा न मिटती, धौपध नहिं ससार ॥१११॥ ।। राज्यको राधीका मृंहतीड़ जवान। । राणी कहती नाथ १ धापका, पुरुष गया पाताल। ॥११६॥ धात पूर्वकी याद करो मत, मूलो उसका क्याल। ॥११६॥ जीते वे सुमने राजाको, जव थे नीतीवान।                                                   |

ा निर्देशिं पत्र प्याना । जिल्लाको से यह बाले ब्रुला सामा का च्यार सम्बद्धा व्यक्ती से बोला पर्वेस होते, पत्रा सिमाका प्याय स्वत्या । युग के भदेशो राज में, कर्ता अर्था कामा । यू समाजी व्यव्या अर्था के तेती है क्योंका । युग से पंत्रा काम होता वामी होता निर्माण साम काम के, युग च्यांकित हुतिक सम्बद्धा व्यव्या किया होते होते, जनमें दीच च्यांकित स्वत्या । हान का व्यक्ति राज्या करें तो दोता वे बाय। वोहें विषय को बोदी द्वारों, दिवाय करूकता होत्य। इंदर ता को बोदे द्वारों, द्वाराय कोता को या ग्रापा। विषय एवं व्यक्त कोता कोता कार्य कार् हस्य दस्त सरा पर्यक्षण कर इस्ता काम। व्यव व्यवस्था केला हेको हस स्मृतंत्रण बाद। हर वर्षों काम ह्या होना, प्रमा व्यवे व्यव हार्था। वित्र का व्यावन की के किसके हुन्य से कम किलाव हरू ॥ प्रय दिन्त में भी पता पी बात पत्री तम पत्री तम प्रती है। तम प्रती है। तम है तम है तम है। तम है। तम है। तम है तम है। तम ह ध्व ता तुम सक्त दामसाध्य, विचने दुन भी सार हरूर ॥ डमन्बन को बाँह सुत्र राज्ये 'वाचित दावा हुत्त। हुनी रोम को ध्यान बाते, बदर पुस्त उथाव अवश्वा मिं जिला में बन्त तुमें बया हुआ इरब हुद्ध थीत । घन धी स मर दिवाना, बह नहीं पति का करी। राम रिजय भर्गि चंत्र पत्र में बिद्धा हुए कटोर स्थापना रेबास्त्व उद्धव काव के तीता की समकाव। कीता पान बन्धे इत्य में मूख गना संबोद | ११ १८ | र्षामय उदाव थोप में इस राख गुब कोत। विश् य कावा विवास कावाय, अवती ताकर काव ।

सक पर्ते का का वे अवतो कुता रहीं कावाय ।।११०। ।

स्त्री में ते के वावाया मार्ग राह्य हाथ ।

स्त्री में ते के वावाया मार्ग रही की है जिसात ।१११ ।।

केवर कावाया सेंच तो है काव्यूष्य से वीर ।।

सों से के दिव कात्री होंगे रावाय काव्यू कीर ।१११ ।। क्सी बड़ी है किसी बात की क्से खाए परवार ।।३३६॥ पेक एक से बहकर राजी, है रखबास सम्बद्धा क्या करते हो रैं वर्तिकर ऐसा क्यों बाठ यह साथ। ्।। दें लो क्या है ब्यूने काशी पानीये बातमा गुरुष्ता एक किया ने वीहे प्रवया, ब्या से क्यों में हैं। [सा बाकों मानी क्या बातों यही बाब की केटा [१९३1] हुआ का होते की लोगी क्या मानाया हो। ां विन श्रीता के बेन पढ़ें करीं, और मुत्रे समस्यय ॥३२९॥ लेने भाष्य सुन्ने सराया बेन या सुन्न पाय। थारी स्वाव हो बला तीप्र से, बंदति स्वव विकास ११४०। विश्व में शक्त को नर्दि विकास को इपि धार्वे हुन ।१, ४१।। इस विवरित्ता से पति विश्वय द्वाबर व्यव स्व काम । राम्बुमारी किर सिख धम्बती, बना में बनी च कीप ११९९॥ िष्टिया चाप का शुःका सिटाने हेतो है चम्म साम प्रश्नुवन्ता शेष नवर वर किसी स्थान ये संक स्टाम, जाय। र्वेस धराएय राजा होते, पवि मन क्य वर्षि होस । धन्य पात बद्धारे में जामता, हुता भाव को बूप। क्यती राषी समस्य ने की काई सर्वि में नाब ? ,

|                                           | H2 & 9/1                                      |                                           | 0.3 E                                          |                                                | केंद्र आर्थ के लिए लक्ष्में जुन जावेगी श्राम   ३४६   किर |                                                 | सीता सत्य कमा ना तजता, पाश्चम जग पूर            | × ·                                  |                                                    | 7                                        |                                                        |                                          | ।। राज्याकी राणीका मंहतीड जवाब ।।            | विना सियाके व्यथा न मिटतो, घोषध नाह संसार ॥३१२॥ । भ |                                                     | 1184811                               |                                                  |                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| कहां रहा परिवार                           | किसे सुनाअं कौन सुनेगां, मेरे मन की चात ॥३६१॥ | प्रियतम देवर कहां ' ध्रमारे, भामडलसे आत । | होच रची थी विषत श्रचानक, पडी टीसपे श्रान ॥३६८॥ | डधर सिया धैठी थी शममें, रोम तरफ था ध्यान।      | कैसे सीताको समकाना, दिलमें हुन्ना खयाल'॥३६७॥             | देव( <b>मया उद्यान जहाँ थां, धाई</b> ंरायी चाल। | ॥ सीताको समक्षाने राखीका जाना ॥                 | \$ 3                                 | चान बुक्क विषका प्यांचा, पीती हूं इसवार ॥३६६॥      | ना मालम क्या होने वाला, कार्य यही देकार। | चित्त न चाहैं किन्तु मुजे हा ? नीति सिखाती खादा।।३६४।। | रायी कहती श्राप हुक्स से, जाती सोता पास। | उससे बस संयोग मिलादे, यह है तेरा काम ॥३६४॥   | परा पार्ट्स के प्रति सीताकी, मांगू तेरे धाम-।       | क्रेम कार्य ने हम हैं. जम भरके हिरायार ॥३६३॥        | महिम्स विसार कार्य, केंद्र            | संबंधी कहता सुखल जारा, नेपा भर पूर्विपवाट ।।३६२॥ | नामा गत हम न नक्ति ।                         |
| सिवनय मधुर बचनसे बोली, हे सुभगे ? मह भाग। | तुरत निकट सीता पे माई, मनमे जप परमेश ॥३७८॥    | मानी या निंह मानो मेरी, कहतू पति श्रादेश। | केंसे कह मतीको धवतो, जो लाई संदेश॥३७८॥         | प्रथम रही है घवरावट मन, चिन्ता तन श्रति क्लेश। | शीलबानको बदन करने, सुर नर इन्ड सधीर॥३७७॥                 | सिया चरणमं सीस कुकाटू, खुलजाने तकदीर।           | किन्तु सिया का दर्शन करके, सफल हुआ खबतार ।।३७६॥ | जिस कारणसे थाई उसका, मुजको है धिकार। | योल रत्नके धारक पति भी, जोडी श्रष्टल सुद्दाय ॥३७४॥ | रूप रत्नके साथ इसीने, धर्म रान भी पाय।   | धन्य ईसरी सिम्लाविषम, धन्य राम भरतार ॥३७॥।             | इसके जैसी विस्ते जगमें, होगा कोई नार।    | जैसा रूप सुना था बैसा, प्रकट लखा इसवार।।३७३॥ | सोचे ऐमी रूपवती नहिं, देखी जगमें नार।               | चन्द्रानन छुवि श्रनुपम शोभित, शचि सम रही विभाष॥३७२॥ | देखी मदोडरी सिया को, इकडम श्रचरन पाय। | सुक्ते पियाका देशें करादे, यह हे तेरा काम ॥६७१॥  | श्रय १ श्रयोक त योक छुकारे, करले सार्थक नाम। |

।। राणीसे रावणका कहना ।।

सुघ निहं लीनी धाकर किनने, छूटा सारा साथ ॥३७०॥ | वडी दुग्रलमें होगी १ तुमने, भोग किया क्यों त्याग ॥३८०॥

नत मरा भाज्य प्रशास, जिसमें की बंदरा। पुत्र को बाको राष्ट्री ब्युटी यूरो सनकी ब्याए ।।३८५।। स्व राजीने क्षत्र क्षांचा बरते राज निवां आहा। यांच क्षेत्रके अन्य समाने बैर्स भूका नार ।(१८६)। कर उनके कार दिशको, वहीं साम करणात ॥६८ ॥ १वन मानी के संगामी, वहीं स्थित के पास । ी सुबक्षे बाल को कब दुर्विया गया दे अवशा क्षत्र। यती रान्वित राम्य हैं वह व्यवस्था (१९३३) दोन भरत्य वर्तन्त राम्य हैं होने को संवत् मीता शुष च्याजी तथ समय, ब्याती काम र स्थार ह मन्त्र में हैं साथ बारकों, सिक्का सभी स्वाद साथ शहर मह राज्या धील रिकार, सुख्य (भी नरशार प्राप्ता) रिकार क्षेत्र का स्वतंत्र प्रमुख्या क्या शीन बंदमा माबिक, ए हुक्को क्रमान। मिन अवया दराट्यो दर, बद बम देगा मान । क्तो क्षेत्र क्लिमें हुरा, बचा घरमा बग्नेत शाद्रश ६५ प्राक्षा कि हुन हम किन्तरे चत्रते महिन्न स्थात। कामाधा कृषि हेल हारा भी क्षीमा बास ब्लूब म्यूडिशी ।। र्धावाच्य मदोद्शीको थवाव ॥ स्परकेशे वर्ष को हुए, स्टार कर संवयत अवस्था राज्या मेरे वर्ष हो है करते वृंद काण हात्रका पति व्यक्तिपारी बाती बूटी पति म कुन्यू भी ब्योप। १९९॥ राम और राज्यमें संघर कैस छिए दिवास । यात सर्पे में संबद्ध समयों कोवन काम कराम ॥६९४॥ ्रिक्के दो दें कीय जीवना पर गर पुत्रको भीता।[१६६] श्रीते वर मार बाल बाल बाद, बानी बीच्य वंदेव (३६६६) पुनवर बीचा गोबी एवडी कार्यार्थ वर बोबा। हुते बन्ध है बन्ध पिया हुत दिल्ली ऐत्रसी बोस्/ न्ता केशी मूं करी शुंदरी है दिया क्लेक क्लेक स्थापना बुंध्य हो की पेने पनी बड़ी बनाबो सीय। राणी हो पूछो पर बस्ती परी करन की पाता कृतिका केकी कारी प्राप्तरे काती नवीं हैं व विकास ।(३६८)। काण निष्नाने धार्ष श्चला पर, पत्तो वा तेरी बाजा। दिन्ता वस हुनसे हुन आभी बदसे विषय क्रान्य । बदा कांचा दिस्त कांचा, अपना निस्ते बदान्य ॥॥ ॥। चयक कपाने माँ में पत्र कोंचा बचना हुन । बया कपा कुल करनेथं कुपन में, निकामी हुन सेन ॥॥ सा वर्ष के रे रहे कर अली, बता प्रकारे प्यास IV रा रेको हाम प्रकारणों तेरी शासी बनने आम । कता रही है जैसे कसी से, देने हुँह प्रकारण IV शो शन आप विश्व विश्व क्यादी शोच में में कोच १० शुन जीकेने सूर्व पुत्री है, व्यक्ते पारे कोच १० भा राज्य पार कार भारत होते हान से तीन पारत होत हो। बा दावी में दाव बना हुन, बन बना रे को बन्ह । क्ष्त्रमे थाया राज्य च्याचर, ब्यां विया के पात ! यते केच्यो है योगे में, कासी चोर दरम। ॥ राष्ट्रपद्में सीताद्म उत्तर ॥

| र।                                                                                            | सीताको तत्त्वारसे डराना                                                                    | मत रहत्वेमान।<br>भूल जाय तोषान।।४१४।।                                                                  | नाहक धमकी बता बता के, पाता क्यों श्रपमान ॥४१३॥   बचन न माना टेने उसका, टेंऊ दंढ सबाय ॥४२२॥<br>तीन खंडपति बना है किन्तु, हो तेरा खंत खंड। पहुँचाऊ यमद्वार खद्वसे, सिर घड़ जूदा होय।<br>राम सखन का चक्र चलेगा. जिनका तेज प्रचढ ॥४१४॥   यॉ कहके तलवार उठ ई, श्रपना श्रापा खोय ॥४२३॥ | ताडन करने पर कुत्ता क्यों, झाता वारम्बार।<br>ऐसे मेरे ताडन पर भी, झाता तू हरबार।।४१२। जो है झाशा तेरे दिलमें, मिटी में मिल जाय।।४२१।/<br>सिंहनी गीदड़ से निर्ह बरती, जुगनूसे निर्ह भान। तेरी मैंने बहुत सुनी है, झब बस खुप होजाय। | 11 68 81 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                | कहन लगा भयको दिखलाके,<br>हससे दो दुक्टे कर डाजू,<br>चोल रही अपरान्द कभी की,                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| करते ऐसा क्रोध ।<br>ान्य श्रापका बोध ॥४२६॥                                                    | व गजब की वात।<br>रेन कबही घात।।४२४।।                                                       | क्य क्षेत्र तलवार।<br>करते वृथा प्रहार॥४२४॥                                                            | देक दंड सवाय ॥४२२॥<br>धड़ जूत होय।<br>ग्रेपना द्यापा खोय॥४२३॥                                                                                                                                                                                                                    | क्टी में मिल जाय   ४२१।/<br>बस चुप होजाय                                                                                                                                                                                          | तनी तू इतराय।<br>लटी श्रहित जताय॥४२०॥                                                          | देख यही तलवार ।<br>पहुँचा दू यमद्वार ॥४१८॥<br>निलंब सी बडकार ।                                                                                                                  |
| ,मैंने नियम लिया मुनिवर से, परनारी का त्याग ।<br>बो नारी मुन को चाहेगा, वाद धरू श्रनुराग ॥४३६ | सिष्ट कटुक बचर्नों के द्वारा, समकाता हरवार।<br>इसका कारण क्या है उसका, सुन लो सारासार ॥४३४ | वोता श्रय त्यारी ? क्यों होती, गुस्से में श्रंगार ।<br>मेरे द्वारा दुख हुश्या तो, चमा चर्ह इसवार ॥४३४। | यह तो मरने से नोह डरतो, हैं मरने को स्यार ।। ४३ र<br>प्रिष्ठिक कहें से सिया श्राप ही, सो देवेगा श्राण ।<br>श्रतः मधुर वचनों के द्वारा, समक्ताना हित जाण ।। ४३३।                                                                                                                  | पतिव्रता निज पति को चाहे, छोड़ सभी परवाह ॥४३१।<br>सिया शब्द सुन राव्या सोचे, खड़ा खड़ा उसवार।                                                                                                                                     | खून पिलादे मेरा श्रसिको, तुत्र पीयेगा बाद। तुत्रे नरक में जाना होगा, सुने स्वर्ग श्राबाद।।४३०। | उधर सिया तलवार देखके, घवराई नाह लया।<br>मानूंगा उपकार सीस थड, जूदा कर लकेश ॥४२८<br>छुट जाऊंगा तेरे दुखंसे, भर्म लिये यह प्राया।<br>श्रमर नाम होवेगा जगमें. परभवमें कल्याया॥४२६। |

| सुन को समस्तो थपना भाई, नर्हि लजा की बात ।<br>इंगा क्या भी सम्बन्ध गर्नि यन भर्म बहिन सानात ॥४६४॥ | कटा सीस शंदुक का तबही, पड़ा जमीं पे श्राय।<br>लखन देख चिंता श्रति कीनी, गए हृदय घषराय/।४७४॥ | सिंहनाद रावण ने छलसे, किया सुना तव राम।<br>उसी समयमें गए लखन तट, लिया न कुछ विश्राम ॥४८१॥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| तुभी सिया सृद्ध मधुर शब्द सुन, पर वपकारी जान।                                                     | राजकवर से मेरे द्वारा, मरा श्रदोषित बाल ।                                                   | देख श्रकेली तव रावणने, किया मेरा श्रपहार।                                                 |
| सजन कोई है हितकारी, किया काएड विद्वान ॥४६६॥                                                       | राम पास जा जिकर सुनाया, राम हुए सुख खाल ॥४७६॥                                               | मुजको पही समभ उसीने, करता बांधक सिकार ॥४८६॥                                               |
| नत मस्तक कर लजा धरके, बोले बोल रसाल।                                                              | करुषा निधि लष्मयसे बोले, कटुक बचन श्रति तान।                                                | रावण ध्यभिचारीने मुजको, यहाँ यिठाई लाय।                                                   |
| वेदर कहती सुन श्रय भाई ? मेरा सारा हाल ॥४६७॥                                                      | विद्या साधक बाल अद्गेषित, मारा क्यों १ वेभान ॥४७७॥                                          | लकाके व्यभिचारी सारे, मुज तट श्राए धाय ॥४८॥                                               |
| समय एक्सा रहे न किसका, संभी कर्म श्राधीन।                                                         | बिना विचारे काम करें सो, पद पद आपति पाय।                                                    | नहीं किसीने सतोशमृत, पाया सुबको श्रास ।                                                   |
| पड़ी पराये हाथ यहांपे हो करके श्रांत दीन ॥४६८॥                                                    | क्या होगा इसके बडले में, दु.ख नहीं समकाय ॥४७८॥                                              | जो श्राते सो सुजे सताते, धर्म बात विसराय   ४८८॥                                           |
| जनक पिता भामपङ्ख भाई, सीता मेरा नाम।                                                              | शूर्पनेखा इतने में श्राई, देख पांच श्रनुसार।                                                | दश मस्तक को काटन कारण, करवत सम श्रिणधार।                                                  |
| पति मेरे श्री रामचन्द्रजी, नीतिवान श्रीभराम॥४६६॥                                                  | किस्सा भूल गई वह पिछला, जब हो राम निहार ॥४७६॥                                               | लक जलाने में बल वल ती, खेर भाल श्रगार ॥४८१॥                                               |
| लघ्मणको देवर है मेरे, घरणागत प्रतिपाल ।                                                           | रूप देख वह काम विवय हो, श्राई राघव पास।                                                     | तेन उसीका पोलया के हित, घायी सम मुन लाय।                                                  |
| पिता हुक्ससे बनमें जाते, राम लखन तत्काळ ॥४७०॥                                                     | सुक्ते बनालो चरण सेविका, बहुत क़री श्ररदास ॥४ <b>८०॥</b>                                    | पैर पनोती लगी उसीके, दु.ख श्रचिता श्राय ॥४६०॥                                             |
| में भी उनके चली साथ थी, सेतामें दिन रात।                                                          | नहीं स्विकारी राम लखनने, उप नारी की बात।                                                    | राजा हो घ्रन्याई होता, रहता कैसे राज ।                                                    |
| दण्डक बनमें फिरते थाए, बना वहाँ उत्पात । ४७३॥                                                     | श्रपमानित हो चली बहां से, हृद्य हुश्चा प्याघात ॥४८९॥                                        | वाइ ऊठ खाचे खेती को, कैसे सुधरे काज ॥४६९॥                                                 |
| भ्रमण करे लचमणजी बनमें, भाते वशा जासा।                                                            | खरदूष्य के पास गई वह, हो गुन्से में पूर।                                                    |                                                                                           |
| चन्द्रधास तलवार लटकतो, देख सुमित्रा लाल ॥४७२॥                                                     | श्रपना किन्सा कहा कंथको, होता क्रोध करूर ॥४८२॥                                              | धर्म शर्म को छोड लगाया, निर्मल कुलमें छोत । ४६२॥                                          |
| प्रत मोद युत हाथ बढ़ाया, लेते वह तलबार।                                                           | वल बादल ले आए लड़ने, लचमण भी रण खेत ।                                                       | मेरा,धर्म कभी नां छोड़, करद् तन पे बार।                                                   |
| करन परिचा बश जालपे, फेर दई उसवार ।। ४७३।                                                          | चले तभी याँ कहा रामने कष्ट पढे संकेत ॥ अप्त ३॥                                              | रहा सहायक मेरे निश्चय, धर्म सदा सुखकार ॥४६३॥                                              |
| _                                                                                                 | सिंहनाद को तुम तब करना, श्राऊंगा तुम पास।                                                   | सुख दुख बातें पूछी सुजसे, सुनी श्रापने श्राज।                                             |
| विहा साध वहा इस बना जोना कान हमा है।                                                              | 9                                                                                           |                                                                                           |

विद्या साध रहा उस वटप, नीचा मस्तक धार ॥४७४॥ | श्रूपैनखा जाती रावणपे, लक करण को नाग्र ॥४८४॥

श्रादि श्रन्त में कही समक्तके, श्राप श्रेष्ट गुण राज ॥ १६४॥

🛚 दियब्स भावीन उपाय, रही सात रक्ष पाला। था विषये से वहिंद्या पहिले प्रवृद्ध कर का रा को शांता दोष ब्यावा (१४६८)

प्रवृद्ध कर का रा को शांता दोष ब्यावा (१४६८)

प्रवृद्ध कर का रा को शांता दोष ब्यावा (१४६८)

प्रवृद्ध कर का प्रवृद्ध कर के रा व्यावा (१४६८) पूर्व दिवस का प्रमाणे १३ और से देह अवस्था वृद्ध दिल राज पार पूर्व दोगा रहे थे के साथ । राज्य दिला को हुआहे, राज सेन्स दिल होथ । अस्था विदर्भ पंजित स्टब्स, विदर्भ दही समोता रायथ का तमकान बाटर किना करही हुर। ह हे चुराव्य संदा सारा, सार मही 🎵 सेव तरवेशी क्षे किलान कीर विभीष्य पुरा दिना चंकेंग । || बनक तुना कं बार्स परी है, सभी दासियों काता। िया परेता प्रतिय परिश्वे दाच दुस्तरा अ.य । ] प्रमा साम्को नित्र क्षोत्रे की कार कार किर भाष कर हा। े बारत विश्वतिकत्त की क्षण कार्ती, जाती क्षणी कार्ता कार्ता कर क ी में दोन का इस ए उनका मेंह करता हो बाब। िराभी के जिस्सा काहियों क्षीपा की का क्षेत्र होत होते हैं। प्रदेशक क्रिक्ट स्वीके बाद बनाया क्रीस । माई को है के में हूं है करती तावर बाव । बार्स करत वर्ष स्थला कराज्य रहे जोर। कमी बारव कि को बेरी, परवारी परवार हार यह को से हो को किए गई है जान देरी तावेर [१९ १०] वेस होत्र को किए को की, क्यों कर विवास |१९ १०] स्पूर्णते वे बर मुख्य इन व बीना बीक दनाता । साम उन्हें के सम्बन्ध आहे, मोजर और कराता ।१११। किंदियमा से पहुँच बर हैं एक्किंगी सम्बन्ध ।१११। 3 क्या कती वह अपनी परिष्या, हुई बद बस्तते आप ।।३१ ।। र्णन की का प्रतास का होता पृक्ष समान ॥१ १॥ विधा काइन की कृष्ण मिल्ली की विधान काले हाथ । सम्बद्ध को कृष्ण किया व दमने, होगा समझी बात । वर्षे वरी पर पुरुष स्था में शब वे बहरे बार। इस केंसे की नर्षि कन्या सबस इंका सरवार।।१२१३।। क्तो सन का शुरू गए हो, दिशा व हस दे व्याव। कर्म पूज की जब कारण को जीकी पाप कराजा।(१ ०)। उपन कुछ में पाय बताबा, धीरत विवा विवार कर १३ आई रिप्रोस किया चाप व बाक्ट के परवार बसर किया करतोष विजयस सुरो देशास करवास ॥ १॥ च्या विशीषम् समयमे की नित्र भाता के पास । ॥ रात्रण को समक्राने विभीषण का जाना ॥ पाणीये प्रवास प्रश्नात् । प्रमध्यमेशे प्रमण जायती, प्रवचा को ब्युकान तर्गात मेरा धिरका बोच ठठाक करने बारमार ॥११११॥ पीचर विवासी सूच करें हैं पूं, काला देख विवास। चीर न कोंने केक पक्तके, बाद हो चेनावा !!१९ !! क्य शहाय विभीन्य ! हुनको क्या देता है कोब ॥ ११६॥ सुबी विजीवन बात देशांबन दिवाने कामा कोब ! बचा ग्रह कर केर बसाता, सार् करी कुन भाता। हमी केंद्रने राज पार बाद बादे को नहीं कोन्छ। शुक्रवीया पति हारा कोलो बातने बाते बोन्छ ॥२९९॥ पिपानसभी बान निजी पुरुषसे, कीले बोनेशे बात । विषय खेंचरे क्यों क्यें क्येंक कि काइन्स प्रश्रश कीह ब्योगा शब्बको शींह दा समकाते हार। चीयः पार्त्त देव्ये स्वामिन्, धमन्त्री दित साचात ॥११४॥ ॥ विभीषणपे दश्चानन का प्रकोप॥

| । निभीयमा नाम नाम स्टान मेन ।                       |                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                     | किस सिया को बिना राम के ज्ञाते जहर समान             | चला निभीवता स्थान शावके तथा दशानन राय।                |
| उधर विभीषण सोचे दिल में, भाई पाते त्राश ।।४४०॥      | सभी स्वर्ण के बने हुए हैं, चमके ज्यों रिव भास ॥१४०॥ | ॥ पुनः सीताके पास रावणका जाना ॥                       |
| निज्ञ महलों में जाता रावण, श्राशा होय निराश ।       | लकागढ़ की बाहर देखलों, उद्यत श्रति श्रावास ।        |                                                       |
| किचित् दिन सं खुदी समक्त के, श्राजावंगी द्याथ ॥१४६॥ | विद्याध्ययन कराते परिटत, करते सब जन छेल ॥ ३६॥       | सहन                                                   |
| मेरी येही श्रज श्राप सं, कही न कुछ भी बात।          | पर्ऋषु का सुख सब इस वनमं, खेले वालक खेल।            | व <u>ि</u> स्                                         |
| किन्तु टससे मस नोई होती, निकली बज्ज समीन ॥५८८॥      | कर्हि पे भरना मीष्ट नीर का, कोकिल स्वर आनद ॥ १३८॥   | क्या त शीक्षा देगा सुजको, मैं क्या कम विद्वान ॥१२६॥   |
| सार नहीं उसकी समस्तात, होता से हरान ।               | फल फूलों से लड़े हुए हैं, वेल लता सुल कद।           | राष्या कहता वक २ करते, थकती नहीं जवान।                |
| रास सिवा किस को नहि चाह, एक उस का ध्यान ॥१४७॥       | मयूर कोकिल मेना छादिक, विद्याधर छवतस ॥१३०॥          | हरणीसे नींव प्रापक                                    |
| क्या कहे हालत स उसका, छोड़ा खान रुपान।              | निधि,में लहरें उठती कैसी, कीड़ा करते हस।            |                                                       |
| श्राज्ञा धर्क स्तर प हमने, कहा उस श्रवनात ॥ र ४ -॥  | नदन वनकी परम धोपमा, नाना तरु उद्यान ॥ १३६॥          | क्रीति कर्मार्ड सभी जिंदगी, द्याखिर कीजे यस्न ॥१२७॥   |
| कहन लगां दासां कर जाड़ा, चतुराइ स वात।              | बतलावे यह देख स सन्दर, रन्तीकी वर खान।              | -                                                     |
| समका दा क्या साता तन, शुभ द हाल उपान । १००१         | विठलाफे ले चला रियाको, कहता मधुर श्रवाज ॥<३४॥       | हार प्रतेम प्रपयय सेते. करके काम कठर ॥४२६॥            |
| दोही था विजय पति में और राज्य राज्य                 | पुत्पक नाम विमान उसीमें, कीड़ा करने काज।            | मनी सनाक पहलायोगे पार्थांगे दुख घोर।                  |
| पुस कावा राम छाउ में नाम राज्या नाम ।               | शान्ति होयगी जरा चितमे, लखके विध २ स्थान ॥१३४॥      | हृद्देन लगे श्रय है आता सीची, क्यों होते बेसान । १२१। |
| इस छोड़ के कमा दलया, गाँउ मो व गाँग ।४४४॥           | शुद्ध हवाम ले जाता हूं, वेठो छाप विमान।             | नानाही मन बात विभिन्ना, श्रीषक हुए हैरान।             |
| इन साट जार स्टामी नहिं चाहेगा छारा।                 | देख दुखी तमको मन नेरा, दुखी श्राधक हा जाय ॥ १ ३ ३॥  | मने जानकी जांच तभी मंत्र साथ जान चल जांच ॥१२४॥        |
| तन नोर ज्यान सिधाया हृद्य निराणा धार ॥१४३॥          |                                                     | निक्ति जान साथ है, नहीं जानकी जाय।                    |
| किसी वात का एक न उत्तर, दिया सिया उसवार।            |                                                     | नि मेरी फीकर करो मत कुछभी, मेरी शक्ति घाजीव।। १२३।    |
| कभी न छोडे प्राय जाय तो, लमके योल सुर्लाल ॥१४२॥     |                                                     | वहे २ का मान हराया, क्या ताक्कत सुप्रीच।              |
| हमा सावर मणि को शहिवर, सत्यवती निज शील।             |                                                     |                                                       |

श्राया सीधा सिया पासमें, काम सर्प इस जाय ॥१३१॥ | वाग श्राग सा, भोग रोग सा, महिल लगा समसान ॥१४१। |

॥ विभीषण द्वारा संभा का होना ॥

| शीना बंध पताल । इसी देकने राज पद बच्च, जारे को साँ कोछ । ।<br>पोन्हा पोर कराज ।११३। पुरुष्ता वर्षि हुए। करेको बालो हारे जोक ॥१२३॥<br>राजियो पर्यापत । प्राच्याची क्या कियी पुरुष्ते, कीले कोली जाय ।<br>पापतेले भावताण १२३३। प्राच्यानेले समस्य जायती, भाषता को बदबाय ॥२३३॥ |                                | प्रशास क्या पार्थ हिना होन्स्य क्या । सुप्रति से बार हुत्सा इस्त स्था स्था स्था क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भ्याना कर जुन्ह क्या न दब्द, हाता ब्याद सारा<br>विद्य ब्यादो करों त्यों करों, निर्मेत विद्य तिकृत १९१६।<br>वीद्य विद्यानी तृष्ट करों हैं, बारता देख क्यारा।<br>बीर न बोंचे केल पत्रमुख, बातों हो, बीतावा। १९।                                                               | 2 2 2 E                        | रायों से पित्रत करिये तीय हो तब हैया। ।।<br>के तीन का हम देवका हैंद करना हो बाय।<br>यह विशेष्य की दह हम्में समी हुई करना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| एम बबार ने भीव अंध्यक्षी शतमें करे तिवादा।<br>विधा शहब शता इस्त गर्धि श्रीय विकारे शता ४१ १६॥                                                                                                                                                                               | ₹                              | स्था करा स्थल समावान स्थल सुन्न स्थल है।<br>हे बहुते विकास स्थलित करात स्थलित हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चन वानान विश्वीचन हिम्मी चना रहा है बोच ॥१९६॥<br>बाई बन्द्र चर्छ इंप्रक्ता अवस्था रहे ग्रातेत।<br>चीर होचके विराह पर्दे हैं, चाना देती शासीर ॥१९०॥                                                                                                                          | ()                             | प्रत्न हुन्तर कान पर का गांत का कार्यास । अस्त । अस्त विकार कार्यास । अस्त प्रमाण कार्यास । विकार कार्यास । विकार कार्यास प्रत्य कार्यास प्रत्य कार्यास । विकार कार्यास । विक |
| ।। विभीपणपे दश्वानन का प्रकीप।।<br>श्रुवी विनीप्य कार रणवन विवर्त क्षाना कोव।                                                                                                                                                                                               |                                | प्रश्न दिने स्व कार प्रस्य क्षारा रहे अंग्र अस्त्र ।<br>प्रथम दिने को इसमें, राम शीव वित्र मुख्य करे।<br>मित्र के प्रश्न में स्व अपने, विमेच रही प्रकोश ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विषा गतु कर कि काला, यह की कुत्र भात ।  पीन करते केले क्लोलित, व्याप्त कि व्याप्त कर गतु।  कोह क्लेण राक्यको वहिं वा समझने हार।  शा केला किला लोक उठाक, बढ़के वास्त्रमा । १९१।                                                                                              | = - <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> | हैं दिवाल की विक्रीपत हुए किया क्षेत्रेत ।<br>एक्ट पुरस्त क्षेत्र क्षम्म, पर वहीं कुत्र केंद्र तिवस्त<br>एक्ट की सम्बद्ध जन्म, क्षित्र क्सो पूरा<br>पत्रो विक्रय जा पद्मशी एके फीक्ष हो यह तक्ष्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                     | , ,                                                     | t ,                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                     | किन्तु सिया को दिना राम के, लगते जहर समान ,             | चला विभीषण स्थान श्रावर्के, उधर दशानन राय।         |
| उधर विभीषण सोचे दिल में, भाई पाते त्राण ॥४४०॥       | सभी स्वर्ण के वने हुए हैं, चमके ज्यों रवि भास ॥१४०॥     | ॥ पुनः स्रोताकं पास रावणका जाना ॥                  |
| निज महलों में जाता रावण, श्राशा होय निराश ।         | लकागढ़ की चाहर देखतों, टबत श्रति श्रावास।               | ·                                                  |
| किंचित् दिन में खुदी समक्त के, श्राजावेगी हाथ ॥१४६॥ | विद्याध्ययन कराते परिटत, करते सब जन केल ॥ ५३६॥          | म्हं तो सची कहने वाला, क्या बेटा क्या बाप ॥१३०॥    |
| मेरी यही श्रज श्राप से, कहा न कुछ भी बात।           | पर्ऋतु का सुख सब इस वनमें, खेले बालक खेल।               | र्जसी                                              |
| विन्तु टससे मस नाई होतो, निकली वज्र समान ॥ ४४ न॥    | कर्हि पे करना मेप्ट नीर का, कोक्तित स्वर श्वानद् ॥ १३८॥ | क्या त् शीचा देगा मुजको, मैं क्या कम विद्वान ॥४२६॥ |
| नार नहीं उसको समभात, होती में हरान ।                | फल फूलों से चरे हुए हैं, वेल जता सुख कद।                | रावण कहता वक २ करते, धकती नहीं जवान।               |
| रास सिवा किस को नहि चाहे, एक उसका स्थान ॥१४७॥       | मयूर कोकिल भैना आदिक, विद्याधर शवतस ॥११०॥               | हुस करणीसे नीव श्रीपकी, पड़ी नरकके माय ॥१२८॥       |
| क्या कहं हालत में उसकों, छोड़ा खान रुपान।           | निधि, में लहरें उठती कैसी, कीड़ा करते हॅस।              | करनी जैसी पार उत्तरनी, बीया जैसा पाय।              |
| श्राज्ञा धर के सिर्प हमने, कहा उस श्रवदात ॥१४-॥     | नदन वनकी परम धोपमा, नाना तरु उद्यान ॥१३६॥               | कीति कमाई सभी जिंदगी, धाब्बिर कीजे बरन ॥१२७॥       |
| क्हन लगा दासा कर जाड़ा, चतुराई स बात ।              | बतलावे यह देख सु सुन्दर, रानीकी वा खान।                 | मत धोलेंमें धूल डलाधों, निर्फल खो नररान ।          |
| समका दा क्या साता तन, श्रम ट होल सुनाय । रहरी       | विठलाफे ले चला रियाको, कहता मधुर श्रवाल ॥४३४॥           | वक्ष पनेमं अपयश लेते करके काम कठर ॥ १२६॥           |
| हासा था अन्य पास भ, आप राषण राष                     | पुष्पक नाम विमान उसीमें, कीड़ा करने काज।                | सनी सनाके पहलाक्षीरों. पाक्षीरों हुख घोर।          |
| पुन हाता राम होहं के, पूर्व घर च राज र वि           | शान्ति होयगी जरा चितमें, लखके विध २ स्थान ॥ १३४॥        | हान जो छव े आता सोची, क्या होते बेभान । ४२४॥       |
| हस कुद्धि के कभी हसणा, निर्दे चाहुंगा कार्य।        | शुद्ध ह्वाम ले जाता है, बैठो आप विमान।                  | नमाकी मन बात विभिष्या. अधिक हुए हैरान।             |
| पुन लोट उद्यान सिधाया, हर्द्य निराया धार । २ ४३।    | देख दुखी तुमको मन भेरा, दुखी श्रधिक हो जाय ॥१३१॥        | यदि जानको जान साथ है, वहा जानमा जान जान ॥१२४॥      |
| किसी बात था एक न उत्तर, दिया सिया उसवार।            |                                                         | मेरी फीकर करो मत कुछुभा, मरा शांक अजाय ॥९९२।       |
| कभी न छोडे प्राया जाय तो, समर्के शील सुलील ।। ४४२॥  | सासा ध्याता प्रच अभन्दा, राम चरच दर नार ।               | चहे २ का मान हराया, क्या ताइत सुप्रीच।             |
| ईसा सरवर मथि को घ्रहिवर, सत्यवती निज्ञ सील।         | ,                                                       |                                                    |

ष्ट्राया सीधा सिया पासमें, काम सर्पे इस बाय ॥१३१॥ | बाग द्याग सा, भोग रोग सा, महिल लगा समसान ॥१४१।

॥ विभीषण द्वारा सभा का होना॥

ाय कात्र का तील बार, दोनी ने बसाज होत्त्र हा हिल्ल कमी कोत (कट्टी कारणे कात्र साहिक्षा) कात्र विकास के स्वाह का तीन बार जी कारण के साहिक्षा के साहिक्स के साहिक्षा के साहिक्ष िरात विषय जन्मत को थे, किया विका बद्धका /११४९॥ यानी बामले होंसे हुनको हम में श्रीकाम तेष । १२१०॥ योगा मंत्री बारे हुनने, योचा मोल अपना। सर्व निर्मारण क्या प्रत करका चका विकास किर जार शेक्ष्ट क् अप्ता से प्रव प्रावक होगा, प्रवरे क्यम स्थान ।१२११ । अंदी क्षमें हुका किय हैं, क्यों को सुनिकार । कारी पहले पात बीधना विद्वार्थी का काना। परतात स स्पू होती हालों का निश्चेत |१२२६ | परने की स्वतंत आता, करने एक अवतः | रिन्ध निलास पर्यो एका का निज्ञ स्वतंत्र करेशे| प्रो कार को पर्यो हुएते हैं चौत्र पुते हो चैत्र | पुरंत सूर्व प्रस्तात्रम स्टब्स, राष राष्ट्र कल कृत्तः। र्मात् पुनले हैं बात ब्रिक्टी की उक्षय दिया क्याब । शीय शरोमांच क्या-तम की, बाबा इर क्रकेंग्र श्चेंबर के क्या टे क्लिया काली शामा श्चामकात्म । १६७० विन्या करों के पश्चा चक्का वर्ती पड़ा बाम के बन्ध् ॥१२४ बर्स तथा क्या सम्ब अस्त का मुखा पुरं क का बंध किसे विसंस्थ दिया बही गर, बावेला स्ट्लाफ ;

विसर्थ भारी बाद उसकी बाद्य और बराव !१६५शां
स्थान केर विस्थान कोटा विस्तर होता होता है।
स्थान केर विस्थान कोटा कर विस्तर होता है।
स्थान को स्थान कार की क्यों कार कोटा !१६६शां
कार्य केरा मूंच लग् हैं अब बस्त का तेल !१६६शां
पूछ जर्मकी को किसी को, तिसे अंत दवनार ! पत्नी करें था बा शयक थे, हो करके निर्मोक [146/4] काम पूत का नंध न किस थे, इस का नहिं प्रतिकार हुन ६०॥ कर्म पक के सामी क्षेत्रे तम के राज्य राज गिरु देश उत्तर धनी एवं व एक केनर, पाने वाचे राम ! राम खबाब के द्वारा दोवा, देखी भाषित कार // १६१ वर्षेत्र क्षा धीराको बावित्र निक्ता क्षा क्षेत्र। बात बब्दी श्रीब हुई है, रावब का श्रीर । पती किसी का ब्रह्मा साथे, क्षता काम का म्केट ॥१६९॥ बिराय ब्रमुक्त दुन्नीकारिक किंबो सम से बाच । मिन्या ज्यार से पीवित को कुछ क्यों म जिला दपहेए। हुन्तिवारी से करा काम अन्द्र, समी पुत्र सामान । करे तकारी सभी संकर्म, शोक्सार समस्त्रमा/१०४॥ रामण को सीक्षा हेने पर मित्र बाचे तकरार /।२०१३ रण संशासिक समाववास स्तु स्थान २ विस्तार ११७९॥ तभी विभीषय बाहा देता, सुनिषे बीर बकर ॥१७६॥ यो बार्त यह अबती धवजे समा को मंत्रा। पाक गोबा क्षेप शतका कोश्रो सब मंदार। धन पन को करी शुन्दी, पन मोने फलगार। ॥ रामध्य द्वर्यावरे प्रश्रोप ॥

| ताज   ६०६।।    | सभी विजय की तुम परनोगे, यसका सिरपे ताज   ६०६॥      | हम करके पिधाश वचन पे, बेठे इतने काल ॥५६६॥             | हुआ कीन ऋपराध हमारा, दास सटा है साथ। ४८६॥              |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| साज ।          | सिद्ध करोगे काम सभी तुमं, बीर तुम्हारा साज।        | मुज बिन सीता पता न पाता, तेरे दिल यह ख्याल।           | गरा चरण में विनय भावसे, चमा करो श्रव नाथ।              |
| समान ॥६०८॥     | तुम्हीं मित्र हो सचा मेरा, जीवन प्राण समान ॥६०८॥   | क्रुठा दे विश्वारा हमीको, भरमाया वदखोर ॥ <b>१</b> ६८॥ | समय देख हिम्मत मन धरके, बोला तब कपिराज ॥१८८            |
| জান।           | दिचिया भुज सुम्रोव हमारी, वामी लब्सया जान।         | बगुला जैसी भक्ति बताता बाहर भीतर श्रोर।               | खंड चित्रवत् हॉस भूलके, निक्तो निंह श्रावान।           |
| श्राराम ॥६०७॥  | मिष्ट वचन बोले रघुनंदर्य, पाते मन श्राराम ॥६०७॥    | तू सोचे श्रकुलाके श्राखिर, चले जायगे राम। ४६७।        | खड़ा हुमा हुमीव जीवकर, थर हर करे काय।।४८७।।            |
| र राम ।        | सुन करके सुप्रीव चचन याँ, खुरा होते तब राम।        | फटक जैसा लगे खटकने, निक्ल गया जब काम।                 | काल रूप था खड़े समामें, देख सभी घवराय।                 |
| का घंत ॥६०६॥   | ज्वतक सुध सीताकी निर्ह तो, तबतक सुखका श्रंत ॥६०६॥  | समय हमारा व्यर्थ गमाया, रहा सुखें के माय ॥११६॥        | जमीं धुजाते वृत्त हिलाते, फपित हो नग्नार ॥१८६॥         |
| पर्यंत ।       | राज पाट धन धाम श्रापका, ऋषी श्रायु पर्यत ।         | वृधा नैनसे नीर गिराता, रहा छोंग दिखलाय।               | बज जलाटपे दन्त पीसते, भूप कर फटकार।                    |
| ज नाम ग्रह०५॥  | जवका चाकर बना चरनका, हृदय छापका नाम ॥६०४॥          | डालिंदिया धोलेमें हमको, ख्य विद्धाई जाल ॥४६४॥         | सुखपे वाली धामें बाजी, जान बान वन धार ॥१८४॥            |
| हराम ।         | क्षिया पता यदि नहीं ज़रो तो, माता दूध हराम।        | बोल उठे भुक्तलाके लष्मण, बड़ी धनोखी चाल।              | सूर्यहास तलवार हाथ ले, चले वीर उस बार।                 |
| ब्रह्सान ॥६०४॥ | नीच नहीं में भूलू भगवन्! जो सुजरे ग्रहसान ॥६०४॥    | भगवन् १ जो उद्गार हृत्यका, प्रकट करो सानद ॥४९४॥       | ठडाई से काम न चलता जहां शीत श्रधिकाय ॥१८४।             |
| 5 पान ।        | श्रधिक श्रापसे ख्याल मुझे हैं भूला दान रुपान।      | धन्य श्रापकी हैं कुल जाती, धन्य सु दशरथ नन्द ।        | श्राश पराई करें तभी तो, सीता कभी न पाय।                |
| तिति ६ । ६०३॥  | किन्तु था नोहं सका पासम, यहां गुन्हा जगतात । ६०३॥  | यही धूर्तके लच्या सममो, में हूं तावेदार ॥१६३॥         | में जाता श्रम जल्दी स्वामी, सिद्ध करू सब काम। ४८३॥     |
| । बात ।        | स्वामी सवाम हाजीर हैं, भूला नाह में वात।           | कहने करने में हैं श्रतर, मनमें श्रन्य विचार।          | बाध बचन सुन घतुर हाथले, नमन करे श्रीराम ।              |
| न धाम ।।६०४॥   | क्यों रें शुजले कित चुराया, बंठ गया निज धीम ।।६०९॥ | कीन श्रचानक काम बना सो, श्राए चल दरवार ॥४६२॥          | थत सीन्न सुमीव पास जा, कहा हाल समकाय ॥१८२॥             |
| 414            | नमन कर हुआंच रामको, कहन लग तथ राम।                 | सेवक जैसा काम होय सो, करमाश्रो इनवार।                 | नीर न जाता कभी ति तपे, प्यासा जल तट जाय।               |
| श्चरार ।।६०५॥  | दोनों चल श्राए रघुवर पं, कत्पा सकल शरार ।।६०१॥     | किया श्राप उपकार उसीका, सुज से कहा न जाय ॥१६१॥        | क्या करना यह समय विकट है, सुनिये लद्भण वीर री।।१ म् ३॥ |
| न्तर।          | इसमें छपना भला समभले, चल रघुंचर के तीर।            |                                                       | प्राप्त तजे यदि सिया तो श्रपनी निफल हो तदवीर।          |
| विकार १६००॥    | श्रवतो सचा सचा कहदे, तजके हृदय विकार ।६००॥         | _                                                     | ोसा न होकि विना खबरसे सीता तजे शरीर ॥१८०॥              |
| व्यकार।        | यड़ा कृतब्नी समका श्रवतो, निकला तूं वदकार।         | ि सिंहासनपे चैठो भगवत् । श्राए हो किस काम।            | ी जीवारी कार केन सामने अपना नहिं पन भीर ।              |

पन स्वर का तीन हात संती ने क्याण [१९६६] बुधा सबल की फोल कुछते करने काम तामा [१९६६] काम बिक्टनों बाद करा भी, वार्ट पुत्रों है बात (१००म) पत्त है अने विश्व अने काम को को पत्ता है को को किस हो के काम के हुए । विश्व स्वरूपन को वार्ट हुन्या अने की हुने हुने कुने को किस को किस को किस हुने को को एक हो यह के बात है किस को की हुने को अने किस हुने हुन्यों अने पत्ति हुन्या अने (१९०२) राज बाज का बीरक बाध अंती ने कारक [१८३६] भोबा अंशे बारे हुत्त्वे, श्लोचा और उपात्र। समी साक्ते होंसे दुमतो इन में मीन म सेप (१९१८) द्वरत क्षेत्र अन्तास्त्र जाता, व व शाह अल बात । वर्ष निर्मापन क्या प्रशासका एका निकासित मात । १३१९। मंत्री क्षा किए हैं करते को दुविकार। रका से सर कर्मन क्षेत्र, पुत्ररे कम स्वाम ॥१११। धीन गरेमचि विका-अस की बादा का करेगा। र्षधा पे भवा ? जिसका काली राजा **इस क**राण | ११७ करी क्षेत्रे पत्र क्षेत्रस विद्वारों का कास। पाने कि प्रवास मारा, बन्दे पान अगम : किन्नु किन्नु बन्दे पान अगम (काट बन्द्रमान १९२२)। बिना करे के कठा कहा नहीं बड़ा कम के कब्द् !!११ क्षेत्रक धो पर्वि हुको है धर्मक बते हो फल। बरसा व क्ष्मु क्षेत्री भागी का विश्वति ।स्टररा शांत विकास सम्मान बने के किया विका गांचक होत्तर हो नर्दर पुत्रने हैं बात कियी की उक्का विका कवाब । न्त्र तमा स्था क्रान्ड क्रान्ड क्रा, हुआ दुरल का क्रान्ड मार्थ करें धन का रावच से हो करके जिसीक !! १ है ती कान भूत का त्रीव व विश्व ने इस का बाँदे प्रतिकार प्रश्तक। विराण श्रुमत हुत्रीयातिक, सिंबो शम श्रे आप । वर्षे एक के बाबी क्षेत्रे एक के रामबा शम ॥१९२॥ उधर बाजी एक पाएक केन्द्र, माने वाले एक ह को का भारत भी वा की वा किस किस के की की की की मही किसी का कहणा माने, बारा काम का मतेशा ११ हु ग्रा निक्ता कार से रीज़िय को **ज़क्त** को न जिल दवरेस । कास कार्या होते व व्यापने , निकासना पर कारत । प्रमाणक की पोर्स पुरिस्ति केता पता ! ध्यारात !!१४००!! विकासी बाधारि पत्ते हैं वह किया शुप चार ! कि बाधारे के रहे हैं, किंग्रे बीता वह के ।१०६। बबार दिलने फिला पुरा की गृह गह सोबे बेर। शिया विश्वासे विश्वास क्षेत्रे, विषद्धां पान समा ११०१॥ हरियमारी से करा काम सब, सभी पुत्र सम्मान । करे गकारी सभी बंबमें, शोनशार सबसान ((१००)) इषर रजना जिस्स हुमते ≹ विभिन्ना साथ। राक्त की जीवा पूर्ने यर, मित्र बाबे छक्तार शिर करत धनी बिनीत्व पाठा देश, युनिने नीर बचन धर-वा। रो बार्ते पत्र अबती सबजो समा बर्द मंत्रह / बाक गोबा तीप तत्त्वी कोको सम मंदार। रब संझारिक क्षांबयाब स्तु स्थान १ क्लार ११०९१ या बाब को को पूजा गांव को कामार श रामक्त सुप्रीवर्षे प्रकार ।।

| सीताकी सुध लेन जेता की सुध लेन प्रेसा न होकि नि प्राया तही यहि कि प्राया करना यह सम्मान काता कर्म कर्म जाता कर्म कर्म जाता यह सम्मान जाता यहा सम्मान जाता यह सम्मान जाता य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शिवाफी सुप बेना थयतो, परता नहिं मन धीर ।  एसा न होक बिना खबरदे, सीता तजे शरीर ॥१८०॥ प्राप्त न होक बिना खबरदे, सीता को शरीर ॥१८०॥ पर्या न होक बिना खबरदे, सीता को सर्वा ।१८६॥ पर्या को परि निया तो एपनी, निरुख होत दर्या ।।१८६॥ नीर न आता कमी तृर्वा, त्या जब तर जाय । पर्य क्ष्म सुम विचर हैं,सुनिये ब्रह्म कहें हाल समकाय ॥१८२॥ नीर न आता कमी तृर्वा, त्या जब तर जाय । पर्य क्षम सुम व पदा हाथ के मतन करें श्रीराम । पर्य क्षम सुम व पदा हाथ के मतन करें श्रीराम । पर्य क्षम सुम व पता जहां सीता कमी न पाय । उदाई से काम न पत्र वा ।।१६६ साम वा ।।१६६ सोता प्राप्त को साम को स्वा ।।१६६ साम वा । पर्य क्षम सुम व पत्र हाथ के को को स्व ।।१६६ साम वा ।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।।१६६ साम वा ।१६६ साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| म धुर्म स्ट के स्ट के स्ट के बात के मार्थ के के से से के से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सहास<br>विश्व प्रमुख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सिंहासनेप थेंडो भगवन्। शाए हो किस काम। दोनों पगका पकड़ कहें तुम, चमा निघो गुणधाम।।१६०। घन्य थापको किए कृतारथ, दरसन दोने शाय। किया थाप उपकार उसीका, मुज से कहा न जाय।।१६१। सेवक जैसा काम होय सो, फरमाश्रो ह्सवार। सेवक जैसा काम बना सो, थाए चल दरवार।।१६३।। कहने करने में हैं श्रंतर, मनमें थन्य विचार। यही धृतंके लच्या समको, में हूं तावेदार।।१६३।। घन्य थापको हैं कुल जाती, भन्य सुद्यरथ नन्द। भगवन् धिजो उद्गार हृद्यका, प्रकट करो सानद।।१६६।। वोल उठे कुक्तलाके लच्मण, वड़ी श्रनोखी चाल।।१६६।। वालदिया धोसों हमको, ख्य विछाई जाल।।१६६।। व्या नैनसे नीर गिराता, रहा खोंग दिसलाय। समय हमारा व्यर्थ गमाया, रहा खोंग दिसलाय। कृत्व जैसा लगे खटकने, निक्कता गया जब काम। तूं सोचे थकुलाके थालिर, चले जायगे राम।१६६।। व्युला जैसी भक्ति बताता वाहर भीतर थोर। सूज दे विधाय हमीको, भरमाया घदखोर।।१६८।। इम करके पिषाया वचन पे, वैठे हतने काल।।१६६॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पक्त विश्व विष्य विश्व विष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मान्य समय होता होता होता होता होता होता होता होता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वार्य का का का मन मन मन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| से बा सामा स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ने विश्व के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पुष्पभा स्थाय । श्राय । श्राय । श्राय । श्राय । श्राय । स्थाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 大変の 一大変の 一大変の 一大変の 一大変の 一大変の 一大変の 一大変の 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| संस्थित स्वा स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विश्व के स्टब्स् के स्टब्स के स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| की स्थापनी स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सम्भा<br>स्ताप्त र<br>हिल्लास्त्र र<br>स्ताप्त र<br>स्ताप्त र<br>स्ताप्त स्ताप्त र<br>स्ताप्त स्ताप्त स्तापत स्ताप्त स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्ववा<br>कह<br>सम्बद्धाः<br>सामकी<br>शिर<br>सम्बद्धाः<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्व<br>स्वान्य<br>स्वान्य<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व |
| त्त्र को से में ने खें व का से ने के व ं य र ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| का ती में स्थान के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हा ना है। जा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बहा कृतहानी समभा श्रवतो, निकला तू वदकार। श्रवतो सचा सचा कहदे, तजके हृदय विकार १६००॥ इसमें श्रपना भला समभले, चल रधुवर के तीर। दोनों चल श्राप रधुवर पे, करपा सकल शरीर १६०१॥ वमन करें इन्नोव रामको, कहन लगे तब राम। क्यों रें? मुजसे चिल चुराया, कैठ नया, निज धाम १६०२॥ स्वामी सेवामें हाजीर हूं, भूला नहिं मैं वात। किन्तु श्रा नहिं सका पासमें, यही गुन्हा जगतात रें। ६०३॥ श्रिक श्रापसे ख्याल मुजे हैं भूला खान रु पान। श्रिक श्रापसे ख्याल मुजे हैं भूला खान रु पान। विच नहीं में भूलू भगवन । जात दूध हराम। जावका चाकर बना चरनका, हृदय श्रापका नाम।१०४॥ सिय पाट धन धाम श्रापका, ऋषी श्रायु पर्यंत। जावतक सुध सीता की नहिं तो, नवतक सुखका श्रत।।६०४॥ सिय वचन वोले रधुनंदया, पाते मन श्राराम।।६०४॥ सिय वचन वोले रधुनंदया, पाते मन श्राराम।।६०८॥ दिविष मुज सुभोव हमारी, वामी लच्मण जान। दिविष मुज सुभोव समरी, जीवन ग्राप समान।।६०८॥ दिविष मुज सुभोव समरी सुम, वीर द्वम्हारा साज।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

र्धिया पहुँचोर हेव्या, प्रवृत्तिय का भागा। १९६४ | हा पेटर कम्मक्ती क्या छा किस्ते कहीं विषया। १९८८। | इत्त्व क्यारा क्या करण की पीमा औरक बाव ।।८१८। ||| ध्यापि धुनीय धिवाया देश कील विस्तात । रम हुन्यो क्या हुए हुन्नो थर करते प्राची शाव । स्पीन थिएन रहे प्यावको हेता हुन्य स्मानका ॥ १२०॥ | के मन्त्री कार्य धामा राम राच स्थलार। ६३६॥ मामनक को विका इरक्की मिल्ली प्रका मिल्ला । मिनी पहर अपक्रम क्षेत्रे विकार प्रमी बाद करेंग (१९ ११) उपर (फोक्सि) गुरुषर पाँच गाँवते शेळिष्णा बहुँ ध्येर । पनन प्रम में कृष पराचा बानन में श्रीना । प्रशा था करके प्रयोग सना तथ, भरता एक बिराद । प्रमा दिना ध्यरेन स्वरी को किया सुष्टी का पाद ॥१९३॥ किस को देशा चोष्न समय के, दिना काम जाएंदर । पर विषय का दोन है कम को कादान १९३३। | पणाने दल पन विष जाना विषय कादगा दाथ (६२ ) | दन मामदन्त नाम शुना में चीक गया तदाथ (६१ ) ||| एषा धावक्री स्तावत् ! शुक्रो, होती बस्स्य स्थात | पारा श्रुप तीरा करे ब्यारी, पत्रम् कोर क्यापान ॥॥ प्रमुख्य श्रुमान कीर यर विशा में विश्वास । ॥ रत्नबटी से सीता की खबर पाना ॥ क्षेत्रती पुष राज्यी में बाता था तिक श्राम ॥६१६॥ हिमा क्ष्मा परि क्ष्मी क्षेत्रे दिन दर क्षम ॥६१६॥ विभाव में क्ष्मी क्ष्मा क्षमा हिमा हिमा हिमा क्षमा क्षिमा क्षमा क्षम जन पर दिससे निर्मण कमिने तेरी करा स्थाप शृहण्या | जय को समझ के दिसा सन्दर, मक्या दशस को हाहाशी रिया को राज्य परकोशी पर परकेश मान्य।
पर करने दिन सामन को, दिकार की स्थाप ।१९२।| सने कपान कोन कामन कीन, हाइन परा निराज ।१९२।| सने कपान कीन, हाइन परा निराज ।१९२॥| सेक कपान कीन, हाइन परा निराज ।१९२॥| अवते एक ह्मीम हाथे अस क्वी परके प्रवराय। राज्य के हुआ व प्रथम कियाबर का सम्बद्धा। | समस्यक का बाम हुम्य की गया हरत क्षम बाम ग्रह्म । प्रकार कपना बान गाम है भीचे दिवा उतार ॥६ ३। | पारी वारी असावा सम्मा, दाव बारी समावर ॥६३॥। रेख एक विस्तान रागमारे पाचा हुन्य करावा ॥६१८॥ िर्धित क्रम्पर के प्रकृष्टिया था राज्यती बहुत्वा मान्य सारण करी थण मेरी के बादा पर चोर।

| स्व १ व क स म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भटक रहे थे सीता सुध हित, सकल किया सब काम। पूर्ण महा उपकारी तुम हो, चली राम के धाम,॥६ खुशी होंचने राम, सुरहों पे, सुम सीता का हाल। भन्दसे तभी विमान चलाया, मानो मिला रसाल ॥६१ काम सिद्ध हम करके, जल्दी, आए. सुम्पे दोह ॥६४ हाल सियाका रक्षची यह, देगा सभी सुनाय। सिया सिंहकी दृाइ बीच में, फंसी विकट से धाय ॥६४। सिया सिंहकी दृाइ बीच में, फंसी विकट से धाय ॥६४। हित में हुनुमान पथारे, ले सेना, सब साथ। स्वागत हित सुम्रोन सिधारे, मिले प्रमे मर बाय। स्वागत हित सुम्रोन किपपति, सफल गिना अवतार। सिर पे हाथ धरा रहुवर ने, अपना भक्त विचार। ४४। ।। रलजटी से सीता का हाला पूछना।। हिद्य लगाया रजजटी को, पुछे हालत राम। दिया त्याचा रजजटी को, पुछे हालत तमा।।इ४१।। राजजटी है स्वामिन्दी, जो लका भूपाला। स्वायो व्यभिचारी दुष्टी, बदे विकाई जाल।।इ४६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क रहे थे सीता सुध हित, सफल किया सब का सहा उपकारी हम हो, चली राम के धार हिरागे राम हुग्हों पे, सुम सीता का हाल से तभी विमान चलाया, मानो मिला रसाल से तभी विमान चलाया, मानो मिला रसाल से तभी विमान चलाया, मानो मिला रसाल सिव्ह हम धरके, जल्दी, आए हुम्ये दोह सियाका राज्जदी यह, देगा सभी सुनाय। सिंह की हाइ बीच में, फ'सी विकट से आय। सिंह की साम पथारे, तिले प्रमे मर बाय। हित सुमीन किपास हित सुमीन सिवार। हित सुमीन सिवार। से हे दर्शन किपपित, सफल मिना अवतार। हिय धरा रखवर ने, अपना भक्त विचार। रिजारी से सीता का हिला पूछना।। रिजारी से सीता को हिला राम। विस्तत सुनाओ, सीता हाल तमाम।। इथा विस्तार हुगोओ, सीता हाल तमाम।। इथा से स्वामिन है, जो लका भूपाल। विस्तत सुनाओ, बनी विद्वार जाल।। इथा समिनारी हुगो, बने विद्वार जाल। इथा समिनारी हुगो, बने विद्वार जाल। इथा समिनारी हुगो, बने समिनारी हुगो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| व, सफल कि<br>), चली ता<br>, सली कि<br>सम्म किया<br>त्ये, श्राप्, हा<br>देगा सभी<br>फ सी विकट<br>मेले प्रभे भ<br>फल गिना श्रुम<br>श्रपना भक्त।<br>श्रिष्टा स्वा<br>विक्राह स्वा<br>विक्राह स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 40 12 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| रावण हर सीता जाता था, श्रांता कन्युद्धीप। उसी समय में में निकला था, श्रांया उसी समीपः।।६०।। राम लखन श्रह्म मानेदल का, करती, नाम, उचार ।।६०।। राम लखन श्रह्म मानेदल का, करती, नाम, उचार ।।६०।। राम लखन श्रह्म मानेदल का, करती, नाम, उचार ।।६०। समें के छुटावो हस पापी से, कोई वीर द्याल।।६०। में ते, ठदन सुना कानों से, हुत्य गया घवराय। सम्सुख जाके लदा उसीसे, दोनों हाथ दिखाय।।६०। मिर्मुख जाके लदा उसीसे, दोनों हाथ दिखाय।।६०। मिर्मुख जाके लदा अनोते, दीना तोढ़ विमान। विद्यायों का दूध लजाया, मरना खाय कटारः॥६०। कर सकता थ्या जीर न चलता, देता उसकी मार। इस्त वहां यह दूतान रामजी, पाए परम प्रमोद।।६०। स्वजटी को कट लगाया; विठा लिया निज गीद।।६०। पूर्ण हुत्रा सतोय लखन मन, जैसे चद चकीर।।६०। पूर्ण हुत्रा सतोय लखन मन, जैसे चद चकीर।।६०। पूर्ण द्वार की तब रहुवर जी, पछी वारम्बार। भामखल सुन सिया की तब रहुवर जी, पछी वारमुलार। श्रामुला प्रमार विधा स्वार व्याया की, पाए दुःख श्र्मार।। १००० स्वार पसार विधा स्वार व्याया की, पाए दुःख श्रमार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रावण हर मीता जाता था, धाता कम्बूहीप। उसी समय में में निकला था, धाया उसी समीपः।[६४८।। राम लखन अरु भामंडल का, करती, नामः उचार । ६४८।। राम लखन अरु भामंडल का, करती, नामः उचार ।।६४८।। राम लखन अरु भामंडल का, करती, नामः उचार ।।६४८।। राम लखन अरु भामंडल का, करती, नामः उचार ।।६४८।। राम लखन कर नीचे गिरती राषण यहा सभाल ।।६४८।। राम खन जाके लहा उसीसे, दोनों हाथ विद्याय ।।६४०।। सारिक दर में पढ़ा धानके, भूल गया सब भानः।।६४।। कालिर के दर विचा जोर न चलता, देता उसको मार। कालीर के कह लगाया, मरना खाय कटार.।।६४२।। सुनके, यह वृतान्त रामजी, पाए परम प्रमोद। राज उठा चहुँ भार सभा में, धन्यवाद का सारे। पूर्ण हुआ सतीर लखन मन, जैसे चद चकोर।।६४४।। व्यार सिया की वह राख्वर जी, पछुं बारम्बार। समीयां वर्ष हो राजचीः भी, कहता कर विस्तार।।६४४।। लावर सिया की वह राखा की, पाए हुःख आपार। लावर प्यार राजचीः से, मिलते वाँह पसार।।६४६।। वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बाता था, कला था, श्रा केली था, श्रा किली था, श्रा कीली से, श्रा कीली राज कीली राज कीली से, होनों सेने से हिंदा कीली, दोनों सेने सेने किली पाए प्रा मन, जैसे मन, जैसे पाए हु,र मिलते व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भाता क्रम्हू<br>या उसी स्या<br>रा रुदन श्रमा<br>रा रुदन श्रमा<br>स्वीर द्या<br>स्वीर द्या<br>स्वाय घवराव<br>तोड़ विमान<br>तोड़ विमान<br>स्वाय कटार<br>स्वाय कटार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 다 캠 리 김 김 귀 김 월 집 의 아 요 ㅋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सीता को स्वास्त करी स्वास्त करी स्वास्त करी स्वास्त करी स्वास्त स्वास स्वास्त स्वास स |
| े लाने के मिने, शाप श्री के हैं, निवा हैं, निवा हैं, निवा हैं, निवा हों में पे, नहीं पेवा, हों से पे, नहीं पेवा, हों से पेता हों पेवा, हों से पेता है। हों से पेता हों से पेता हों से पेता है। हों से पेता हों से पेता है। हों से पेता है से पेता है। हों से पेता है। ह |
| ा। सीता की लाने के लिए सलाह ।। समा एकत्रित करी रामने, आए सब मिल दीर । सीता लाना उसकी अवतो, क्या करना तद्ददीर ॥६१०। कहे राम- सुम्रोव करें। क्या, लंका कितनी दूर । आलंकियों को टूर अधिक हैं, हिम्मतवान हज्यू ॥६१८। आलंकियों को टूर अधिक हैं, हिम्मतवान हज्यू ॥६१८। आलंकियों को टूर अधिक हैं, हिम्मतवान हज्यू ॥६१८। इस्ट निकट का प्रश्न नहीं हैं, विकट समस्या ऐक । एक हजार विद्या का स्वामे, तीन खराड, का नाथ। एक हजार विद्या का स्वामे, तीन खराड, का नाथ। तोज प्रतायों ईया अस्त्यों, तीन खराड, का नाथ। स्वयी धृत बहा ट्यिभचारी, रहा सिक्र यों गाज़ ॥६६१॥ इन्द्रजीत सुत मेघसुवाहन, किया जगतं को टास ॥६६२॥ इन्द्रजीत सुत मेघसुवाहन, किया जगतं को टास ॥६६२॥ सम्बर करों सुज चीर कहाया, इन हर परनार। कायर करों सुज चीर कहाया, इन हर परनार। कायर करते रावख लेचर, समभो भान समान। बरमण करते रावख लेचर, समभो भान समान। कोरो करता ग्रन्थ हारपे, थिक उसका अभिमान ॥६६४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| से व स य स स स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | च च सिक्ष ः ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सभा बातका निर्णय करती, सीच सममके खान ।।६६६।। प्रथम सुनाडे जनक सुताको, जो रघुदर सदेश ।, बाद दशन पास जाथके, सांचा डे उपदेश । ७००॥ रुमों स्पों कर रावण सममावे, यदि माने निर्ध वात । ६ बाद उसीको सुद्ध सूचना, निर्मय दे साझात ।७०१॥ वर राज्य कुल सागरमें पैदा, हो श्रमृत सम दीर । वर्गास विभीपण सव गुण लायक, दुद्धिवत मितधीर ।७०२॥ कि पास उसीके जाय सुनावें, रावण का सव हाला । पर तो वह रावण को सममावें, मेटे सव र्मजाल ।७०३॥ सा                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न्याय मार्गपे ला देवेगा समभेग लकेश। कीन भेगना लका धदर, जाकर दे सटेश। १००१। रावण से हो परिचय जिनका, सभी चातकी छान। श्रनुभव होंवे सभी स्थानका, सभी चातकी छान।। वृद्ध सचिवकी वात सभीके, मनमें गई समाय। वेद्ध सचिवकी वात सभीके, मनमें गई समाय। वेदा तव सुप्रोव खदा हो, श्रोष्ट चात चतलाय।।७०६।। वा सकते लका में सव पा, जावें कोई वीर। वीर एक हनुमान दिखाता, करता कार्य सधीर,।।७०७। ये जामातृ है रावण के, गुप्त भेदके जान। रावणको सब विधि समभावे, कर मृद्ध कही जवान।।७०८।। प्रेम विभीरणसे हैं परा तह ने |
| सुज को हुत्रम निया इस कारण, मेंने किया प्रमाण । काम करूँ इतना लका में, सुनो राम भगवान ? ॥७९६॥ लक सहित राज्य को लाऊँ राज्य वंधु समेत । प्राप कही सीता को लाऊँ, होय हुक्म सकेत ॥७२०॥ भीम भयानक राज्य अनको, बाध घरूँ तुम पास । पीले घाणी बीच मभी को, कर साम ये दास ॥७२२॥ सत्य वचन ये हन्मत तेरे, कर सकता सव काम । इतना निर्ध प्रव हे करने का, किन्तु एक पेगाम ।७२२॥ प्रथम करो यह काम सियाको, खबर दियो भट जाय । उनको सारा हाल सुनाधो, राम चैन के माय ॥७२३॥ उनको सारा हाल सुनाधो, राम चैन के माय ॥७२३॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| सुने हो जिस से काने हता पर केते।  सर्प पार के प्रमुख के को हता पर काने।  सर्प पार के प्रमुख के को उपना हता।  सर्प पार के प्रमुख के निक्र की सुन्न ।  सर्प पार प्रमुख काने हुं का पार काने ।  सर्प पार प्रमुख काने हुं का पार काने ।  सर्प पार प्रमुख काने काने हुं का पार काने ।  सर्प पार प्रमुख काने काने हुं का पार काने ।  सर्प पार प्रमुख काने काने का पार काने ।  सर्प पार पार का पार काने का पार काने ।  सर्प पार पार का पार का पार काने का पार काने ।  सर्प पार पार का पार का पार का पार का पार का ।  सर्प पार पार का पार का पार का ।  सर्प पार पार का का का का का ।  सर्प पार पार का ।  सर्प पार का ।  सर्प पार का ।  सर्प का |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वारी विकासी जिला है का जारीओ आवोद ।<br>वारों में मार पर विकासी मुझे अजरी वो आप के वारा कि की पर कुछ की अजरी के कारा का कि की मार कारा कि की पर कुछ की कारा का कि की पर कर की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| करी हों हो में मंत्रे करे देश हो कर करें। हमा के कर करें। कर करें। कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| पुष्पाल पजादी बीर समर की, चींक उठ नरनार। व्हार नहीं क्या सुज मालाको, पाया था नहीं नीर। पहेचा गाग सब दीर "पजद रव, जहाँ राज दरवार।।।०१३। विना समयकी खुगल बजाई, आया कीरी कीव। ह्यय गाग सबराय ध्वयण सुन, बला हुखों का पीन ।।०१४।। ह्यय गाग सबराय ध्वयण सुन, बला हुखों का पीन ।।०१४।। ह्यय गाग सबराय ध्वयण सुन, बला हुखों का पीन ।।०१४।। ह्य सोरी वाल पात कोरी पात विज्ञा है स्वारी अरेर। वाल पात कोरी पात कोरी पात विज्ञा होंगे, केल किए सब बाय। विज्ञा है सुन कोरी, पता बिजा निज्ञ होंगे। विज्ञा हुखें सोरी।।०१६।। हिन्न सुन कोरी केल किए सब बाय।।०१६।। हिन्न सुन कोरी का स्वारी, केल किए सब बाय।।०१६।। हुए सुनित मन महिन्म भूपती, नहीं खुश्मीका पार। हुए सुन कोरी का स्वारी कोरी का स्वारी है सुन किहे का मान।।०१।।। हुल सोरी मन क्या है केलता, माना सब हुल पाय।। विश्वा खान कोरी हुए को हुलें हिन्म का कार्या, हुमको समको नाय।।०१।।। हुल सोरी मान सुन्हों से, किना कोरी वर्च समको ।।०१।।। हुल सोरी मान सुन्हों से, किना कोरी वर्च समको।।०१।। हुल सोरी मान सुन्हों से, किना कोरी वर्च समको।।०१।। वर्क हुल पेरी सुन कोरी सुन केल्ला।। वर्क हुल पेरी सुन केल्ला। वर्क होली का स्वारी, सुन किहे हुन मान।।०१।। हुल सोरी मान सुन्हों से, किना कोरी वर्च समको।।०१।। वर्क हुल पेरी सुन किहे हुन मान।।०१।। वर्क हुल पेरी सुन किहे हुन कोरी। वर्क हुल पेरी सुन किहे हुन कोरी। वर्क हुल पेरी सुन करी हुल हुल करें।।०१।। वर्क हुल पेरी सुन किहे हुन मान।।०१।। वर्क हुल पेरी सुन करी हुल हुल करें।।०१।। वर्क हुल पेरी सुन करी हुल |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्बर् नहीं क्या युज माताको, पाया था निंह नीर। ज्व श्राता तक हृद्य खटकता, करता, पह तदवीर ॥७६३॥ युज स्त्रामी श्री रामचन्द्र हित, जाना जका माया। यादि श्रन्तसे बात युजाई, राव्य की दुरसाय ॥७६४॥ मिली श्राप जाकर रहायरसे, जीव दुए जकेय। न्याय विचारे छोद श्रनीतो, नहीं ख्रिशका पार। हुए युदित मन महिन्द्र भूपतो, नहीं ख्रिशका पार। हुत युदित मन महिन्द्र भूपतो, नहीं ख्रिशका पार। हुत यात्राचीद सदा हो, तेरी जय जयकार ॥७६६॥ ॥ हर्तुमान द्वारा दो मुनिश्रीर तीन वात्राकी रक्षा। श्राप दिधमुखवीप जहाँ था, जिसका खुनो हवाल। कारी शारा उस बनमें भारी, कदती द्वालो ज्वाल। ७.८॥ वहरें हुए थे दो युनि बत्तमें, धरके स्थिर मन ध्यान। वहरें हुए थे दो युनि बत्तमें, धरके स्थिर मन ध्यान। वहरें विचार। बने श्रमी में, जलके व्यक्त समान। ॥७६६॥ वृधा प्राप ये खो बेठेंगे, कर्मा श्रव उपचार। वार से जल लाकर ज्वाला, शान्त करी उसवार। १७७९।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| किया सांपुकी वन्दन हनुने, आप कन्या पास। तब कन्या की, विद्या सारी, सबनी बिना प्रयास । १७०२।। तब कन्या की, विद्या सारी, सबनी बिना प्रयास । १७०२।। त्वा किया किही अन्य समय में, होती बिन तदवीर । १७०२।। तिया सिद्धी अन्य समय में, होती बिन तदवीर । १७०२।। त्रोम युक्त, बोली हन्तर से, आए आप दयाला। त्रोम युक्त बोली हन्तर से, आए आप दयाला। त्रोम हमारे प्राथ वचाए, किया वदा उपकार। त्रोम हमारे प्राथ वचाए, किया वदा उपकार। त्रोम हमारे प्राय वचाए, किया वदा उपकार। त्रोम हमारे सीनवर जलते, सुनि वधका सब पाप। त्रिम हालो मन २ अन्दर, अधिक बद्दा सन्ताप। १७०६।। त्रिम हालो पाप सीस सम, कैसे निगता आन। १७०६।। त्रिम हालो तव तो, अय उपकारी वीर १ तिप देस खेचर हो मीहित, घरा हमारा ध्यान। १००६।। कुसुम माल है राणी जिनको, हम पट्कन्या जान। त्रिप देस खेचर हो मीहित, घरा हमारा ध्यान। १००६।। खेवर याचन करे हमारो, भूप सुने नहि वात। धंगारक खेचर वह कामी, सचा दिया उत्यात। १००८।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| EFFFFFFFFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्षा विश्व के स्टब्स्ट के स्टब्स्ट के स्टब्स के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रभी हिन्स को बने हैंग वह वेते। विदेश हों का बंद होंगा है कर कर वेते। विदेश हों का बंद होंगा है कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्ति के स्ति   |
| स्था विश्व के स्थाप   |
| 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माने ते स्वाप्त के किया माने ते स्वाप्त के किया माने किया  |
| स्ति के स्ति स्ति के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क मुख्य स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्य  |
| Tite and tit |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| किया में के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्य के स्वास्तित के कि स्वास्तित के स्वासित  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| परी किये हमें कर ने नहें का का देश कर देशे। किये हमा का देशे। किये हमा का का देश कर का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| सुन की सारम जाला होगा, कराय गांह गांवासीय गण्डस्था | बंबरा हो सुन । पता मार के, फूल गया चढाल ।। पर रहा   | ध्य वरमाया रे करू महिमाना, भूल सभी श्रकाल भूम् १६। |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| क्षत्या का वर कान हायता, पुत्रा भत्त न वाल ।       |                                                     | रिधा तुम्हारे से ही तुसको, नहलाईंगे थाल।           |
| ऐक समय म एक ज्यातिया, पास पिता के श्रीय पित्रेन्।  | किन्तु सेना ऐक न सुनती, चाहे श्रपनी खैर । ८२८।।     | तुजे सदा के लिए सुलादें, पडुचे यम के घाट ॥ १९८॥    |
| ऐक सुना श्रारास हमारा, बाता कह सुनाय ।             | जिसने भारा पिता हुमारा, उससे जेना वैर।              | वज्रमुवा तव योला निर्भय, धर के शक्य ललाट।          |
| त्ता करो घपराघ हमारा, श्राप पुरुष श्रनमाल ।।-३७।।  | इसी दीन से डर क्यों ? भगते, भरा भर्म धरेर। = १७॥    | हुया दीत की जान सताना, नहीं हमारा काम ॥=१७॥        |
| हाय जोड़ सुबिनय टरसा के कन्या बाल बाल ।            | बीरों से वह बोली ऐमी, लेग हाथ समसेर।                | गुप इप रह के बमा मागले, जो चाहें श्राराम।          |
| तय हुनुबर ने उस कन्या का, बाल अभय सुनाय ॥५२६।      | श्रह्म श्रश्च सज रन में आई, भूल सभी विधाम॥ १९२६॥    | श्याल सिंह को रोक न सकता, हम राचण महिसान ॥८१६॥     |
| होड़ ग्रह्म आ गरा चरण स, नना नार प्रश्ने           | यक्ष कृताको जान कन्य का, लक्षेष्ठिय नाम।            | स्त्रात चलात यमहारे का निपर मूर्ल नातान।           |
| लगा कडन बाया काम का, हाता हरूम जमार गर्नर          | बज्रसुक्ता को कन्या यह सुन, छाया क्रोध श्रपार ॥=२१॥ | तुने दोलमा याव नहीं हैं. ग्ररे होर ६ बदकार   ८१४॥  |
| ह्या प्रयाद देखें हमसत की, क्षेत्र तम प्रणाद ।     | रणभूमि में मचता रोख, सेना में हाकार।                | हत सन कहते श्रव मेंद्रक है । उन्नल रहा वेकार।      |
| तभी क्रांच का तज के सुंदर, सान्त हुई तकाल ॥-२०॥    | विद्युत् जैसी थिरी उसी वे छिन में खोए प्राया।।=२४:। | मीर दिवा म भाजा विसर्तते जो चाहें सुख ऐस ॥ १९४॥    |
| क्या ? कारण विद्या नाह चलता, मन म हाय । पहाल ।     | पबनपुत ने हाथ उँडाई, श्रपनी तेज स्पाया              | पदर राज्य वहा जा वस्ता, पदमा प्राप्त करा है।       |
| नोर हटा तब सब कन्या का, मन म हुथा उचाट ।। दर्शी    | बार किया तो कट हनमत ने, काट दिए ध्यवसीर ॥ ६२३।      | क्से स्ट्यु के सुलम श्रीक, फूटा ठून व्यक्ति। देश   |
| जितने द्वोडे शहा उपी को, टिए दीच म काट।            | जा है रहेर के उस में, याया हन के तीर।               | रोका उसने बझोगी को, भरे बाल र अञ्चल ।। (४।।        |
| तेजवीर्यं लग याचि मस्माने, सब ही रूप निधान ॥ ६२ २॥ | हत सूत से हुन उसी को सारे मह तलवार ।। परशी          | वज्ञमुखा था गढ़का रङ्क, रहता था निनात।             |
| यां कला लख हन कत्याको, श्रचरत हुश्रा महात।         | द्रेत कहा राक गांव मार्ग ने नियु ही भरी कहार        | ।। वळमुखास ह्युमनिका धुन्न ।।                      |
| सहन करे श्रपमान श्राप ही, नहीं प्राया दरकार ॥ दर्श | द्वा राम की अब राज्य की जा है जोति विकास । १००१।    |                                                    |
| सच्चे छत्री ग्रुखीर वे, करे न त्रिय पे वार।        |                                                     | पेसे निकले बीर तुरतसे, धेर्य हत्यमें धार ॥ १९१॥    |
| दाग लगे कुल में निय दध से, यह है गाछ वयान ॥ ५३०॥   |                                                     | मजनी कालीम से निकले, जैसे सूर्य बहार।              |
| नारी घवला जात कहाती, सोचे मन हन्मान।               |                                                     |                                                    |

ितानी ब्लोडिनी पता शुक्रा के पत्ने कामा शुक्र । | क्षेत्र । श्रम भारतार श्रुताम्य, समा बद्दो हत्त्वम् ।। म्यम् े बराई रूपानके नहीं किसीये, इस मेरे दिनर तन कान ३१००८/१ तिना जाना को देव विव देवा दिवसे जाय।
सार्यांकारों करता केवा, काम सामा साथ। करता में से काम प्राप्त करता अपेता ।
सार्यांकारों करता केवा, काम सामा साथ। करता में से काम प्राप्त करता समेत करता।
सिता व होनी करना निर्माह, रिमाहक करता।
सामा करता में सामा करता।
सामा करता करता करता करता।
सामा करता करता करता करता। सार्वाच्याचे प्रदेश केंद्र, प्रमा स्वतंत्र श्राम अवस्था पूर उस्की बहुत शिवारे क्या बर्टी मार्ट वान पहाले हुन हो बैठके निया बाल दिन बाद ११०८०॥ व्यक्तिके सामग्रहा, हो कमा मतार स्मान्यक्रिको हारत वालो हिन्से एक्टेसा। अप ता ब्रह्मान केंद्र तथा वाला विवास । अपने सिकारी आजानीने कार पूर्वन स्थेत । अपने मुक्त स्थान । अपने सिकार वाला क्षित है आहे हैं कोर कृता । अपने सिकार वाला क्षित है आहे हैं कोर कृता । अपने सिकार वाला क्षित है आहे कोर कृता । अपने सिकार वाला क्षित है आहे कि से कोर सिकार । अपने सिकार क्षित है अपने सिकार क्षेत्र है अपने सिकार है अपने सिकार क्षेत्र है अपने सिकार क्षेत्र है अपने सिकार के अपने सिकार क्षेत्र है अपने सिकार है अपने सिकार है अपने सिकार के अपने सिकार क्षेत्र है अपने सिकार है अ हिंच स्थाप करें पार्ट स्थाप होंगे पात । हो प्रस्ता पर पूर्व स्थापां, होंगा बढ स्थाप । प्रस्ता । हुतो क्लेंब्र हुन्य दिस्ती, रुष्यति विस्तार ॥क्ष्मश्च th tank fier nicht ben in tant feren! हमें क्याने बान करते, क्या को हुनितन। पुरुषोद्दवने पान क्यारे संबद विदा क्यिए। ब्रांडरियं साम अक्षाचे, समुद्रक सूर्व समाप । ब्रीत बीत गंजीर समझ पूज अपर्द शांव विकास noun! 📙 ॥ बाबाडी द्वीसे श्रुमानका संगद्त ॥ निम केल के निर्देशकारी करते शास प्रवास (१०४६) pe ? der eite feen, cae qu' utin untell राज्युमारी धर्म क्या में अबन सोन् अस बात उन्देश्व धीर विशाध क्षमा तक्ष्ठी बाते बंदा न्याय । CRACIARI EN MISS. AIM SE MANIE STATES ध्यप्रध्यक्षिको सारण जाले उत्पन्नती मुत्ती एत्व । ब्यूते ह्यु रे कांग्रिज कराज्य करी. चीवना साथ स्त्री श्रम्भ वर्गी करा हुस्ता, व्येथ इत दर्शतः (१८०३)। योव विकास ! श्रूषाः करते हुस्स वर्गी समेदा । पुर शारी कराः था सकते, करा वर्गि सानेस (१८०५)। कान बारे एं. यन बाद्याची !, बाजो करिन ब्यामा ! क्यों हो जाना माने कारण था मूं अपने स्थान ॥य था च्या प्रवस्ति शरी थाने वैर्च क्रमिक सक्ष कार । १००९।। व्याचनकी वेशी तक बोको हे हैं। जीच सदान । श्रम क्रम प्रशासी भागे क्षांत दर्ज विस्तार ! पुना क्यों की बहुत समनके कान्त कर्म मुसबार । विकास क्ष्मुत् पर परायो पी तेता क्षमी कर प्रधार। व्यवध सुन्ने भरत क्लान्, निकासे क्लार (IT का क्षाताबी करूते हैं। सम्बद्ध, हुने मीत के म्बार। ब्द्रा शित्र कन्दर वानेरे, बचा बना सत नकेंद्र ग्राट-१ड रोक न शक्ती गरिवाची को, बर्दि राजदा बादेत। हाजारो प्रम्पत था. बामेने इस राज्य महिरात (१८०५)। थानाकी अवस्थाने क्यों रे ब्राह्म भारत गरीर र

स्त्रं प्रथम हो हो से स्वरं होता । वर्ष प्रदूष्ण हो तेते दिव्ह सम्मन्त चाय । हिन्न हे दिन हे तो में दिन होता । वर्ष प्रत्या को विव्ह सम्मन्त चाय । हिन्न हे प्रत्या महिना । वर्ष प्रत्या को वर्ष स्वरं को वर्ष क्ष्या । धुक्य ये तीना निकार कि बारे को हिन्न को वर्ष क्ष्या । धुक्य ये तीना निकार कि बारे को हिन्न को हिन्न होता को प्रत्या को को प्रत्या को हो हो हो हो है की प्रत्या को को प्रत्या का को प्रत्या का का प्रत्या का प् क्ष्मार समय था सितो ज हमें हैं समया | किन दमा हुन बात बार कार में क्षमा | कि इक्स महिं बाता है बाता का बाता | क्ष्मा है समय समयाना सीता होने के | रित्र वरत पुरत स्था का दिना समेन ध्याम । प्रित्र भी का सुवारों नेगा ध्योष का का से में । प्रित्र वर्ष प्राप्त वर्ष का स्था का का का स्था का स्था । प्राप्त का स्था की स्था का श्री निरास पुत्रम में बहु पार्ट किया में इस भी बहाता। ितन यह सुन्ध में प्राहे दिया कड़्यारी बाला। | बाद बात वर्षाह दमने हुस्सन मा व्यवहार। | बाद बात वर्षाह दमने हुस्सन मा व्यवहार। विषय होता पुरव अवंदर ब्रह्मा कृत कहीर महत्त्व ्यास क्षिया के बाना सम्बन्धे, बेना बन्द संदेश। िक्या काम ये प्रशास्त्रम् म, भाषाम् विश्वास प्रदर्श अस शोध हो बीच ब्यामन अनके हो ? बहुसास ! षाका इसने सीस बते हैं। तन मम मन्द्रियज्ञाय [

| जिन<br>देह <sub>ें</sub>                                                                                                                                                                    | सीत<br>सीत                                                                                                                                                                                                               | ট ম থ ম                                                                                                                                         | 9 =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | ,to                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                           | प्राम लय कक्कर सिट जांच, हातो अब्चन हुए ॥८७४॥ उद्दे नम में आए करपर, वेटे वृच् ध्योक। स्या देख मन मोद हुआ हे, दिया वहीं से घोक ॥८७४। हुपे वृच् की दाल थाइ में, सिया सके नहि देख। सीता के सब हाल देखते रखते हुपी पेक ॥८७६॥ |                                                                                                                                                 | श्रयोच बृध तत्त वेठी सीता, धरती सदा विराग ॥८७ ॥<br>सिया फथन धुन ग्रुरत चले हे, देवरमण उद्यान ।<br>पश्रेदार खड़ा था त्तलके, सोचा मन में छान। ८७२॥ | रधेनर का सदरा सुनाथा, पात्र परमाराम।।८६६।। विस दिन से थाई है सीता, छोड़ा खान रुपान। वीते दिन इन्त्रीस थाज तक, ऐक राम में ध्यान।।८७०।। पता बताज उत्तर दिशिमें हेन्समा हरू नाम। | ॥ इनुमान का सीतापे जाना ॥ णाप पधारें सिया मिलन को, तद्रप रही बिन राम।                                                                                             |
| ध्यर लकपात सुक्ते स्तावे, समक्त वाल का खेल ॥==६।<br>सता रहे हें राम हृज्य को, उधर सदा लकेश।<br>दोनों बाजूसे दुख सुजको, टलता कव पत्मेश १,==७॥                                                | क्यों भिजवाती रणमें पति को, जिसका थह श्रजाम। दूदश।<br>जरू जेजमें श्राकर बैठी, सुध ले श्राकर कौन ?।<br>किये सुनाऊ शेवात ढदय की, जेनी पड़ती मौन।।दूदश।<br>नरे हित पति किरते होंथे, कव्ट वड़ा सिर भोता।                     | किर उचारण करे जोर से, सीता निज उद्गार।<br>विना राम के घड़ी वर्ष सम, जाती हैं बेकार। स्टूशा<br>गुन्हा नहीं है नाथ र किस का ये क्षेत्र करा स्टूशा | राम वरह स व<br>पति श्वासा में<br>पति हित ठोकर                                                                                                    | शीलवान ये ।<br>नैन सफल हो<br>प्रथम किए दर                                                                                                                                     | केव हा सस्त<br>नैनों से क्व<br>सिया मातके ह                                                                                                                       |
| ते सतावे, समक्ष<br>इत्रय को, उध<br>सुजको, टलता                                                                                                                                              | णमें पति को, जि<br>र बैठी, सुध ले<br>त इदय की, को<br>ते होंगे, कन्ट                                                                                                                                                      | धान धुर्थाकर, ।<br>रे जोर से, सी<br>इते चर्ष सम,                                                                                                | करा तपस्या, ह<br>जीवन श्रपना,<br>र दोनी सुखपे, !                                                                                                 | खती पवित्रा, स<br>ंदर्शन करते, इ<br>र्शन साताके, ह                                                                                                                            | कि हाथ लगा<br>नीर वहाती, ह<br>हाल देख हनु, व                                                                                                                      |
| वाल का खेल<br>८ सदा सकेश।<br>कव पत्मेश?।                                                                                                                                                    | स्ति थह श्रजाम<br>श्राकर कौन ?<br>श्राकर कौन ?<br>मी पड़ती मौन                                                                                                                                                           | बरला जगमे ना<br>ता निज उद्गार<br>जाती हैं बेका                                                                                                  | राभ बर्ग्स म करो तपस्या, होते दिन हक्कीस।<br>पित श्रासा में जीवन छपना, घरा धर्म पे सीस "म्भ१।<br>पित हित ठोकर दीनी सुख्ये, विपदा सही छपार।       | शोलवान ये सती पवित्रा, शील तेज छिवि भान ॥८७१।<br>नैन सफल हो दर्शन करते, जीवन हुन्या पवित्र।<br>प्रथम किए दर्शन साताके, देखा भाव विचित्र॥८८०॥                                  | क्य हा सस्तक हाथ लगा के, बैठे चिताझस्त ।<br>नैनों से क्व नीर चहाती, ज्ञान ध्यान कर श्रस्त ॥८७८॥<br>सिया मातके हाल देख हनु, करे सिया गुन गान ।                     |
| -                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | ता<br>स्राम्हा                                                                                                                                   | 제국 비드()<br>경  <br>경     드드이                                                                                                                                                   | स्ति ।<br>यस्ते / ८७८  <br> न                                                                                                                                     |
| रखी श्रा यूर प्रस्तुत, छाया सुखपे तेज ।<br>रखी श्रा शूरी हाथ बीचमें, कहें उसे भर हेज ॥न्११।<br>कैसे श्राई लका श्रन्दर, पति प्यारी थी खूब।<br>मैं प्यारी थी राम इदय की, तू करकी महबूब।न्१६।। | रामसुम्ब्य करम लेके, डाले सीता गोद।<br>देख सिया मन लगी सोचने, सहसा धार प्रमोद।।=६३॥<br>उसे उठाके करे निरीच्य, लिखा रामका नाम।<br>यही सुन्निका खुद पतिवरकी, पाई लील जलाम।=६४॥                                             | धन्य धन्य श्री रामचन्द्रजी, सीता धन्य चरित्त ॥८११॥<br>विना पुराय के ऐसी नारी, मिले न कोटि उपाय।<br>सुखमय करना श्रभी सियाको, हु ख हुर भगजाय॥८६२॥ | ।। सीताकी गोदमें मुद्रीका डालना<br>इसी प्रकार हत् देख सियाकें, गढ गढ होता चिन्न                                                                  | सिया कहांवे होगी उसको, हरी किस चडाल ।।८=६।। श्रम जो देर करे पित सुज हित, रहे न जीवन होर । जिल्ली कमें में विपत हो। महा चले न नारे हो ।                                        |                                                                                                                                                                   |
| त अद्भुत, झ<br>बीचमें, कहें<br>क्दिंग, पति त्व<br>इदियं की, तु                                                                                                                              | बेके, डाबे<br>गी सोचने, सह<br>गरीचय, लिख<br>पतिवरको, पा                                                                                                                                                                  | ामचन्द्रजी, सं<br>ती नारी, मिले<br>गै सियाको, ह                                                                                                 | की गोदमं मु<br>ब सियाकं, नत                                                                                                                      | ोगी उसको,<br>पति सुज हित,<br>पत घोर मन                                                                                                                                        | जीवन सेरा,<br>'न सुने सुज, दुर<br>' क्षेत्रे होने                                                                                                                 |
| ाया सुखरे तेज ।<br>उने भर हेज<br>गारी थी खूव ।<br>करकी महबूब                                                                                                                                | सीता गोद<br>सा धार प्रमोद<br>रामका नाम<br>ई लील जलाम                                                                                                                                                                     | े देशा देश<br>ति धन्य चरि<br>न कोटि उपाय<br>'ख दूर भगजाय                                                                                        | ।। सीताकी गोदमं मुद्रीका डालना ।।<br>रहे हेख सियाकें, गढ़ गढ़ होता चिन्न                                                                         | मरा धांच हा<br>हरी किसे चड़<br>रहेन जीवन डो                                                                                                                                   | तन पिन्नरमें जीवन सेरा, रहा रामके कान।<br>इस श्रायामें कीन सुने सुन, हुखकी भरी श्रवान।<br>रास कहां पे क्षेत्रे होते तेन नोते ———————————————————————————————————— |
| 128411                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                        | स्त्रा । स                                   |                                                                                                                                                  | ब । ८ म है।                                                                                                                                                                   | য়াল।<br>যাল। দদ১।                                                                                                                                                |

िर्नाहर वे सिक्स तुनन, बनावार व पात्र। ८४०। यस इससे भी राववृष्टे, यह असमय पाव सिन्दा | को आता वा साम कृष के वरता प्रदार पात सान्दास | वर्ष पर्वे हो हाब हान पुत्र में सात क्यों हैं। वर्ष प्रमुखाय हो नहीं विकास क्या में हो व कियों के क्षित्र का क्यों के क्यों क्यों क्यों क्या क्या क्या है का की। देश किया कथान नमान में जो रोड नामान नियाय को दिन धीर करदेवा को कियर परसम्ब १८७५।। the set of a text at at and and ्रिया वर्ड व्यारिकाल स्था क्षत्र वालो सात्र ग्रह्मोडी inte m nab alb eres g tale man f | fed erai fire als at at and man neanit ्रि क्षेत्रक्षेत्र अस्यक्ष थार विकास्य एतं है स्थानन , ित्य भाव स द्वास सुक्र मा हमुमा हो हुझाल ग्रह्त हु िध्य नहा से ब्रुट विकारे मद विजीवन वास । | 44 214 H Wel Ball 154 15 48 45H 1284 | ो दिरा राष विश्वस्त्र प्रस्ता बाता स्त्र श्रम्म अस्त्र अन्त्रश्च िरियर क्षण मुम्बे ब्टब्स बा जिमा बसीस ब्याद । ो निरास्य पुत्र संबद्ध काई किया व कृष् भी क्यांका प्रवास में बार कार्यान्त्री तुम हो छोन देशल। मध्य । इत्रमन का लक्ष प्रवस्त्र ॥ क्या व कुर्व को शक्य वाते वका हुन क्यक्त । यो क्षीना को हुन्य क्षाचा है वह हुन्य हुन क्षाचा lickell विकास क्षेत्रा द्वादा प्रत्येका करता क्षत्रण क्षत्रोर धरेरथ धन्य पण्डमा से हैं साथी धनमाई का काल । एक पण्डमा करि चलता है बाजाती का प्राप्त । "१४। पार का का समय है सीना मेती किने कहेता हरता।
प्रमा कर्षी ने रामधी का करना घनापत।
किसा क्या कर नापता।
पर्म क्या कर नापता।
पर्म क्या कर नापता।
पर्म क्या कर नापता।
पर्म क्या करना पर्म नापता।
पर्म क्या करना करना पर्म नापता।
पर्म कर करने करने करने क्या करना करना वाल।
पर्म कर करने करने करने क्या करना करना वाल।
पर्म कर करने करने करना करना वाल।
पर्म करना में करना वाल। विर भी वार्ष शुगार्ष मेरा करिक कार से मेर । मनो वार्ष में मानो मरती परती में शुरू केता (वर त का में स चीतको हुन्हें कारा शुरू संकेता । पत्तक का समया के बीता नेतो किने करेता वर्ष १९। क्षीकर बात नवा कहैं बावन, मेरा क्खे व कोर । व्यक् कार स वीर मनते तुरमम सा अवसार। वीदा हुने पान वह से सीच रहें स्विमार।।८७३।। वर्षे विनीय्य स्टब्स क्ष्म हे हुक्त बाएका पाय। समझकार ना वह बात को इति विकासे चाय।[स्तुता] प्रका शाय है पिखाना क्षेत्रको समझ साम खेळा [महर]। िविट तो क्रम भी गर्दि है बामी मिले पत्मत हैर कम्ब्रुश्त ] पान थिया के बाता समझे, देशा चर संदेश। क्ष्मा है राजब ब्रमकामा, शीवा देंगे केर। इसीबिए राजव तत्र की, दांख विदा वा राम । मा ॥ िक्तिकाम के द्वरा करण सं, भाष गए विश्वास ॥=१६० काम शीच से लीच दराजन करके ही ! बद्दामा ! षाका इसने सीस बते हैं। तन सब संक्रिबनाय |

.

| कृत बार्त के स्वयं हुए सह वह सहा सम्बद्धाः ।<br>कृत बार्त में सही लामित्र किस बात ब्राह्मणु १३ शा<br>की तृत्वित केला यो उसके, बारे राज कृताः ।<br>सिन दुर्ग किस विद्या उसके सन वहिंद सम्बद्धाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ha sala dest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ॥ पुन सीताफे पास मेरोबरी का बाता ॥<br>ब्ब्बी मीरेरो कियानम, पवित्र चारा बाव।<br>शक्य पूरी बार्ड औरा वा नीता का स्वाव।।१३२।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्था ब्या के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स् | पिता वेदी करोक यह यह मार १८वा विकास । दिश्व का की स्माप्त ११३।।  विकास आकते को स्माप्त का की स्माप्त ११३।।  विकास आकते को स्माप्त हो से दोर विकास ११३।।  वो स्माप्त का अपना-स्मित्ते, को बार विकास ११३।।  वो स्माप्त का अपना-स्मित्ते, को बार विकास ११३।।  वो स्माप्त का अपना-स्मित्ते, को स्माप्त का अपना ११३।।  वो स्माप्त का अपना-सम्मित्ते का स्माप्त का अपना ११३।।  वो स्माप्त के स्माप्त का स्माप्त का अपना ११३।।  वो स्माप्त के स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का स्माप्त का ।  वो स्माप्त का साम्य का साम्य का स्माप्त का साम्य का ।  वो स्माप्त का साम्य का साम्य का साम्य का साम्य का ।  वो साम्य का साम्य का साम्य का साम्य का साम्य का साम्य का ।  वो साम्य का साम्य का साम्य का साम्य का साम्य का ।  वो साम्य का साम् |

100 P

ш

| ॥ पून सीशक्ष पास मेदोवरी महाम्यासाः ॥<br>बक्को मेरोरो क्या सम्भ प्रकृत काम ।<br>शक्य द्वीर को थि का श्रीका का क्यान ॥ ११२३॥                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | HAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देंत नोर्दे खबतो बात विश्वने बती हैं पर बहनार।<br>शाका-मोड जिलाई देवी किये की की उनार ॥१९२३।<br>सुन्दे विश्वालत बुख दर्श किया पन्न को बास।<br>पाना गाना वृं तानी इसी की विनेत्र तानो पन्न ॥१९२॥ | बदी केंग्र श कोबी शीता, यन दूरी ने नवस्त ।<br>बना ते 'बाई श्रूम इसकाने हो काके परमार शरी गुर<br>हुत्या रे बना वसकाती श्रुम को संगारी समर्थन ।<br>त्रुम इसका अरके बातो, पूर्वम तु दिन रिन १ व १ व १ व | वाता कैसे पायोज तह तह सन रक्ष्य विश्वास । रहा विश्वस । रहा |

्रे बस्य दुवियों का दुव मद, दुवने जेवन बाव । रिर्देश्य में सुपर दार का विकेश कार्य । करते कर सूत्र विद्र विद्रूष देश तम चतुरा। अस्त अस्त । विदेश में कार्य है कि पूर्व की कार्य में का बहुरा। स्वाध अस्त में कार्य है कि पूर्व की प्रत की कार्य की स्वाध कार्य की सुर्व की प्रत की प्रत की प्रत की प्रत की सुर्व की प्रत क ेसना बंद्रमा बान सुना बाँद, हुम उपक बंदान हवतुन्त सक बना बन्धी संदूषका क्षां दुव बिन स्थाप बाबड एवं नहीं हुनों का, नहीं जान परिचान निया हिन्द अनि दे यह हुन, यका ब्यूडा क्षात्र । पर श द्यारे बिना बजे स्मान परिव कात ? [१३१॥] निवातिको इत्रुवन को बनो प्रमान निक्रमाता मान क्षामा तान कान मुद्र कान काम का व्याप बात्रकारी महानार हान, बनन पुत्र बहुबान करत्युंग | बन्न वित्त मनुष्यो हरी श्रवकरी, वर्षो विश्व में बायात ।।। करा | बरह अक्षेत्रीय निवाद रहा देश जब बहुत ALS # वर्ष प्रभूष प्रमुख्य क्लिंग होंगे स्टंक विकास आवता । राज्य एक विश्व क्लिंग होंगे स्टंक विकास ॥१११८॥ प्रमुख्य क्लिंग हुम्में प्रमुख्य निवा क्लिंग राज्य । Setti nib z nen zz nn fill n ian nant ten und the er are it and man ment राज्य मध्य को संग्रहत के प्रश्न का के वा कारत हैं। थन हो उपकारी धोदा, कन्दरात के पाम प्रश्न ॥ च्या वरीरी श्रीव हुई मृत्, प्रति पंत्रत प्रमुखार !! १०१।। इत्या मेरी सच्चा रामके दूर्वन को विकास ! र्श्वं हुमा वित्रवार पुररी व अर्थ नहीं शिक्ष साथ । कान करो अन माई मेरा, सबस हुआ सन काम ॥१६व॥ रको स्थान पत्र पति थए, धन अधि निवास (१६६७) यो पत्र रूप सुर्वित होत के विका भन्ने भीरास ) परवी श्रीता सुव हो हो कर, वाली पत्माताम ग्रुवकृद्ध विरूचन को श्रीता है नेसा हमुक्त को श्रीतान। र्वाकि पहिले भी छात्र बात बात में बान हर्द्दशा वारि कटा क्य वह एता को किया राम मरतार। राम बिका बहु पत्र हुएड छ, बार विका के पास । नपा दृष स पास श्रेका पीते हैं विद्वार ! ॥ सीता को राम का पत्र देना ॥ शम पास में स्थान तरी, को कि दुई परतीत ॥ स्म ॥ मेरी दिवा करो व साता चाप हुमा हो बाय। हरों दिवास इण्डंबर के हेंत्र सीच बदाब शुरुपत पाता होतो वसी बापनो, पहुँचक बदो राम। इण्डंबर दुख बोब बसी की, यह राम के बाम गुरुपत्ती किन्द्र मध्या यह झन क्षेता, देखी फा भीराम ।। १६ ।। शम सबस्य फिर सेक्ट भागा, व्यक्तिया की जीव । शान जोने के पत्र द्वानों, दुखें कन्म हिजात। नाव पिता द्वान पत्न पत्र हैं, दूद निरम्ब विकास ||६००|| विम् वर्षि दोते दर्श विद्या को, फिर को औदी पाय ॥६०२॥ राम पास में आफो करती, बहुँ सत्य शरधाय !!!•४% केत को पासरन लाग है, की सीच पारेस (Lug)। हानी कर हो जाने कोई दिस नेरा प्रकास ! विया वक्ष श्रुप्त श्रुप्त होचे, विया मिट खु सेव । श्रिप्त कारों किटता ने मेरा, कवत करते मेंच ।।१७५।। आती लीता याने को धन, कर समझे प्रस्कात । नेरी कहना सभी ब्लानो विरह व्यथा ब्रह्मच | ऐक बरेका बेली माई केरी का पर दक। ॥ सीता का २१ टपबास का परस्या ॥

```
। हार् गमणी ं तिच कर से खोले, दीय में मं आवेश । १६८८॥
                                                                                                                                                                                                                                         करो पारणा, माता अवतो, यही अर्ज करज़ोब ॥६८७॥
किया पारणा सती सिया ने, बाद दिया सन्देश।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     भुजको दीजे, बाठा, जलवी, हरू राम स ताप ॥१८४॥
सीता सोने होता मेरा, पूर्य नियमः सह शाज ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  । बोते, दिन इकवीस क्हूँ क्यारे, रहा ऐक सन ,ध्यान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कृप हुआ हुबेल तन सारा, पदी फिकर की ,जाल |।। धनदे।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    । है, माता है, भोनन को त्यागे, होता कितना काला।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     किन्तु. मेरी; याज मानूलो, बचन करो वकसीसः। धर र॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             कहे प्रवासुत सुनिये साता, श्राप वचन स्रव सीस 1
                                                                    | कब होंगे ,दर्शन हुम, हुनको, भूब गुपु रहुराय ॥६६०॥ | करु सकते हो काम तथापी, चलो ग्रान्ति की खेन । १९०००॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     खबर, मिली राध्व ,की सारी,, रहती मेरी लाज।॥१८६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ं खाती पीती, वहीं, बरा भी, रामाद्भव कर पान ॥ ध्रम्थ।
्रेवर कद्मण् हो भी कहना, जवती नियदिन नामतारहा । | किंता मेरा यह नियम अञ्च यदि, प्रक्षटे विश्व त्यामता १७००॥ | श्रुटे सुखे १ षाटान नियट स्, करता 'चागा टलार ॥१०००॥
                                 ंदोत्त हुखी की खबर शीघ लो, हम दिन नोह व्याराम का का हुकी हुआ विव्यास हुम्हारा, कर सकते सब कास का
                                                                                                       । हम् दुर्शन की प्यासी बासी, दासी जित नासाय । । सीता सुन खुश होकर वोली, सन्ते हैं. हम दैत ।।
                                                                                                                                    हाप जीत के अर्जु सुनाना जो में कहें सुनाय ॥६८९॥ | तुरत रामके पास छोद दू, मिलता राम सबस ॥६६६॥
                                                                                                                                                                         ्लेखो हिनुसत्रे चुद्रामित्रा को, देना पति को जाय मे। ं
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <sub>,</sub>चिता, तकके, कोले भोजन, बाट नियानी श्राप्।।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               पान , हालादिक , लाया इनुमत, वृज्ञा हाल से तो है।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     , महादुष्ट द्वमुको दुख देंगे, वृथा कष्ट हो जाया।।१६१। विसा समभेगा रावण कोई, श्राया होगा रक ॥१००१।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               मेरी, कुछ भी फिकर,करों सत, कीन करे सुन होड़॥ ६६६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             सैन्य सहित लेकर के राधव, जोहे दिन में जाया।।६६४॥ | हे माता ? जाता रह्य तट पर, मनमें हुम्मा विचार।।। ३००४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       योगी ईरवर अंबे ऐक मन, लगता बग क्षपेर ॥१६२॥ । क्षय सम्हारे क्यों कर वेंद्र , यह होने का नाय ॥१००२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                बाता हूँ में पासु राम के, हुनमा श्रापका पाथ। । काम इसी में हुश्या सुम्हारा, वृथा करो नहिं बार।
                                                                                                                                                                                                                                                                        तो क्या ? रावणः चीक्ष विचारा, हो थाझा इसुझर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  श्राने वाले राम लखन भी, लेगा सुधी जरूर ॥६६३॥
                                                                                                                                                                                                                                   लका सहिता राषण पुरनत को, पहुँचाक यमद्वार ॥६६८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          सुनको जलके हरे सुरासुर, जल राचल क्या भूत ॥६६०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        बीरा,जाथी १ जल्दी। थब तो, यदि राचस थ्राजाय। ्र ्र | इच्छा है सुज देना चाहें, पश्चिय जाने सक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       मातानी तुम।हया ? कहते हो, चिता दो सुन छोड़।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           क्षव तोगे सुध यान सिया की, श्रव नहीं करना देर | ् | हो नोह सकता प्रत्रता रामक, श्रन्य प्रकृष का काथ।
                                                                                                                                                                                                नक, सिपुमें हुवा थाएको,, विठ्लात निहास्वधाः।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   माता मन विश्वाश करी हम, दुख होगा सब दूर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               जो विजयी है तीन ख़ब का, बनका में हैं दूत।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | करी नमन हनुमान सिषाया, सिया इटय ग्रावाद ॥१००७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              चूहामणि देशो रघुषर को, मिटे राम मन दाजा।।१००३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   दूत बल्ली है ऐसा फिरतो, कैसे राम नरेश ॥ १००६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     कहें बतनः जो। सुखसे तुमने, कीले जाकर काज।
                                                                                                         | तोंह २ के सभी गिराए, दिए सम्रल-उखाव ॥१००६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     थरे बीर ? हो विजय एग्हारी, हेती आधार्मीय।
                                                                                                                                                                                 मूल सिंहत तर तोड़ उखाडे, वाग किया प्रतिकृत ॥१००८॥
                                                                                                                                                                                                                      बागे धासमें किरने इत ... इत, खावे तरु पत फबा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                श्रत ्यान कुछ यल दिखलाता, समक्त जाय जंदेय। -
                                                                                                                                              जहाँ हजारी कटली चपा, थे जेवें के काइन ।
                                                                         दश्य देख यह माली श्रद्धांचंत्, करता जोर प्रकार।
                                                                                                                                                                                                                                                                ॥ हत्तुसानः और माली में तकरार ॥
```

| । सीता का २१ टपबस्स का पारखा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न्तानकारा स्थानकृत सन् प्रस्त अध्य कर्षात्र क्षा कृष्ट्र हें सुन्ता हैं हैं न्त्रूपती, जो दिख्य के प्रान्तात ((१७०३)) र् | वराष्ट्राच्या स्थानभून ग्राम, वत्त्र पुत्र ब्रह्माच अध्यक्त् |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| the state of the s | Trag att men und wie at ffeen;                                                                                           | बस्त पुनिको का दुवा मध पूसर्म चीवन नाम ।                     |
| राम पास में बहुना नरी सो कि क्षेत्र प्रतिक स्थान स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्ष कारी धीत हो तम, धाँच वंदन धारतार।।१००।।                                                                              | पत्नी प्रजना गाम श्वमा वृदि हुत अवने प्रतान अवन्त्र          |
| ाम श्रामा पर केंद्र प्राप्त राज्यां राज्यां में सीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                              |
| िक्ता प्रथम था सन प्रजा प्रशास केवी पर कीराम ।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                        | भारतक देश गाँडियों को, गाँडियान की बाल अहरत                  |
| ब्यूडी बीवर व्याचे को बच्च कर सकते क्षम करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पूर्व हुमा किरमान तुन्ती थे, अने नहीं तिश्व सात ।                                                                        | (क्या पुरुष कीय र कीर हम, क्या क्या) हाता।                   |
| ब्लाईबर पुष्ट कोन धनी को, बक्र राम के बाम ग्रहण्डा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्बाब बापी पाप मार्ट्ड मेरा, बाब्ब हुमा सब काम ।(454)                                                                    | une autich fant, er fie we une has u                         |
| बाह्य होती बसी बापको, पहुँबात बहाँ एम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निरुक्त नम में हुन्म कि नेमा हतुनत को शीराम ।                                                                            | क्षिका हुनो सुमान की बाजो, प्रमुख निकास हा ।                 |
| ent feuft emiet i, es ein gen proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पानी सीन क्षान हो हा कर पत्नी पत्मारास मुस्बूद्ध                                                                         | क्र ता दारी विका बक्ते, बाइस करिने मता ! ।१०१४॥              |
| मेरी चिता करों व साथा चाप हुन्स हो बाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पहेचा सम द्विति होतं के विका अर्थ कीराम ।                                                                                | क्षम् ब्रुटोम्स् हुमने राजा पित्रह कोणा राज्य ।              |
| नात पिता शुप्त चन्त्र नाथ हैं, हुद बिरव विकास ] ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हैको आहा पर पति चर, धन धरिने विकास ।।१३४।                                                                                | रात्व द्या जिन पूर्व कियों हो श्रेष विकास । १९१५             |
| दाव कोन के बार्स श्वामां, हार्स क्षान है नात !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ाम बिका बहुपत पुरत थे, बता थिया के पास ।                                                                                 | बार बड़े क्षा बाल दानाबड, निजे राम से बाल ।                  |
| िश्व चारे क्लिमा में मेरा प्रमुख मत्ते निया। १०६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स सीता का राम का पत्र दना ।                                                                                              | प्रतान साथ म द्वान क्यों, वहें जनम न नात १९१० हैं            |
| सिया बबन श्रुव इनुन्ता धोबे, सिवा मिष्ठ बहु बेन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | राम सन्तर को संगक्षेत्र के प्रका चान वा मार ।                |
| विश्व बीर देश देश किया की, किया की की पान गर करा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | होत कांग्रह मेरा पूर्ण, प्रमे अपन को पाछ । ४६६।                                                                          | पुत्रा क्षीर के बारर रामा का एक द्वारा द्वारा का शिक्ष       |
| मंधे ब्ह्रणा धर्मी बद्दामी विद्वा स्त्रधा मृत्याम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | सब क्षेत्र से श्रद्ध श्रद्ध, च्या वहीं थे पाय !              |
| राम पास में बाबी करते, कर्ड संस्थ ब्रह्माम ।रिक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नीय चाता निरमान इसीसे, क्या में नर बर्बनर [विवरी]                                                                        | उनका भेजा में फाना हू हुतमें नहीं बुक्क्ष्र ।१६११)           |
| क्षित कर दी कार्य कार्य अंदर अंदर कराया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                        | दिक्तिया में शुक्त वारे, घन विकिस धर्मत्।                    |
| चेत वही शाक्स त्यांग के कहें शिक पाहिस है कहा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                        | feet wert for fin, uter gi un und uten !                     |
| वेक बोरेका देली बाद मेरी का यह देखा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बदा बुक से बुग्ब रहेक्त्रे कीते हैं विद्यान।                                                                             | TON प्रेंडिया शाम प्रमा साथ, पांच पांच का का कारत ।          |

```
सुभट भाग काकर रावण सं, कहते श्रचय हाल।
रावण घरपं द्धाई चिंता, होता रावण लाल ॥१०४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   श्रम दिवाने १ देकर श्रोपथ, करतू श्रमी इलाज,॥१०४२॥ । इन्द्रजीत द्वारा इनुमानको नागपार्थ, बाथ।
                                                                                           गिरा भूमि तल घचय थाने, गमा कालको गुल ॥१०४८॥
                                                                                                                                षचा लिया तुन हनुने श्रपना, दिया बज्र तब डाल।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     बाक् युद्ध ृक्षे बाद् प्रस्पर, होन , खुनी तुक्रार, / ्रा
                                                                                                                                                                                                                                                                  बाया सभी भर कारे हतुने, सेन्य भर्मी घवराय ॥१०४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              मूर्सा के सुत मूर्स बने हें, समसा मेंने सार 119089 । वसे, श्रांघके, लाग्नो, सजुणे, सजुलो, सब् हिष्यार 11908 शा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       हत् बोले घडनात थरे तूं? सुलत बोल विचार है हैं । तावण कहता बैटा ज़ाओं! ख़ाया कोन निवार है हैं ।
                                                                                                                                                                              धचयने तत्त्वार उठाई, श्रपना लखके भंद ॥१०४७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        भंदक बत् त टर टर टर्रा, रहा जोरसे गांज ॥१०४४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         थपने भुज व्लंस में भाषा, सीताके हितकाज है।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  राम नांको छरा छिपाई, तस्क्र् तेरा जाप /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    इमा मोगले प्राण चह तो, बरना हो यमप्रास । १०४० ॥ | घडक गुया मन बला कौन, ये, लहें हाय तलबाउ ॥१०४०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   षय निर्भागी ! निपट मुर्खे तु ? चोर वहा बदमायः । . , | लघु आताक्रा मुर्ख् अवध्यकर, हन्द्रजीत , उसचार |
                                                                                                                                                                                                                       श्रह्मयने जब बाण चलाया, इसे दिया फिर छेद ! "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              क्तो सुभर बादने को उस दम, देते श्रचय दाय। 🗼
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            श्रमतो तेरा भरा, हुया यह, इटेगा घट पाप ॥१०४३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ्रिया हुवममें इन्ड्वीत भी, पहुँचा बाग मुकार।
  | पहने निह जजीर जमाई, हो सिरका सिरताज ॥१०४७॥ | नाग पासमें जकट दझते, दौध लिस्रा शेतान ॥१०६७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            हन्द्रजीत योला माँ हनुसे, करता क्यों । श्रन्याय।। ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              हालत लख बैरान बांगकी, ज़लसुन होता ∼झार | 1104२॥
                                                                                                                                  बत पवनसुत सुन्के द्दीते, लाल् लालः, श्रमार ।।१०४४॥
क्या द्वाके सालूस नहीं। है, दिए वीर दो मार।
                                                                                                                                                                                                                                                              वज्रसुखा बरु अचय ब्रुधते, कैसे तू सुख पाय ॥१८४४॥
                                                                                     इसी वज़से हारी मरेगा, होना घन हिपायार ॥१०४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     खडा खकेला साथ न कोई, देगा आण संमाय ॥१०४३॥
                                            ह्सी पावसे रावणका भी, उद बावेगा ताज्ञ।
                                                                                                                                                                                                                         ष्ठाय पहिन बोहेको, कांड्रा, चाल लक दुर्वार । = ...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            वश वने निवंश प्रवन का, ज़िंदा फ़र्मी न ज़ाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  रावधापे ले जाना
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   रिरतेदारी का अब नाता, गया धजारों, कोप ॥१०६३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तेरी सेबी मिट, जावेगी, सभी धुल में श्राज ।
                                                                                                                                                                                    | करे बाण की वर्षा बहु बिधि, युढ़ बड़ा विकराल, ॥१०६४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                इन्द्र कहें ?, या जरा सामने, कर्ट् पूर्ण इलाज ॥१०२नः
                                                                                     काट गिराए हनु ने सारे युद्ध कवा यह देख। ं
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             बुद्धते दोनों बीर युद्धमें, वर्षा होती बाय। । । वर्षे तभी तुद्धवार तेजसे, केसे रहते, प्राय। ११०५६॥
                                                                                                                                                                                                                             इन्द्रजीत, जंख के घवराया, करके लोचन .. जाल। ...
                                                                                                                                                                                                                                                                            दश्य देख के सेना भगती, देते कई पृद्धाव ॥१०६४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       वहा बच था, उसको हुन् । जिया, समूल उलाह ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            हुज मृन होतो चूले हुएँ से, रावण के दरबार्॥१०६१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             पढा बड़ी शाफत में याके, हो चिंता में चूर ॥१०६०॥
                                            दाव देख हनुमत पे इन्द्र हु, डाला तब श्राह बाए ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             कहते हत्त केंद्री हो चिंता, करी न तुजये बार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  हनुमत का लख तेल इन्द्रका, उत्तरा खुलका चर ।
```

| 398819818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विचा साने पहने पानी क्या मिन क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 可以他们有可以有的的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 医医子氏反应性医性腺 医医甲氏皮肤炎 化二甲基甲基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 如果是有用品本品等品品等品面 有可用的一种。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 궦Fanus Xam * 레뉴XB A 세계 화고있네 라마틴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 品有有有有 <b>是因用用用用的</b> 所有品數的可用用用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 가인 없게 문을 걸으로 그런 맛집 첫 청합을 통 등 중                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 무슨 목은 결심 살이 살린 등이 무슨 유무를 만들다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| िका मुक्त के कि करा है कि करा है करा |
| 2 2 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 4 4 A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 医医中毒性肾炎病 医医安耳氏毒性中毒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 医黄素性性腹部医肠切除性 医肾经验 医生生性脓皮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 학생 걸음 중 첫달 말을 만장 김 집 건 한 말 뭐 뭐 뭐 뭐 뭐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$P\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 智·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏·夏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 医医院医外腺瘤 化甲基氯甲基甲基磺胺 医二基甲基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 日 A B B B B B B B B B B B B B B B B B B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a b a b e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 9 P 1 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 电影型电话电影影影影 医艾耳耳耳畸形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 医阿克斯基皮肤 医乳蛋白 经免费期间的证据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · 通過性人學会發展。 \$P 有电流会界,可是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · [《新春春春春》   新春春   李春春春春   [7] [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · 결합점 · · · 현 정보 및 경험 및 경험 및 결정 및 경험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 발발발발감공발발발 제 필드 <sup>위</sup> 판열품필품                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 내극의하급시급되다 김 의학회 경제 그                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 更是特色尼海型型医引用 电光光发射电路图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 경험 등 등 등 대학 등 수 있는 가 등 대학 대학 대학 대학                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (日表中国建建海南部 型 二氯基磺基酚二基基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 그 열 살 눈 번 목도움무섭면원을                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्वार्त माने बार के पर प्रेम क्वार्त माना प्रमा   १३।   व्यार्ग माना माना   १३।   व्यार्ग माना   १३।   व्यार्ग माना माना   १३।   व्यार्ग माना माना   १३।   व्यार्ग माना माना   १३।   व्यार्ग माना माना माना माना माना माना माना मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ø.

प्राथन त्राप्त प्रथम को तेता । टा श्रिया गामें बंद(काष्म, जिना त्यान का त्रणा। वसी २ कार्र श्रम्भव्य वाद्या नीते त्या पाना । श्री का त्या श्री का त्या का त्री त्या वादा। विकास त्या का त्या बारी ब्रह्म रेबर रिकार है की मिलें देव हैं। को प्रारं की की प्रारं की की हैं के बाजर है। किसी बाब का का किसी मिलें मुख्ये कीर जमान है। है। बाब ग्रंड का बारियों की मिलें देव हैं। किसे प्रारं की बीर प्रारं की की की मिलेंड का बारियों के बार किसी मुख्ये की की जमान है। है। बार की की मिलेंड की मिलेंड के सिलेंड की की प्रारं की की की की मिलेंड बाकर है। है। किसी आप किसी मुख्ये की की की केर करा भी जार पहुंच शुक्त सबसे राजनी हुन्छ । . . . | जिल्ली मही जन हुन् की बामी, काला , मोना करास है।? रिय सामान्य प्राप्ती होता वीता करिन कराय हा १७३| मान बणान्य यम जाओ तम् अन् मही ग्रम की हा। १९३| राना केन्द्र प्राप्ता अनुस्थ क्षम्य देशा गृज्य। बिता प्रशास अवेदा विश्व अनवा कवा॥ १६॥ धर शास्त्र है सू वर्ग प्रदेश हुनता दश तस्त्र केशाह । च्यारे प्रमुक्त परी ज्ञानस, प्रमच्या बना रे करोड़ हो। ११॥ भवा परको निकत ग्रांतक, बाबा वर्ति ग्रुव देत् । Daffel fin bergen f. ber beit fiche be ber ber | बदरण नामे ब्यूने पर मो चन्नती दिए प्यार्ट स्टब्स देने तूं हुन बाता करत बन्दा विता क्षत्र कृत्य ११३ १४१ fu chi du vier un agit se! ere fer un ung wie, nen grante ! (te til nibin ibe noch min blen ft enf en, ent fach nur na en ge feiten antel ुष्पाकोर पर्दे अमेर कार्य में अपने बोज़ हमसा ११/ । (जब पर्याव को असे हमा प्रदे कोच कर साथ । ११ । असे प्रवेश को असे हमा क्षेत्र की कर साथ । ११ । असे प्रवेश की असे हमा कर साथ कर साथ । ११ । असे प्रवेश कर साथ । असे प्रवेश कर स विद्या क्षेत्रा प्रथम क्षेत्रको होता अनुसार १३ ११४ विद्या अनुसार १३ ११४ े मानो सारी पक्षा बकाने पना अध्यी गढ बाजा !!! २५॥ का ह्यू क्षेत्र क्यों र पक्ता है, विक्रमानकी कान ॥१ ११॥ प्यान तेश कृतव निकट में, 'ताब बार क्षत्र अर्था । प्रकार का कारण दिन्दा में, किन्दारी सुनी य बाब । प्रकार तेले को कार्य किन्दार कार्य ।। १.१३/ पत्र कोंव को के बारा किन्दार आति केताब ।। १.१३/ पत्र कोंव को के बारा किन्दार । पत्र रोते हो किन्दार ।तारा, बना तीन कनाव्य । नेपा र परावात नवाने हुज्यों, धीरत रंड द्यारा । Big till iften bie mit bent ben bine bentellt foli पुन्न , सम्बर्ध करा मानने, स्वाद्भीर क्षा ध्वाम । , । सूबा बावनीं बाबर देवर्ष और ब्रुट बानाव । । । रते बारके बार्य प्रमुद्ध सारी मुखे काव ११ १ ११। देवा किसी बार निर्मय से सी, बाड़ी सुमान । । ्याप साम्यते हुन क्ल काम्, जो प्रज्यों को बाल हुन हुन्।। वासी हो क्या बद बारा हर्न, त्यरी क्या क्रोफ । विने क्यारी पाकी द्वारों , क्या विका विना होच हा ११४) हु ह्या बातमें कोर बायके, को कि कहा बहमास !!१ १६। बाता बेसपी वच उसकी की, किंद्र मुख्ये बाता। ‼्रह्यपानसे युद्धकाने भाषपक्रनाका भागा ॥ 'U

किन्तु तेरी वातें अपर, श्राता मन श्रति रोप। इतुमत कहते श्रय राजस है हा, श्रमी विपालो दोप॥११०२॥ रघुट्ल, में श्रांअंगा लंबने, करना मुजसे युद्ध। नेरे केहे रावण यया का, पूर्ण मुक्ते हैं क्याल ॥१०१८॥ जीवन की छोड़ी सब शासा, श्राम्त्रो युद्ध मकार ॥११०८॥ कहता रावण ब्रात विभीपण, सची कही सुनाय ॥१०११॥ | तेरी जान बचे किस विश्वले, सोच ठपाय निकाल ॥११०८॥ क्रिंडन सकोमल दूत बोलता, सालिक हुक्स बलाय। तुता, नहीं तू धर्मी जनको, इत्त्रका फल दुखदाय ॥१९०४॥ राक्ति हीन वन देते गाली, चले न कुछू भी जोर। ॥ ११ में जेते जरा चातमें विगड़ गए हुम, मचा दिया श्रति सोर॥११०१॥ राव्या कहता जिसकी जैसी, सगत का फल पाय,। में हूँ बोलन बाला पहले, सब लूंगा सम्माल। कुछ स्पति पाकर इतराता, श्रीद वृथा श्रीममान ।।११०४॥ क्रिन बहुत ये नरतन पाया, रख निज कुल्ला मान्। मनकी हुब्स निकालो जनही, नुमाँ होते अब मुद्ध ॥११०३॥ | श्रीष्ट फाड, कल कल रच करते, कहके वीज कराल ॥१११२॥ बन्चर जैसे राम लखन हैं, बैसा दूत कहाय,॥११००॥ शरे स्पं मत जल्म याधिक कर्, बर्झा नोह बन्यास। धवनी सारी भूल भावको, धीता जैसे भूत ॥१९१४। केंकु तत्त्वत् नाग् पासको, दिया, तोह उसवार। घोषा देकर योधा मुजको, यह चत्री १ छाचार।।।१९१३।। रावया कहता थ्रय, हन् र त् तो, बना राम,का इत । छाया दिलमें कीध भयकर, रूद गए हनुमान ।।११११।। अकुद्धि चड़ा हम लाल कालहो, बेव किया विक्राल । बोत्त कपी ? कैसे हो सकता, घरू राम के हाथ ॥१९९०॥ ज़ो नहिं देना चाहो तो उस, हो, जाशो हुशियार। सरण दिवस श्रव श्राया राष्ट्रण, किसकी सुने च कांग। रावया कष्टता वक बक मतकर, ष्यपनी जो सभाजा। श्चरे ? जानकी रही जानमें, जान सिया के साथ। ॥ हनुमान द्वारा रावण का ताज गिराना ॥ ऐसे , घर २ ,सभी लंक , में , मचता हाहाकार। घवराते तर नारी , प्रश्के, रोते करें प्रकार।।१९२१।। ्यड़ी लाज की चात घाज सुन, देख रहें घपमान। हन्द्रजीत से लगे कहन यों, रावण हु ल जनाय ॥११२४॥ योर मचाया पकड़ो २, हुष्ट निपट बटकार ॥१९१२॥ मारो २ मुखं दुष्टं ये, काम किया बदकार ॥१११६॥ होंस उड़े लख दश पचर के, हुकदे हो दश पार ॥१११८॥ त्व फलांग किलकार लगाके, रावण के दिन व्याय ॥११९९७॥ तय विमान में वंठ सिधाप, किप्तिधा शुभ वास ॥१११२२॥ मिं चित्र मिं किया देखें ने के, जला दिए वे हैं य ।। ११२०।। हाथ न श्रायां भाग गया जब, रावणपं सब श्राय। दल निशिचर का मारण कारण, धाया हनु के सग हुआ भयकर क्रीध इदय में, कहते यों ललकार। सुर्थ होके बजरग तुर्तसे, शाद सागर पास। ताथ जात से सिरपे डीनी, मुक्ट पड़ा उसबार। ताज गिरा रावणं, का भूपर, शूर वीर सरहार। बुस हो सुनदे किया उसी विध, दीनी खांग लगायत विद्यम् प्रमा द्येश्व धिये मुख्ये नवन वसको, वसा दोनो उत्त मान्य शहर कहा। राज दल हो नवा राज्या, वन बोजो का पान्छ। भारतके कारा वसने के विकास के स्वयान १३ कहा। 程, 明 ? 前日 明日 fiet a g taca its off ्री का शरकात हु। क्ष का बोल एक्स को सका हैन स्थान कारा।।। प Au cay & aber 115 man , | नेकाप्य कीका निम दिन्न है, विकासे कारो बहुत | ८ साबी में बरमाय !!? देश!! मिना।। १६ म

| में हूँ वोजन वाला पहले, सर खंगा सम्माल। मेरे केरे राज्या यए का, पूर्ण समे है क्यां ।।१०६८।। जीवा कि हता राज्या वाल दिन थेजता, माजिक हुक्म बजाय। कहता राज्या वाल विभीपण, सक्जी कही सुनाम ।१०६६।। तिरी कहता राज्या वाल विभीपण, सक्जी कही सुनाम ।१९००।। वाल होते राम खखन हैं, वैसा दूत कहाय।।१९००।। वाल होते वाल वाल होते मान खखन हैं, वैसा दूत कहाय।।१९००।। वाल होते वाल वाल वाल होते मान खखन हैं। सात मान श्रीत श्रीत ।।१९०२।। वाल होते वाल वाल वाल हैं। अभी विभाजो होप।।१९०२।। वाल वाल होते वाल वाल वाल हैं। अभी विभाजो होप।।१९०२।। वाल होते वाल हें क्या राज्य हैं। अभी विभाजो होप।।१९०२।। वाल होते वाल हें क्या राज्य हैं। वाल हें क्या राज्य होते अव कहता ।।१९०२।। वाल होते वाल वाल हें। | wa.                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| जो नाह दूना 'पाहा ता अना, का, का, का, नाह दूना 'पाहा ता अना, का, जान नाह दूना 'पाहा ता अना, का, जान सामार ।।११०८।। रावण कहता वक वक मतकर, अपनी जे सभाज,। तेरी जान वने किस विभने, सोच उपाय निकाल ॥१९०८।। अरे ? जानकी रही जानमें, जान सिया के साथ। अरे ? जानकी रही जानमें, जान सिया के साथ। अरे ? जानकी रही जानमें, जान सिया के साथ।। शरे शोव करती ? कैसे हो सकता, घरू राम के हाथ।।१९११।। शिक्त करती दिलमें कोध सयकर, रूद गए एनुमान ।।१९११।। अर्कीट वहा हम लाज स्व करतो, करके बीज कराल ।।१९११।। केल तहावच् नाम पासको, दिया, तोद उसवार। शोव करते विद्या वा मालके, होता 'तेसे सूत।।१९११।। सह सहा करके विद्या वे, होता 'तेसे सूत।।१९११।। मह सुहा करके विद्या ऐसा, पह वहा होता।।१९११।। कहाते तभी विभीवण ऐसा, पह चहा लिपटाय। कहाते सभी तभावण ऐसा, पह चहा लिपटाय। वैत्व वाल अगनी , लगवाटो, निमा मोत सरजाय।।१९१६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त के जा को जाओ निजारा ।                      |
| त्व फर्लांग किलकार लगाके, रावण के दिग श्राय ।।११५७।। ताज लात से सिरपे टीनी, मुकुट पदा उसवार । होत उदे लख-दय फथर के, हक्दे ही दय धार ।।१११८।। हुश्रा भयकर क्रोध हृदय में, कहते यों ललकार । मारो २ मूर्व टुप्ट ये, काम किया बदकार ।।१९१६।। त्वा, निश्चर का मारण कारण, थाया हृत के सग । महिल महिलपे उछ्जल २ के, जला दिप वे, इंग,।१९१२।। विश्व होके वजरग सुरतसे, शाप सागर पास । तव विमान में देंठ सिधाप, किप्कंधा श्रम वास ।१९१२।। तव विमान में देंठ सिधाप, किप्कंधा श्रम वास ।१९१२।। तव विमान में देंठ सिधाप, किप्कंधा श्रम वास ।१९१२।। ताज गिरा रावण का भूपर, श्रर वीर सरहार । शोर मचाया पकड़ी २, हुष्ट निपट वदकार ।।९१२॥। हाथ न श्राया भाग गया ज़व, रावण सु जनाय ॥१९१२॥। इन्द्रजीत से लगे फहन याँ, रावण हु ख जनाय ॥१९२॥। वदी लाज की चात श्राज सुज, टेप्स रहें श्रपमान । मानुकर्ण यों, कहें पिताजी, करो जरा नहिं भूल । वध कर हेते उसी हुप्ट का, पहती सिरपे धूल ॥१९२६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बिया हो सुनने किया उसी विध, टीनी प्यान जगाय। |

स्व हेल दावन तथन में में दे किया । जो मात्र में नाम दिला है हो ती स्वीता है। जो स्वीत | स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र मा कार कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र केम क्षेत्र का कार |
| स्वयंत्र केम क्षेत्र का क्षेत्र केम क्षेत्र ते | पा को कर पा वाले पा को सिका ||१३ प्या | ह्या परिता पुरत को, तिते पह हुकाम १६९२। या के बारे का का पा का को पा का | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १६६० | १ तीय राजि व राजि ते पान, दोना दुव अरहा।
शेव पान राज बंध ने होगा जब बच्च १९००। |
किसी युवना राज्य के बच्च पान बंध रजा।
विश्व के पानम को बच्चों, क्या होना कमा | १९६०) |
विश्व के पानमीत बंधमीत क्या हमा बिहार

| है वे में के किए के बात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ा रावण को विभीषण की राय। रावण भाज बरे सीस सब, छोड़ विभीषण ऐक। एद वाणी से- हाथ जोड़के, छुटे विभीषण ऐक। एद वाणी से- हाथ जोड़के, छुटे वुझ श्वरदास। यीद्य काम वृद्ध कोजे कोई, जिसमें ज्ञुपमा नाया।।१२१२।। यद वाणी से- हाथ जोड़े, जिसमें ज्ञुपमा नाया।।१२१२।। यद वाणी से- हाथ जोड़े, जिसमें ज्ञुपमा नाया।।१२१२।। यद वाणी से- हाथ कहीं, जिसमें ज्ञुपमा नाया।।१२१४।। विदी - जिस्से स्था कहीं स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| साहसानि कर सरको मारा, बह गति ही तुम खास। पीछे हो पलतावा रस्थिये, शिक्षा पे विभास ॥१२२०॥ सुनके रावण वात विभीषण, सिरसे पगतक केर। चदा कोच रावण वात विभीषण, सिरसे पगतक केर। करता रूप कराव खाव सुर, भाव चदा शता गैर ॥१२२५। करता रूप कराव लाव सुर, भाव चदा शता गैर ॥१२२५॥ व्यव काष श्रवा हुशा वश, जमें मिंदरामें कीच। २२३॥ श्रवा वर्षसक सी कर त्ने, कायर किए महाव ॥२२२३॥ श्रवम पिता को छुवा तुर्शिने, श्रवभी छुवते श्रावः। १२२४॥ श्रवम पिता को छुवा तुर्शिने, श्रवभी छुवते श्रावः। १२२४॥ विन मारा मारा बतवाया, दिया भर्म- में हावः। वेते श्रव भो पत्त भीवः का, समक्ष विया हस हावः। २२४॥ केते श्रव भो पत्त भी होवे ऐसी, इच्छा है दरसात ॥१३२६॥ विजय राम की होवे ऐसी, इच्छा है दरसात ॥१३२६॥ विजय राम के होवे ऐसी, इच्छा है दरसात ॥१२२७॥ विजय गाते हो सदा राम के, रिपु जो विष भर का।। १२२७॥ समक्ष गाते हो सदा अस्ति। वहीं सुम शत्त कहाते, चहीं न आता वेर। मात्रविताका पदा उत्तिमं, हुई खुशी को लेर।१२२८॥ मात्रविताका पदा उत्तिमं, इई खुशी को लेर।१२२८॥ मात्रविताका स्वार उत्तिमं, इंड सुशी को लेर।१२२८॥ मात्रविताका स्वार उत्तिमं, इंड सुशी को लेर।१२२८॥ मात्रविताका स्वार उत्तिमं, इंड सुशी को लेर।१२२६॥ मात्रविताका स्वार उत्तिमं, इंड सुशी को लेर।१२२६॥ मात्रविताका स्वर उत्तिमं, चाहो तुम क्वयांण।। २२६॥ वर्ष शाव सिर उत्तका सारा, ज्यव भी यह तुकान। वर्ष शाव सिर उत्तका, चाहो तुम क्वयांण।। २२६॥ वर्ष सिर अस्ति स्वर सिर उत्तका, चाहो तुम क्वयांण।। २२६॥ वर्ष सिर उत्तका, चाहो तुम क्वयांण।। |
| समक्क किया छल चले न हामका, इन्द्रजीत मुज नाम । इर्ज्जीत मुज नाम । इर्ज्जीत मुज नाम । इर्ज्जीत मुज नाम । इर्ज्जीत मुज ने हें दें वेदे दें दें दें प्रेम हों से से कोन विचारां राम । इर्ज्जा हम दूस हों को को को विचारां राम । इर्ज्जा एक चिचारां राम । इर्ज्जा हम के निये, पांच चार कोरा । १९३२।। इसी हाथ से राम हन्या, समक रखा क्या ! खेल । १९२२।। इसी हाथ से राम हन्या हम के ते से सात । १९२३।। इसी हम के हिनकी कहते मुज स्वा मुज स्व । १९३३।। इसी समके हिनकी कहते, यही बड़ा श्रम्याय । असे समके हिनकी कहते, यही बड़ा श्रम्याय । असे समके हिनकी कर सकता है, बेरी जग में श्राज । १९३६।। विखा जैसा कर सकता है, बेरी जग में श्राज । १९३६।। वेखा जैसा कर निया हिन में, रही श्रवाबित राज । वेखा जैसा कर निया हिने, स्वभी दूध के दाँत । १९३६।। विका क्या कहीते , तु तो है जनमीय । सत उछले तु जरा ठहर जा, सन तु मत मोहांच । १२३।। विज चल पायो नीच श्रधमीं, क्या १ देता है ज्ञान । १९२३।। विल चल पायो नीच श्रधमीं, क्या १ देता है ज्ञान । १९२३।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

िम दा बण सम् स्व बण्या, हेते कीने कम स्वारत्या | ]। एस का खंका दर बाता खोर रामध्य का वगराना | | इस बलो ब्या ? कीने दामध्य है, घर बलों सम्य | पार प्रभाव ने तो हाज को दात दिव पर होता ।

पार महित प्रभाव की दात को दात दिव पर होता ।

पार महित प्रभाव की दात है किया होता ।

पार महित प्रभाव की दात है किया होता ।

पार प्रभाव की दात है किया होता है किया हो गाय ।

पार प्रभाव की दात है किया होता ।

पार प्रभाव की दात है किया होता ।

पार प्रभाव की दात है किया होता ।

पार प्रभाव की दात है काम होता हो ।

पार प्रभाव की दात है किया होता ।

पार प्रभाव की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है की दात है काम होता ।

पार प्रभाव है की दात है की दात है की दात ।

पार प्रभाव है की दात है की दात है की दात ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता है की है की होता ।

पार प्रभाव है की दात है की होता है की हो है की है सेंब राशि व शिक्षी थान, होता हुब सम्हा । वेते बाब राम बंब वे होता मक्क बन्दा शावना ॥ पर वर क्रोबाह्य संबठा को नद् धुमी क्षराय ॥१० १॥ हि विक शक्ष में पहुँचे खुना, क्यार ब्रोफ सन पान ।

हिं। जा पास का की निषय है। ज्यून का कमान 1933सा। । पास पुस्तकते हिंगा प्रस्तु कि किया का वाहा। । पासकी के दिना प्रस्तु की पुरुष के दिना का वाहा। स्त्री । सीताम्य स्त्रिय केस्ट ह्युसानस्य रामपे भागा ॥। विकार शत प्रमान स्वय में भार है के स्थिता।। में विश्व पत्र प्रतिका से बाद, तमा दान से ह्यू | से विश्व माद भी को समझ है, प्रतान काले हुए ।।१९४१ | में दोनो काले तही क्रिक्ट काले हैं तमार बक्तान / में दोनो काले तही क्रिक्ट बार्लिंग काला हो।१९४ | स्य विक् यन सम्मूलाने में में हिन्दु स्थान । ।। या पान के प्रमूल स्थान । या पान के प्रमूल स्थान स्थान स्थान । या पान के प्रमूल स्थान स्थान स्थान । या पान के प्रमूल स्थान स्थ क्या अस्य सं क्यान्। पान विभाग थेंग्रेट का दिना क्षा करमान । धारि का पुन विभा का प्रेमेट का किया का अध्यान । क्षा पान वृत्तिक माने तेने की वृत्ति का तीन के तीन । क्षा का को पाने वृत्ति का तीन तीने की वृत्ति (१००) े वेरे तिक का पहल किसार, दोनो हुन जन कोर १९१४=॥ ११। किस क्यामी हुन हुने किस की जनकरी १३ ॥ ११। किस क्यामी हुन्य १९ के की कर बार १९१४वस विना क्षित पहले समझे के हो भारत ।।।।
विना क्षित है कर निर्देश को है को भारत ।।।।

| पायण मांजा को विभीषण की रापा।  एवं बालों के काम, निक्ष्य रांच्या देक।  एवं बालों के काम, निक्षय रांच्या देक।  एवं बालों के काम, निक्षय रांच्या देक।  एवं बालों के काम, निक्षय रांच्या देक।  एवं बालों को कोई, निक्समं म्हण्या नाय।।१२२२।  पायक काम महिं कोचे कोई, निक्समं म्हण्या नाय।।१२२२।  पायक काम महिं कोचे कोई, निक्समं महिं।१२३२।  पायक काम महिं कोचे कोई, निक्समं महिं।१३३२।  पायक काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे कोई, निक्समं महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे को के सहन निक्सों स्थान महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महिं कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महिं कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महे हम किमी पा पहार हो कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महिं कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महे हम किमी पा पहार हो कोचे काम महिं।१३३२२।  पायक काम महिं कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महे हम किमी पा पहार हो कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोचे काम महिं।१३३२।  पायक काम महिं कोम महिं कोचे काम महिं।१३३।  पायक काम मह |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

मित का की प्रकार बाते, की कहन में बाब | प्रमान के नहि मिलता होतों, किने करानों काम | [में, प्रमान करें। किनों मिलती काम || 1912 वां। े विष की से कार जबने, बारे कीम सकार ।१११० क ् अव्यक्षिती क्या राम का साम क्या उत्तवार। ।। राम का इंसपूप को जीतना ॥ सीन वासि वं कवित्री भाग्य, शोका हम भाग्य। विश्वे भाग राम संकृषे शोता महत्व सन्त शुक्तत्। finet grent trem et an une aim em ! gen ! धीन पास में पश्चित छात्रा, सारा आंक जन पाप। पर तर कोकाश्चल मनता स्त्री पत्र धानी पत्रपत्र १९९ ९०

पिंचा द्वा में र व पूर दूरा, करे क्रांतिय के राम । पार पूर के करण विभागों रेस व्यक्त के बाम | 1144 | रूप पार करके दूर राम के ग्रंत | देश पार पार करके पार पार के ग्रंत | देश

स्थित के शिक्षा कर करा । स्थान के शिक्षा के किए क्यों क्या है क्या मानका ।

HE AT THE AND AND THE PARTY OF THE PARTY OF

|| कहता हितको बात आप पर, करते नही स्विकार ॥१२१६॥ | बेरी श्राम खबा सिर उसका, चाही तुम क्याणा ॥ २२६॥ | चल चल पापी मीच अधर्मी, नथा १ देता है जान ॥१२३८॥ रावण आजा बरे सीस सब, छोड़ विभीषण ऐकी हुद्य विचारे कैसे करना, निक्षय राषण टेक ।। २१ ।। स्वागत कर लका में साम्रो, खूब देय सरकार। वृधा सीस कटवाते, श्रपना, दो सच्चे प्य पैर। ऐक राम का दूत उसी ने, बिरा दिया ग्रुम ताब ॥१२१६॥ मुह वतनाने लायक हम नहिं, कहसाए बदलोर ।।१२१४॥ जबसे लाये सिया हरन कर, तबसे अबतक हान। शीव कास नहिं कीने कोई, जिसमें अपना नारा ॥१२१२॥ सुद बांधी से हाथ जोबके, करे नम्न भारदास जीत व सकते 'राम सामने, ऋषिक 'शक्ति है आज'। प्झबंही मानों सोच समक्त के, संक करों नत छार ॥१२ ग४॥ सबही होते रशम पच में, ताकत बकी भपार। देखी - चिन्ता होती-चाई, समक्ष कहें सब खान ।। १९३॥ मिलो प्रेमयुत जाय हर्ष से, मबको हो आराम ॥१२१८॥ ऐक सिया हिंत वे आमे हैं, नहीं राज से काम। निर्दोधित कुल किया कलकित, आप कहाए चोर। सिया सोंप दो शीध राम को, मिट जाने सब वैर ॥१२१७॥ ॥ रावण को विभीषण की राय ॥ अपना भाषा श्रज्ञग हुश्रा वंश, ज्यों मित्रामें स्तीन । २२२/। विश करलुगा उन वेलों को, देकर नाक नकेल ॥१२३२॥ पीछे हो पत्रतावा रिक्ये, शिचा पे विश्वास ॥१२२०॥ द्रारथ मारण हित भेजे थे, किया न कुछुभी काज ॥१२२५॥ वात बर्पुतक सी कर तूने, कायर किए महान॥ २२२६॥ चदा क्रोध रावच को सहसा, समका आता गैर ॥१२२ ।। साहसर्गात भार सरको मारा, बह गति हो तुम खास । विजय राम की होवे ऐसी, इच्छा है दरसात ॥ १३२६ ।। इष्द्रजीत-बोला श्रय कायर !, सूर्व निपट नादानः। करता रूप कराल लाज सुर, भाल चढ़ा शल तीन। सुनके रावण बात विभोषण, सिरसे पगतक मेर! समक गऐ कुल छुन्द तुम्हारे, भभकी दिलमें थाग ॥१२२१७॥ गुण वाते हो सदा राम के, रिप्त जो विव धर माग । हुऐ रामकी रचा । ऐसी, तुम चाहो दिन रात। सेते शब भी पत्त भील का, समक्ष लिया इस<sup>्</sup>हाल / २२१॥ प्रथम पिता को छुला सुम्हीने, श्रथमी छुलते श्राख। तान पिताका पदा उसीमें, हुई खुरी की लैर ॥१२२८॥ बिन मारा मारा बतलाया, दिया अमें- में दाल। आत नहीं सुम शत्रु कहाते, वही न आता लेर। प्रथम किया अपसान हमारा, श्रब भी यह त्रुकान बढ़े बढे दरते बतकी से, कीन विचारा राम ।।१२३•।। पहन चूड़ियां नारी बनिये, पाँच धार मंजीर ॥१४३१॥ जों बाही सो कहदो सुजको, सुन जूंगा में बात ।।१२३३।। खुप जाक्यो तुम दूम द्याके, काम करे हम बीर। बेरी सममे हितकी कहते, यही बदा श्रन्याय। प्रेम नहीं राघव से बेटा , सीचे कहें दरशाय।।१२३४।। समक्ष जिया छुल घले न तुमका, इन्द्रजीत दुज नाम मत उद्युले तु जरा ठहर जो, बन तु मत मोहांध [19 २३७]। तु क्या ! जाने वेटा ! तेरे, प्रभी तूथ के दाँत ॥१२३॥॥ वाल न बांका कर सकता है, बेरी जग में घाज ।।१२३४।। कहें विभीषया। परा न मेरा, धरूं सत्य का साथ। हुसी हाथ से राम हन्गा, समक्त रखा क्या ! खेल देसा जैसा क्वना पड़ता, केंसे हो दिल शान्त। रावण खेम चहूं निश हिन में, रहो असंहित राज। काम श्रध लक्ष्य कहाते, तूं तो है जनमांध। बात विभीपण की सुन रावण, कोप किया बेभान ॥ रावण श्रौर विभीषण में तकरार ॥

ो क्या विकास के को मोनी क्यूंस को क्षेत्रक भारती। १४%। ' वर्ष विक्रीस्थानसम्बद्धी हैं , किसे प्रा सम्बद्ध | पना ने समझ स्थित करने मेरा (मा देश नेत्र समझ |) प्रथम हो। ी छात्र उच्छा क्षेत्र अह सम्<sub>थि</sub> व्ह संचेत्रकार । एका स्था पत्र केस्टी ! पंत्रको पत्र करात ! याने बार (केरे पत्र केरो स्कोत क्षा तो १४४) वित क्षेत्र केरो कार्य है, जेरो-क्षा य-कर्त ! । यह कोर्रा कोरे बर अलग पर की बाद हरामां ! िया कराई किए के बर को क्या गाँउ को ब्यायक । विक्रिकार स्था दान को यह मुख्या, क्षमणा सारा अमे १६२४२) हिए किए का बता बताबा, हर तर हुन्य निवासना १००० है। व्यासन्थान व्यासने कारणे निवाद वर्ष वरसार है २००१ है। व्यासना की की की विमीपना का राम में बाता १। सारकार के सिकामी केवा के कार्या कार्या के कार्या के कार्या कार्या के कार्या का Bert Mit Arter bert Letter und ernen ernelle ile defeil , होते. क्षाचा कुले कि क्षिति कर्ता अति कारण | हाथे अनुसार केर होता अधिकार से, बारंग रहा में ब्यूजां। े बाब अर्थका थाना-क्यांच्या, शरण असी- खेंब-मोथं। ) सहै 'सीम जनसम्बद्धाताने' कर्मात मेरे से क्षावामां १९६९ मधान बहेवा -शुक्रवर केरा त्यार अञ्चेता त्र क्षेत्र । महेका । १९०९) नोष्ट प्रका बोन्स स अल्ली विका संन्ती विकास ।।११२-२। बोबा विश्वं भारता से राष्ट्रक, या स्वराक्षात्र महराखा। ्षेत्री क्षेत्रा क्षेत्रमें क्ष्मको राम निकार वार्ष वर्षी । | वृत्तः वाला नेपवर्षेत्र शिवतां, धैरवः सम्बं विकारं ।। १९ वर्शी थीस इसार भाव सी क्षिप्त रम सनका सम्मकार भारतिक में में मान स्थाप की गीन कार्य का सामा है। भी व्यवा क्षेत्र कोष प्रत्य च हुने थ हुन 'को चीच ।। ११६६।। गर्धिकार देव कीर बाठवी कृष्टि बंदर्भ सुबार । विक स्वाय के बच्चे बोर बर, सींच क्षिया परिवार वर्षि वह हच्छा धन्न धारमी, को यह धारित क्रोका

क्हन तमां जो कही 'विभीषयां, वनी बात 'गंभीरं ॥१२७७॥ ६षर विभीवय दूत श्रायके, नमं न्चरण रह्यवीरना ृष्पा १ भे सेस्या लेकर थाता, था है चित्त पवित्र । ११ २७६। किसे हो विधास इंन्हेंका, हुश्मन है वह-सिन्नेन। किंग पता । देने को धोखा, आया धपने पास दियस्य तृपं मारन श्रांचा था, पृक्षी विभीपया खासं ।। १५०३। नीति कृरिल राष्ट्राकी, समुभो, हृट ६५८ में, ब्राम् ।।१२%। ह्मन सुप्रोव वीत यह 'सोचे,-'श्राप्' रहेवर पासं। यात र में आत श्रांत के भेमक गई हे श्राग । १९ रह है। हिथा युद्ध उनके श्रापस में कुनमंकरण छुटवाय । । १९ २७ है। लिक छोड़ के निकल हुए ते, रावण कही सुनाय । १९ २७ है। श्चरी'मनाने त्तरो संव जन, 'रहेवर' 'प्रेंपर्य - श्रंख्टें'।। ्डोनें वाली विजय<sup>5</sup> श्रांपकी, 'पाश्रीमे सुंखं होने नार्म २%६ मिलीहियी ने तीसे सैन्य को, रावण से मु'ह मोहें।। १२७१ खबर हुई श्री रामें मन्य मि, पंदी लक में फूट न विचन तीर से लेंगे उन्दें। की, तुरत ज़ंक की छोड़ें सिया भेजना चह विभीषण, दिल में थी यह लांग ेत्रत राम के पास श्राथके, कहत। सभी युयान । रावण और विभीषण वाते, भेद सुनो घर ध्यान । ११२६६। ं ∤ामेरी खजा 'आर्ष हाश्र⊁में, किल कहें मैं-वार्त । ११२७६। राम भक्त जिब निश्चर्य जाना, हो भीवकी जाराम । ११ २५ %। तभी ऐक विद्यार्थर जाके, "निवाय किया "तमाम र्धमी पर्छ कि लेने नेवाले, वेक धर्म भे बार्स कि रेन्ह्नी कोने आसा भेर श्राज न्ये, कोनों प्रकर्ट प्रकेशि । ११ रेन्स्। तंभी पूर्क खेचर यों बोला, यही विभाषण खास कपिपति कहता राजस जनका, श्राता नहि विश्वास बात विभोर्भण समक्रेमारी) तनसत् हुभाभवुषांत्र (११२८४)। सन्ते ।के हमें 'दें।ते 'कहति, तिर्वार्च हैंदे 'तेन्तांप ।। १९६ है।। हूर्त विभीवर्ध में जा कहता, जो थी रहवर हैं। समेर्काष्ट्रीने 'हित' की ' बीरी,' मेर्ट सभी उचारिन (११५८-२)। े ऐक सियों के सिथा न लेना, चिह यह है हैदरेश १-१।१५-भन्ने पर्धारी डीमं चीह एडं. न्वीके होनोरी जाएंड। मेरें सिरं के तीर्ज उन्ही हो, डोने दुर्ख ने कार्ट । कही विभीषयी से सुम जाके, सुस्य सभी अवदात ।। १ २ देशी ्ह्स कारण में भात छोड़के, समका जुलको सेन ॥ र्थाप और रावेण का में तो, 'चाई भर्ता हमेर्स-। राम के हैं अर्थ दूतें। सुनो ये, जैसेयुक्त सब ब्रांत । ्रहुखं से मैं र्श्वटवार्ज<sup>ा</sup> हुमकी, दिंगा, 'सिया को-बेर्न'। हिस्ते देशी देशी प्रति प्रति के प्रति क्षेत्र हिंदम से खबकेन्ट ।।१२६४॥।।।
पार्म विठीके पूछे रहिंदर, वर्षो हिंदली हम कार्या।
क्या चिता मब हदम खील के हम कही दरसाय ॥१२६१॥। वर्ण कर्मल का में हुँ सेवक, खुले ब्राज मुंज भीता । लगे वर्ण में क्षीस मुकाने, रधुवर पर बजुराम ।।१००६२।। हाथ पकड के राम जुरतसे, खेते गर्स लेगाय। सर्यां थापकी थाया भगवन्, सममो सुजंको दास ॥१२२६॥ हर्म नेरे सुन्नीय मरत सम, आतं संबंधि कहरोय ॥१२६३॥ वार बार पूछे रधुवरजी, समल मम सुलक्द । १९२६१।। र्थार्था दीने 'वही' करू गा, सेवा में दिन रोत श्रव चिन्ता नहिं स्वामी । सुनकों, पूर्ण हुई सुन भारा कहैं विभीपेया अपा श्रापकी, पृथ्य तदी श्रानेन्द्र राम दिया सत्कार में मर्धि, ध्रुंष् अधिक ईस्रार्थ ॥१२६०॥ थायो नृप लकेश । वीर बर्, चेम छुशल सानन्द निर्क सेना से वीर विभीषंण , श्राप - रहावर पांस । रॉम रारण लेने की छाए, सत्यं विभीपंष 'टेक १।१२८६। क्वांगत 'हित सुम्रीव'' सिंधापुः में सेसाव "सर्पूर"।। १२६६। ृजहाँ 'रोंम' की 'सभो 'खंदी 'थी<sub>ं'</sub> योध्दा 'खंदे अनेर्से'। ! पुन श्रायके बात सुनाई, भर्म गया सब दूर।

The site of the spiritual

िसंत्य 'पर्च को घार्म करके तंजा सगा में आतं ।।१ २६७।

देश होते हैं हो बात हिंदू बाते किया कुम्मा । पूर्व में बात का महों के कार्य कार्य अप १। बेरों बेरी बात कार्यों, की बात बातम अप १। बेरों बेरी बातों कार्यों, प्रोचक केंद्र वालक । || प्राप्त थेरा वरा दान से हैं पर क्षेत्र हो थान। | क्षेत्राच हान को थांच के पर क्षेत्र कराया || क्षेत्राच धन हानकीय थे नामकीय के की पर को कराया || क्षेत्राच धन हानकीय थे नामकीय रूपवार || क्षेत्राच धन हानकीय थे नामकीय रूपवार || स्थित के करतीय पारणो, पर दिनारे के बाध हा । जिस होता के किया के के, विद्याले के को पान १९२० के देव पान में पान बात की, पान बात कर होता । जिस हिन के काम के का, विद्याले की पान १९२० के देव पान में पान बात की, पान बात कर होता । जिस हिन के काम के का पान १९२० के देव पान में पान बात में, पान बात कर होता । पान कीम कोम बात को कोम पान होता है। un aue ve ut ete d, at enting ! करों काल केरी का बाके प्रमुखा और विश्वकाष । विश्व पद मेरल कोज में, स्वयं स्वती में सुखा। 13 देश। विश्व कोज कोज का बाके प्रमुखा और विश्वकाष । वाद्यव कोज वाद्यक कोज में, स्वयं स्वती में सुखा। 13 देश। ।। राज्या की श्रद की विवासी ।। राज्या ने तम देशकीत को, देशा करा श्रामन । ्वार बन्दी परकी भाषा शोषण गोउ क्रमर ।।१३११। क्ष शतारी बबुर बाब पुर तीव तीर तबकार।

||| वाली यस के धार्म हारे, इतर गया था नहें-। रि. को एप्रया-श्रक-सोरीध- खंदादिक, बढे देह सामत है है । तिन स्वामी की करे प्रस्था, वेरी चिन्दा भाखां द्धक्षर के पास भेजते, श्रमद की उसवार । भता आपका हम चाहें हें, मिट जावे यह सुद्ध रहता है किसी बलवान स्थानके, 'उठा सफे नार्ट पैर कि होनों वल के समर दीच में, आप घीर महान। हित की वात कहें.सो सुनिये, तमभो सब लंक्या।१३२६।। जो मुज चरणउष्ठां उर्धका, समस्य अनुमाशताप।।१११६।। रावण के पहिले सब लड़के, स्नाए टोय-कृपांच ।११३४।। षाद्वा स नवन से, रावण के दरबार 119३२४।। आभी दिखादो कैपा 'गीउप, समका जोर सचण्ड 119३३४।। यही चिह्न थे सभी ध्वजा पे, उदे। गगन सें-धूर 119३४॥। हसमें हित हे सभी मजा का, बचता नर-झहारू। मानो शीचा श्रभी समय है, पळताश्रोगे हार ।।१६२८।। भेरे चर्रण उठाने "शाया, श्रम्धा थे मतवोर ।।१३३८।। हेदों धीता साँप राम को, सान हमारी खब ॥१३२७॥ जि थाके सुप्रीव खुवाया, हो। जाते कजुकर ।।१६२ था | सेंस-आचीहिया सेना दर्ज था, संहमे निक्षचे ईसना १६४३॥ | अरे कीन तूं । अरे कीन तूं । इहर रूफेल चार्खे ।।१६४३॥ यह छा गई जी सीचा सुनके, प्रजला रावण जात ॥१६२६॥ हूं ने पग मेंरा क्यों ? श्राया, क्या है लाभ विशेष ॥११३६॥ विन सन्या के नृणजत् उनते, जिद्दे त्यर निर्दे आया। १३१०।। याँ कहके उस समय चहाँ से, चलते थाँगद शुरुं।। १३४०।। निज पर पी कुछ खबर न होती, छायागभन विमान । १३४६।। वन देखा है सभी सुरहारा, कहता सभी सुनाय ॥१३३३॥ जिया श्रम त्रवसूल हाथ में, जैसकरण हिश्गियार ॥१५४२॥ हिए जावे संप्राप्त अम किर, हाथ रहे जोंह बात । का विकास मार्था, इंडाकर बोला, मार्थ राव्या लक्षा । जा काद हुन- भोल भूप को, भग जा दूस टबायशाश्वरता | तभी समझ्ल जनने-कारण, सनधनहुँका महान ॥१३४९॥ सिर्फ प्रफेला इन्द्रजीत ही, देगा मार भगाय । ्रंभा रोम पासः जा हाल सुनाया, यहाः एशानम् सान । . . . श्चंगद कहता अन्त अहर ।ही, बातें∴्रहें बताय।'४०० '। | इधर द्यानन 'देना चाई, शक्ष छुठ कर धार ।।६० ' करी चरण विद स्पर्श शास के, हुब-होंगे सब दूरें। वबराए की बीर बली हैं, निकला थे सी किए।।१६३७।। ज़ीर जोर-गुंजारव-करते, स्त्रागे अंकया प्रयास ॥१३४६॥ इंडा रोप खा रावण तबतो, धांगद किया विचार । सिंह अष्टापद चेमर आधे गज, मधिधर 'खान मयूरे । ' ' स्राधा राज्या लोक दरावण, नहिं मेना का साम रे. गज घोड़े थे-शुद्रगर पड़ते, 'पढे जर्मा मे -श्रोन ॥१२४८॥ श्वेत पताका उद्देशयन में, घोर-रहा सम जाज ॥११३४०॥ वर्षा महा क्षम जोर बोर ने, वर्ष- रहे हैं भाषा। ि जिसपे जाता यक यही नर, फरता, यस महार ॥१३४२॥ जेसा जिसका चिह्न इसी सं, जरे चिह्न आंकार ॥१६४०॥ व्यः सम्मानुसर भुष्टी स्मे, व्यर्गेल् उपला क्ष्रवार । विजय चहाते निज स्वामी की, लड़ते हों सु निकार ।।। १३४ १।। श्रष्टापद् गज कुर्कट शहिसे, सयूर श्रक मजार।

| 3 8 3 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 可引用的 医 医甲基二甲基甲基甲基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ार के करा नार हूं कहते जार का कांक्रा<br>सार कियर को करा का जार कर कर सार<br>प्राथ कर कर कर कर कर कर कर<br>कर कर कर कर के दू कर कर कर कर<br>कर कर कर कर कर कर कर कर कर<br>कर कर कर कर कर कर कर कर<br>कर कर कर कर कर कर कर कर<br>कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर<br>कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर<br>कर कर क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Control of the contro |
| THE SECOND SECON |
| 7 <del>1</del> 1 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 医自己有音音 医电子 医二甲烷二二甲二甲烷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ार प्रकार के स्वार्ध हुन के करा क्या स्थाप हुन हुन कर कर साथा हुन हुन कर कर साथा हुन हुन कर कर साथा हुन हुन कर साथा हुन हुन कर साथा हुन हुन कर साथा हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हिरा एक हो हुई है, है बारों को है?  (हण एक कारों पर को दाते क्षेत्र कार कार है?।  हण एक कारों पर को दाते क्षेत्र कार है मार हुए।  हण एक कारों पर को दाते क्षेत्र कार है मार हुए।  हणें मार्कों के हार को धीने हो पर्यंच ।  से दीने हों के हर दातों एक एक प्रमात हर्ग कार ११३०॥  से तीने हें हरातों पर हुनाना कार मार्ना हर्ग कार हर्ग   |
| · 中国有限有限的自然的 · 电影图图 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 五祖子司书中司马斯司马西 (B)李明司司司司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 我们也可以是这个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 4 월 월 집 <b>일 일</b> 의 제 역 <sup>에</sup> 교 변 및 일 교 교 대 및 일 일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>의 의 의 의 등 등 개최 의 의 경 기준 기종</u> 기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 常 战 性 比 思 和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

```
गय मूर्ल क्यों ? वृद्ध प्रुरुपसे, बोला बोल झतोल ॥१३६०॥ | उन बावों में किरे हुए भी, करता हतुमत केर ॥१३८६॥ | दोनों में से एक न हारे. लड़ते खारोखार । १४०॥। |||
                                                                     तय पहुँचा वज्रोदर धाके,∵बोला ६उ से बोल ∤. ्ं | प्रबल वाया की बर्षा कारण, दिन, में हो श्रंधेर।
                                                                                                  घवतो मन् सन्तो≀ हुष्या वया, , सूखीः ज़ैसे दूच ॥१३८॥ | घेर लिए चहुँ छोर सुभट मिल, म्रीच घजानाजाल ।१३६८॥
                                                                                                                                    थय यहे। वह जोर कहां है, उछुल रहा था जूब। 🗸 😅 | हाल महोदर, देख जोश भर, श्रायाः हो विकराल 📭 🕫
                                                                                                                                     पननपुत्र कर् कोष उसी पर, करते नार; श्रुट्टा पुरु वार्में हनुमत् सारा, किया जंडु का श्रुत ु श्रुत सु श्रुप सामंडल, दिषमुख राय महेन्द्र।
शब्स सभी बहें के खोसे, इक्के जाते हुटा।१३६८॥ शोर सचा जब राव्या दल में, वाया मेघ वर्षन्त ।१३६७॥ चिन र सेना सन के श्राप, छोटे बढ़े मरेन्द्र ],१४०६॥
                                                                                                                                                                                                      थपने घर ये नाथो सुख से, देख जिया जर्म हुग ॥११८७॥ | पवनपुत्र भी जबहा सामने, देकर के जबकार ।११९६६॥ | सेना सम चल दिए हात से, आए, प्रास करीय ॥१४०४॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                               थय सुनी तू वया मारेगा, फहते. यो सुन्तरम् । १ अ. अलाया वह जीश ख्राय-के, छोड़ा जब हथिया ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               यात यनाता बुझी २ क्या, देख किया छन ॅजोय ॥१३८६॥ | रावण सत सन अंब्रुमाली, श्राया ऋट ्डसवार ा∙१३६४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           में बूढ़ा प्रः श्राजा । सन्सुख, निकले तेरी होसा । ा निम्नोदर के प्राया गए जब, मचता हा हा कार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        हमें यमां लीं बोला बचा, तेरा कर उपचार ।१३८४।।
सभी दूस के दन्त तुमारे, युधा दिलाता जोर ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         यही जवानी पूज में मिटती, छाया, मरने होर । ११ ६८ १।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               क्यों घाषा मरने को रणमें, भजले श्रव भगवन्त ॥११८३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                हुन्तरने मं याल उठाया, टीनी लाज विहारं॥१३८२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            उसर गमाई लड़ने में सब, ऋब लेजन्म सुधार |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 र्या जवानी थी लड़ने की, चैठ स्थान एकाता।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     हुनेयमाली पवनपुत्र से, योला तान क्रमान ॥१३८१॥
कर्ष पवनसुत युढ़े 'तुनको, सुभी क्यां । इसवार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                काट विए हनुमान बाख सब, श्रपना छोड़ा बाख ॥१३६४॥ कं भक्तरण लाखों की डेरी, देख हुश्रा जल सूनः॥१४०२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             यक्ति देख विज्ञागवली की, करहे दुस गात ॥११११३॥
विज्ञीदर ने वज्ञ बाया को, छोड़ा हुनु पे तान ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         दम् है जबतक दछ्ल, ऋदं ले, श्रृयं बदुजात' हराम' ॥११६२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जिंदा हरिंगंज,रह नोंहें: सकता, कहता ज़त्य सुनाय ॥१३६१॥ | दिए सभी के वृाय काटके, जैसे कच्चा स्त _।।१४००॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            हें दुमान से रावंग पुत्र जंदूमाली का मरना
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   रामजालुन सुम्रीन उन्हीं की, क्या करता रे, ' बात ।,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        तुजे मिटाके बाद मिटाके, लाषमण-कप्पिति-राम। कट र निशिचर पढे प्टरवी पे, किसके कटते पेर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    क्यों में हक सा टर्शता है, धमकी रहा दिखाय।
                                                                                                     पृद् राजा धापु चढ़ करके, छ भ करण थे एक । .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  राचस सेना भंग देख के, वर्श हरा से खून।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               राघव सेना सबः धवराई, सिवा ञ्चजनालाल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            खल्यल भचती श्रति घुंबराए, तब बानर साम्राज । १९४०३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    हर पड़ा राघव के दल पे, स्मा पे ज्यों स्माराज ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ष्डिमा किसीके वाया हृदय में, रही न किस की खेर ॥१४०१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               रूप भयानक कालराज ज्यों, लंड डटे मजबूत।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     डिंद में कुंभकरण का मूर्जित होना।
```

कायर पीठ दिखावे ुभागे, दिष् वीरवर प्राण।

उसी प्रमाय क्षेत्रे कोला को रखाँ को करेरा नेत तर । प्रमाय हुआरी चार्त करने क्ष्म कार अमसीर अनुसूत्र त प्रस्ते पर वह साल करते है कर सहाल 11122211 विषय काल है तर करना, तीर विचा कर करा 1212211 विधा कराल में, क्या दिया कर गर 11220211 किया कर कर में इस माल करते हैं कर करना माल करता है कर करना करता है कर करता है कर करना है कर करता है कर करना है कर करता है करता है कर करता है कर करता है करत ाति वात का मान मान वी हरते बात का वीवाबा ! १९ || धना प्रिकेश को नारवात साहर के करक गरार राष्ट्र र मह विष्यारिक सुवाल बाम हो। इतर बाबर धारा गरावर राष्ट्र का वर को घरमें धारे के धारमें धारेज बरा सब केर गरावर हो।| ।। राम रावक की खुक्त इसरी,।।, ा राजाराना का (स्पास की तर्षे सेता । स्थापना स्थापना तर्मा तो पाले कर हामीन । स्थापना स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन ।। योदाची को तारण की उर्च बना ॥ प्रत्यती तेली बारे विकासे हुए यहे व्यों काल !!१३०१!

सिवा हमारे जह मंहि सकता, देवा शासाश्रमदे ॥१४३८॥ | जुनके हाला विभीषण कारा; बोजे स्वर सर्व पुर ॥१४४८॥ | सारमण भी विता से होने, सोचे न्हाब शनेक ॥१४४६॥ 🖪 विकट बती हतुसेस जनराते, नोचे शक्या तेर । । | यभी हु ज है एक विमाना, होता जाद श्रेनेक । ्रिश्चगद् ने बा.क्रके, होका, निंह द्वाने को प्राप 🎨 🔠 ने । | जीय जुडा बागर प्रेता भी, अखे के प्राप्य सेन । . । मूर्षित होके पूढा पूबन हुत, शुद्ध ग्यू विसराय। । वालाः शब में रूपा सूमी में, क्या श्रीता है रंग। - । वालाः शब में रूपा सूमी में, क्या श्रीता है रंग। - । वालाः शब में रूपा सूमी में, क्या श्रीता है रंग। - । वालाः शब्दा असे रूपा सूमी में यहा असे ।।१४४६।। विश्व वाला में रिवर्ष चेवता, नेका तरफ सिंचाय ॥१४४०।। विश्व श्रीता प्रकार असे तामाओं, अमा में यहा असे ।।१४४६॥ ्नो कुछु करना नुप्दो , अधिय, अख् अख् तैयार,॥१४४६॥ ्रज्नाद के रहेश कु भक्तरण जब, सारन हाथ उठाय । किंभकरण जब हुए अचेवन, किया शहा झार। किंगा शहा भी किंगा शहा भी किंगा किन तीरों के हो, ज़ाबेगा, नभी यहां अश्वेर, 1988णा । किसी तरह से ह्यूट जावे तो, मन में हीय सूधीर 11988रा। , भामस्त सुमीप पाम म, आण हो होययार 1194दा में शीनां ख़िल ले गए लक्तां, फिर मया र अपनी खेरत ... ्रीह बावेगी सारी सेता, पराभर में इसवार,। ह्माट कह तक हाड़ा करेगा, हुयों कर राखे ह्माम्।।१४४४॥ | मों सुविचारी काका के तट, खुंदे खोद संवाप।।१४४४॥ भामपुरत सुत्रीत क्षेत्र हैं, खाबिर हो जाजार।।१४४४॥ नाग प्रासम अंधे हुए हैं, धेरी दो वेग्रद्धः।१४४२॥ एरिटनाट रथम्सल एक को, करता राम प्रदात ॥१४६२॥ ्राविषासुतः ने बहुत श्रीचक हो,, किया सैन्य सहार । हिंगुमी है सेना सुसी चार्को, संगुत्ती पाका लाहा लाहा ।।१४४३॥ | जल्हों हानी होय हमारी, उस कहें होनार ॥१४४२॥ ्तीत्र\_ बीतर हुन्ना राम व्ल आते राष्ट्रव मास,। |.करते.तभी ृषहार् गराष्ट्रा, प्रतिकृ, क्रुंभक्षण्, वचरायः।।।४४४।। | खड़ाःसमरमें चोर् विभीव्या, वमक काम को सेज।।।१४४०।। सिक्षं , अकेवा स्कृत रहा है, जगद सीर मुहान । प्रमापुत्र तम होल झों। से, उछने तम में, जात ॥१४४२॥ ्हून्ते यहीं पर पड़े रहन है, सर जायेगे आप। ्रधनवाहन ने देखा तबः तो, काकाबी चलाऱ्याय। ्राव्या वता तथ पश्चि हटता अते त इनके खेड सही भाव मन हथा काम के, नोह खुरने मे सार । ॥भामण्डल और सुप्रीच को छुडाने देव को बुलाना॥ पिता सुल्य चे ल्वें किसीसे, विद्या ग्रुफ्त कृदजाय ॥१४४१॥ ना। पास में बच्चे हुए को, उपर बहै रहवीर। , । ह्रामक विसान गास्ट्री लघ्मण, हो उसारे श्रसवार । 🖵 ्पंडे डीर हो नागपास मं, पावे हुख भरपूर। १४६०॥ ्षाज्ञा द्रोले सम- लेवक को, सुल ब्राह्मक दरसाय ॥१४४६॥ ्यापित हर हुए चयास में, जिनके हेन तहाया।। १४४८।। -बुद्धाने की-कासे महिनत, सकत हुई गहि प्रा ्रसरा सामने हाय जोड़ के, किस जारण हत्तवास । हुन है ्राम अचन में बधा हुशा था, सकट सम्म धुलाय। चेवण हो के चुन्हें छलाए, करो ऋष्ट सब दूर। त्र भनेगा। नाग आस सप्, यह उसका प्रतिकार ॥१४६१॥ ्खद्रा महालोचन चा करके, उसी समय ततखें ।।१४१७॥ / क्सी नमय पर यान करो तो, हाजिर है हर बार ॥१४६४॥ विषा देकर देव सिधाता, में हैं लामेदार 1 ... ह्क विसान गारुडी हेते, श्रद्धत शक्ति श्रवील ॥१४६३॥ गारुदी विया लक्स्य को, देवे देत महाता। विष्यु साहती यह लोने, कर्ष देव उसवार। यसि थार वायस्य श्रवःको, स्मिन्द्रन भनमोन

1- Ber chat gat an al de jagen भी था उनमें इन्याय हे व्हिल्हें है हम्बार ने पूर्व देश में पूर्ण करते हैं बक्ते हुँ कर कर था किया कुछ सम्पर्क कर हैं। कर्ज के स्थाप हम्मा कुछ सम्पर्क कर हैं। कर के स्थाप हम्मा कुछ सम्पर्क कर हैं। कर हैं कर हुए हम्मा कर हैं। कर हैं कर हैं कर हैं कर हैं। जिया कुछ कर कर कर हैं। जिया कुछ कर कर हैं। कर है कर हैं कर हैं जिया कर हैं। हैंग्यान के रावत बच्चे मनती राज्य केन परिय पान क्षेत्र क्षिति है कुंगकान स्वति । पिछ प्रति ने बेरावक की विकार होंच स्वतान (१९७९) । इन्द्रबीत हार्ग सुप्रीव बार सम्मृत्यंक-शिक मन्त्रक में में तीन अरहे, आता निर्मात साल ! ्यापर देना हो निदास्त्र सुने ब्लग आप ११९६०न। विषय हो समने कहा कीत हम करे बादका बीच हरे करा | कहा है हुता...समन बहु रहत होंगे कोत तथान ता १९६८ हैं | ्षाक्रमें (बंबन) प्रकृता॥ 🗸 👢 त्रय-कृष्ट-कृष्टास्त्र हारी, को सहारा साथ १०२ स हिया और समाम बरावर स्टारी हाती। सामाज १०३ स । अस्य केला अस्य करावर स्टारी हाती। सामाज १०३ से अस्य अस्य अस्य अस्य करावर सामाज १०३ से अस्य अस्य अस्य करावर सामाज अस्य सामाज १०३ से अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य सामाज अस वृष्ट्रणा नवा जिल्ला केवा वृत्तरे तम् नामिताम् ।११४२४।। प्रयास श्वा हेक्त से प्रया, श्वा अप अनुसास ।

मिन सीनों के ही जावेगा, असी यहा अधेर । १९४७।। किसी तरह से छूट जावे तो सन में होस अधीर । १४४४।। | भामक्त सुमीप भाग में, जाए हो हुसियार । १४६४॥ ]। योनं। यदि ले गए लुक्स, फिर नया १ अपनी खेरता...... | नाग आस में लागे द्धप्र को, अपर ख़है अधुनीर ।... 🛮 🖟 अरते.तसी प्रहार गदाहा, क्र भक्रण ध्रवरामः।।१४४१।। 🖟 खड़ा समरमें वीर विभीयुगः) समुक्कामको क्रेजा।।१४४०।। 🖟 ख्राहा श्रीजे सम् सेवक को 🖟 सुन लाइक दरसाय ।।१४४६।। मिट क्रावेगी ज़ारी सेना, पुलभर में इसबारा। नो छङ् क्रज़ा जहरी क्रीये, अस्र शस्त्र तैयारा।।१४४६॥ ।।भामएडल श्रीरंसुग्रीव की छुडाने देव की बुलाना।। । अगद् के हित ज़ भकरण जप, सारन हाय उठाय। 👝 । अनवाहन ने देखा तम्रुक्तो, क्राकाचीः चलासाय। 🛫 श्राद कम तक हुन्। करेगा, नमें का राखे ह्यान।।१४४४॥ । मों स्विन्तरी काका, के तद, ख़ुढे छोड़ सेताप ॥१४४४॥ | इकाविमान गारूडी देते, ख़द्सत राफि भ्रतील ॥१४६३॥ | भामगृंदल सुत्रीत कथ है, व्यास्तर हो लाचार,॥१४४४॥ जाग पासमें अंधे हुए हैं, वैशे दो\_्वेख्दरा।१४४६॥ ऽसिंदताद रथमस्त व्हल को,्करसाराम प्रदान ॥१४६२॥ ऽसिंदताद रथमस्त व्हल को,्करसाराम प्रदान ॥१४६२॥ अस्ति प्रकेता संस्तरहा है, व्यास्तरा स्वास्ता । १४६० व्यास्तरा स्वास्तरा स्वास्तरा । १४६० व्यास्तरा स्वास्तरा । १४६० व्यास्तरा स्वास्तरा । १४६० व्यास्तरा स्वास्तरा स्वास्तरा । १४६० व्यास्तरा । १४६० व्यास्त - स्वामी १ सेवा समी घाषकी, भगुती प्राक्त बाह्य ॥१४४३॥ | ⊸बजुटी हानी होख्रुहमारी, हुर्स कुई "द्वंसार॥१४४२॥ | दूर्∹भगेगा∪नांग पास सब, झह असका प्रतिकार॥१४६१॥ ं | थंगर ते था करके रोका, तुर्हि ज्ञाने को पाप 🖯 🙏 चीय 'बहा बाजर क्षेता उसे, अनुसाध राष्ट्राचा केता 🗁 📗 खहा सामने हाथ जोड़ा के,दे किनु कारण हजावास २०५५ 🗒 ्वीव्रा, योतर हुन्ना, ग्रम दृज्, श्रावे राघव, ग्रुस,। श्चगदु के हित कु भकरण जय, झारन क्षांगू जुङ्गय । ्रा विज्ञानाकृत ने देखा तक्ष्यतो, काकाचीः चलाखाय । ्रा अवेन्या हो क्रेंगुउकें हलाय, करो कुछ सब दूर । ्रा प्रानुपुत्र हुम होस को यो, उक्कें हलाय, करो कुछ सब दूर । ्रा प्रानुपुत्र हुम होसा हो के गुकें हिलाय, करो कुछ सब दूर । ्रा प्रानुप्त हैं कि तो यो कि से स्वाप्त । १४६०। विज्ञान । १४४०। विज्ञान । १४४०। विज्ञान । १४४०। विज्ञान । विज्ञान विज्ञान विज्ञान । विज्ञान विज्ञान विज्ञान । विज्ञान विज्ञान । विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान । विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान । विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान विज्ञान । विज्ञान । विज्ञान ् इन बाल से लेकर चलता; लेका तरफें सिधार्य ११३४४०।। ्रिष्टाझा प्राक्तर अन्ने रासाकी, ∉सन से वङ्ो इतसा।।१४४६॥ |्रष्टापित दुइ हुपः चयासर में, र्राजनके खेन ∕सहायां।१४४८।। स्थित होके पहा पवन हात, शुरू नष् निसराय। । जाता। अन में स्था भूसी। में, क्या श्रीताः है। ईसा। ा । विद्यास अचन में अथा हुआ था, सेकट : धस्य बुलाय ११ ०६५। कु भकरण इव हुए ज़चेतन्, किया णहा हो बार ११० ३३६। हो हो हो है विसीपण का जोता ॥ यही सोच सह इंडर हत्ऐ, कार्व गदा शहार ११०१३६। हो हो हो है है विसीपण का जोता ॥ िसिया हमारे लाइ निर्ध सकता, देखा श्राज श्रमदे ॥१४३८॥ 🚤 सम्के द्वाका विभीषण कारा, बोक्ने स्वर सम्प्रहा॥१४४८॥ लाक्सण -भी चिता में -होके, सीचे -दाव श्रनेक ॥१४४६॥ बिन्द बली ध्तुसंस अवर है, नोचे ।रावणः संस् । । । ∫ अभी । दु सन्दे ग्रक सिया। का, 'इोगा ने ब्राह्म के के को को को को सित्त त, सकत हुई निहिन्दे के । ००० | यहा आतः सन हुशा करंमा,के, नांद-लड़ने,में सार्॥ राज्या विष त्व पोष्ठा हुटता करे ता इनसे खुद <sup>51</sup>ं । | 'ध्यांनर्यक्यां रहींचंर- ने तर्च तों, पूर्व सिन्न था'-देव ंक्रान्ती | ींचझा \_देका \_देव्\_ासिथाता, से हैं : सातेदार J ... !! कभी समय प्रर याह, करो तो, हाजिर हें हर वारा।।१४६४॥

रणने श्वास महा अपने, की अपने हमिनवा ११काश। वह तमी हमीन काल में, अपने देक वर्षात । त्य प्रतिक्ष के अन्यत्व कर वह क्षा विकास १९०००। अन्य क्षांत्र का क्षांत प्य श्रम हार्रोप वनी पर, प्रीपा वर्षित प्रमुत । सेव विका को श्रमधीय तम्, प्रीमा किन्त अवस्ति १९३० ।। बाहु न्यारी किन्ती अवसे अन्यते अन्यते वर्षित वर्षाम कामा ।। बाहु न्यारी किन्ती अन्यते अन्यते वर्षित वर्षाम कामा ।। इ अक्षय न बनीय करते, दोश विदेश नाम किंग इसी दुर्शन शिक्ष से क्षेत्रर पत्रा महार ब बाबर प्रथा हो विद्यास्त सूचे प्रथम आव सामुन्सा D. gur iffer fin 2, que un aft fie itongen क्षेत्रकरण की शासत करते, भारती शाक्य सेव। बूब नरते हुन बच्चे हैं। धरिपति बाब उनकार। भीर वाबने पून सम्बद्ध हैया दन क्षेत्रार ११७७११। परिव पान दीया करिएति हैं, हुंसनका सुब्दीन विका एक अध्यक्त वार्त श्रीकी श्री विका को प्रता । १९१६। नित सूमि वे बेहामत हो, निकार होंच हातार है रत बजरी नई चोर विका की, विकार रजने पुर () 10 9 9 11 । इन्डबीन द्वारा ध्रमीन चीर भागंबना,-पानमें (बंधन) प्रवृत्ता !! ge and merch aus stiere ft, ven fich vermit berteit ein को कारते प्रमानित वह रोक्स काल काल ११००० । विस्त केश अने कहा, राह यह दूसान । इस अंतर काल काल काल काल काल १९४२२। इस अंतर काल १९४८। इस अंतर काल १९६ होता काल काल विद्या । १९४२२। इस अंतर काल काल काल १९६ होता है। १८४४। १८४४। इस अंतर काल काल १९४८। इस अंतर काल काल काल १९४८। इस अंतर काल वाल काल १९४८। इस अंतर काल १९४८। इस अं क्या है केत पान ब्यास पूर्व मुख्ये विकास । बाको क्या निर्माल केते क्यो क्या मार्च निर्माण । HE MEN AN EAST THE MITTHE MITTHEFANT MEN WEREN THE WASHINGTON बक्ता नका निकल क्या हुन्य वह व्यक्तिम् ॥१४२०॥ क्ष्मित्र हो काल क्षेत्र, जुल्लीको बेराज १ ५८। आर की बनने कहा के इस करें आएका जीव तरे थ न्या बहुते कामर करोरे हैं आपने हों, प्रकाने कींग निकार ११३०२०११ है अपन हीज अन्त मुक्त अन्त स्थान कर सेटका अन्यक्त ११३१३०१ की द्धा ह्या प्रकारका अपनी, क्षीका क्षा सम्तोर ! पूर्वक एवं ईक्ट से जुना, देखा हुन हुनात । भीता को व्यं कहा हुना, तोच किए सुनात । पोता को व्यं कहा तोच किए सुनात । pet dungen-nichen, weich alle freine to :: || || अस्तिका कुलांच कीर हो, काण कुल मे साम र अर्थ सिन्दे आप कुलांच साम र अर्थ क्यों है विया निकास की कर्म की की की क्यान है। कर है। तुम्ने स्थित होने हाते, वृद्धि-प्रवास आव ।।१४३।।। हृत्या अति क्षेत्राम परस्या असी क्षेत्री बाजाशाका ह न्यारे हैं अन्य कुमीन अन्यद्वात आर्थमन मान गाम है क हिन तीनों के हो .ज़ावेगा, ृतमी ,यहां ऋषेर,।११४४णा ं किसी नरह से,छूट् जावे तो, मृन न्मे होय मुझीर १११४४४। | भासकत सुझीप पाप में, जात हो हुशियार ।।१४६४∦ तीना सुदि ने गए लुंकमें, फिर ह्यां हैं, श्रमती खेरत , सिट बाबेगी सारी सेता, गुलभर में इसवार। नी इन्छ स्थान नव्दी, क्रिये, अन्न सन्न तैयार।।१४४६॥ | ॥भामएडल श्रीरसुप्रीय की छुडाने देव की बुलाना॥ भामपुरुषा सुत्रीत के बाह्न हो, जानिर तार्था १४४४॥ नाम पासमें बंधे हुए हैं, बेरी दो बेग्रह ॥१४४३॥ जिल्लाद स्थमुलल हुल को, करता राम प्रदान ॥१४६२॥ जिल्ला मूम रहा है, त्रार वीर मुहान। कि वहीं पर पढ़े रहन दो, सह जावेर हाप। अधि छोर बायव्य हाल को, हिया द्वेर श्रता राम प्रदान ॥१४६२॥ ः∭्क्षस्ते तभीः प्रहुंरः गर्वाक्षुः क्रुंभकृत्युः ग्रवहायः।।१४४श। │्खबाःसमरमें बीरः विभीवग्रुः, लमकक्षामक्षो क्षेजा।।१४४०।। │्ष्याद्या द्वीले तुमः चेदक को्र सुल व्यायक दरसाय ।।१४४ ्छ भकरण इव हुए. सचेतनु किया श्राह्म होता । ...। यह में विभीषण का जाता। ...। विभीषण का जाता। ...। विभीषण का जाता। ...। विभीषण का जाता। ...। विभीषण का जाता। विभाग रहें। विभाग |||| सिनाः हमारे-लड्-निर्धः सकता, देखा श्रानाश्चमदे ॥१४३८॥ |-सुनकेद्धाना विभोषेण कारा; योजे स्वरः सव एऽ ॥१४४८॥ |-सर्पमण भी चिता में दिके; सीचे-ंदाव श्चतिक ॥१४. शगद का तक जिबु परेता, क्यों कर रावे ह्यान ।।१४४४॥ | में सुविमारी काका के नद, खड़े खोंब संताप ॥१४४॥ | इक विमान सारुदी देते, खद्भत राक्ति श्रतील ॥१४६३। || असाद के हित कु भक्षाण जय, मारन हाथ उद्घाय । , , । पानवृष्टन में देखा तथा तो, क्राकाची चला थाया। ... || स्रगत् ने शाकृरके, रोका, निंह ज्वाने को प्राय ।< ा | जोस अब्दा वानर क्षेता को, अञ्चले प्राया तेल । ा | व्यद्धात्मामने द्वासामने द्वा स्वामी है सेहा सुमी श्रापकी, सुगुती प्राकेर त्राह्मा,।।१४४३।। ्उलटी धानी होय हुमारी, डारा कर्ष द्वासार।।१४४२।। तुर अमेदाधनांत प्रास सब, झह उसका प्रतिकार।।१४६१ | पहनपुत्र तम हु खि क्रोत से , उछले जुन में जाम ॥१४४२॥ | पिता तुल्य , ये लड़े किसीसे, विद्या ग्रुरु कहताय ॥१४४१॥ |-पड़े जीर -दो नागप्राय में जाने देख सरपूर । १४६० वीवर्् बीतर हुआ रामः दल, आते राघव पासः। ्रा |्युडी भाव मन हुआ क्रांभ के, नोह-जुड़ने में सार्। ्रा | विद्यार्गारुडी सह- जीने, ≟केंहे देव उसवार । ्रा नाम मास से जाने इप को, अपर, बहे रहमीर। ्रावणः विच त्वय पोछा हुटता द करे सः हत्ते खुदः। | विषा ! देका देव | सिधाता, में हैं ताबेदार 1 ! !! े कामी समय पर याह करो तो, हालिर हे हर-नार।।१४६४।

दो सीता किर हम कुहते, हेते बला थिकार ॥१४०४॥ | सुनके साध्माण कृषित हुए-क्यों, धूथा रहा चिकाय ॥१४१३॥ | सावण योर विभीषण दोनों, सहते सस्य चलाय ॥१४२३॥ | है कि बार क्या लाख बार हम, कहते साफ प्रकार। तेते घमको से नहिं इरते, गैदङ् ज्यों समकाय ॥१४०१॥ कहें विशीयम नावण से यों, क्यों इर रहा दिखाय। वृचितः मर्द्वीहत्ताः भाई को, अत्र कृष्ठ कोसे कोख। पूरत उतारूँ सीस स्वन्न से, भूले सभी मस्रोल ॥१४०२॥ त् कायर निष्ठं की सरस्त, सुसे रहा समसाय ॥१४०॥॥ 🖟 पो ईष छाडा दीने सुनको, सनपे प्रारो खराम ॥१४६६॥ | श्राप् अस्ट सुमीच उधासं, बंदे २ घनचान ॥१४०५॥ हुन्भकरण को नागपास में, चीचा राघच राय ॥१४५५॥ 🎵 सूजा घन तक नहीं पोछला, हित्र भी रहा खुवाय । 🏻 श्राजाङ गा फिर लेका में, जो सुन मानी बात । । तब तो रावण खप्त उठाई, उधर विभीषण वीर। रुडी जिरते प्रा तक ज़्वाला, प्रकटा दिलमें द्वेप ॥१४००॥ सिया न दे सकते ग्रुम जाकर, में दे शाद रास। थाप विचक्य कहनाते हो, रखो नीति मर्याद ॥१४१८॥ ॥ इन्द्रजीत और क्रम्भकरणको नागपासमें वाथना ॥ हिन इप होगा राज मिटेगों, मत ज्यादा की तान ॥१४२७।। | भाई २ युद्ध उत्तीमं, नसाय का श्रमसान ॥११०७॥ भाप देसते । रह जावेंगे, करो. स्ट मत बुढ ॥१४६६॥ राम लखन धन पैर धरेगा, रहे म प्यारे प्राया। श्राज्ञा सीस इठाक' सारी, सेवामें दिक रात 1,98६४।। | दोनों योप्टे लगे सुद्ध में, चली तेज समसीर 19४०४। निजवचनेकीवर्यो नर्हिकरता, श्ररे? श्रथम नर नीचा||19५९४॥ बा बन विन तरम रही थी, रही सुम्हारी चाह ॥१ : इसा | इन्द्रजीत बह सुम्मकरण भी, पटे पराचे हाथ ॥१४२१ । ||है| १ निन लाल कर इन्द्रजीस यों, बोला सुन बनराज रे ॥१४ १ १॥ भील जगली १ मेरी कम की, देख गद्दा था ताह । | फुगफरण से लडते.राष्ट्रबर, भापनी खर्फि बताय ।।१४१०।। उसको षोध शिया बजरगी, धरा राम की जेल ।।१४२०॥ राधव थलमें हल चल मचती, जबके ग्रखः कठोर ॥१४०६॥ े हरय देख घनवाहन तवतो, विकट रोप में श्राय ॥१४१६ क्र सकारण ग्रह इन्द्रजीत भ , हरे या मैदात । । १४ थर लाप राषय टल मे, पिंहरा दिया थिटाय । पटे भए। भड़ें ज़न कीच हो, त्यो छना छन म.ए.। वर्ग रहे हैं दोनों याज्य, करते रोव करार ॥१४० .।। भूज गई जब पृथ्वी थर थर, शक्ष संघ की धार। निश सेता का छाल भयकर, देखा लंकामाथ। विभीषण पे शक्तियाण बोढ़ने का रावण का । स्ता छपना भाव सभी के, डाले पग जजीर ॥१४१७॥ | खण नामने लंदे ष्यरल हो हन्मत समका रोल।, भामपद्भव के द्वारा उनको, दलके दिया पठाय | जय लप्मय ने पयन तीरमे, काट टिया श्वामान ॥११ ६॥ रन्द्रजीत को नागपास म, यांघा लचमण चीर। इन्द्रजीत ने वीर लखन पं, छोदा तामत बाण। शलप र है नाम सभी का, देखो राम पुरान ।।१६१२॥ ऐमें दोनां दलके मिलकं, खड़ते थीर महान।

पान प्रतिष्ठ हो जातो, साथ उन्न कियून । कियो भी साथ त्रण वर्षपान महाकष्ट । वर्षपान पर्वापान महाकष्ट । वर्षपान पर्वापान महाकष्ट । वर्षपान पर्वापान महाकष्ट । वर्षपान पर्वापान परिवापान पर्वापान पर्वपान पर्वापान पर्वापान पर्वापान परिवापान पर्वापान पर्वापान परिवापान पर्वापान पर्वापान परिवापान पर्वापान पर्वापान पर्वापान परिवापान पर्वापान पर्वपान पर्वापान पर्वापान पर्वापान पर्वापान पर्वापान पर्वापान पर्वपान पर्वापान पर्वपान पर्वापान पर्वपान परवापान पर्वापान पर्वापान पर्वापान पर्वापान पर्वापान पर्वपान पर्वापान पर्वापान पर्वापान परिवापान पर्वपान पर्वपान पर्वपान परवापान पर्वपान परवापान परवापान परवापान पर्वपान परवापान परवापान प ।। कि ब्रमेश का शोश देशा अब खरीर। » (! हिसास प्रता प्रतास से, प्रमास महा अलग का अलग ।१२०२३।। सह विचार स्थानिस् । तुस्के दिशा हुस्य स्थाप ।१३२३३।। सह विचार स्थाप स्थाप स्थाप ।१३२३३।। सह विचार स्थाप स्थाप स्थाप ।१३२३३।। कि मैं हुए सबसे यान या, त्यों शक्ति स्वर बार ११९११शी ष्यते देशी बाराम्य स्वयते, मानस्थाय द्विताय ।।१२४०। यस विशास श्रामीय स्वयते, पीरे तीफार मास । पंता अस कर केश राज्य पर क्षणांच पर दाज बदार राज्य को अंग्ली । भाराना नहिं जान ।। वेदन नोने को लाको केंद्रों कीम स्थान तेश रा। व्यन्त्र बन बन बनती काता, रेक्ट ही वेनाव के११४५म विका मुंबी हम रख गर में, तेरा दीरण 'चेष ।१२१था। विका मुता कर भाषा आषा 'च्या है करवार। तेरा किरण जम मित्र किं, वरे हुने कर पान्त ।/१४१०। माबिर रावब सच प्रतीमा के के वाम महाम। जिला विश्वप सम्बन्ध क्षेत्रक कही क्षमारा संस्था है : निय बनावे बाम दोष्ट्रे, उसके सुब पर भूव ११३२५१॥ वना पुने दम बात विभीषक, कमी व कोने मूल। !! खस्मछ पर घन्तिशास का बोबना !!

व्याप्तिका में प्रमुख्या का कारणा। विषय का मिल्या में मिल्या में मिल्या में मिल्या में मिल्या में प्रमुख्या में विषय में मिल्या मिल्या में मिल्या मिल्या में मिल्या मिल् 

```
थिष घेड्ना हदय बढ़ी श्रीत, शिष गुप्ता थानंद्र,∥१६१म। | झुदा सुके निर्ह पुत्र,स्रात क्रो, सिंह को हुँह सुकाय ।|१६२म। | एक इत्ता स्वानुष्ट समुफ्त को, क्रिर है चेटा∵पार ।|१६३म। ,|||
                                                                                                         केंने हुटे शांत वृश्व से, खर्क ह्वा है तंदा
                                                                                                                                              जिंदा यदि वह रहातो मेरे, वीं फिर पास इताल ।।१६१७॥
                                                                                                                                                                                  सदि लहुमण का हुन्या खातमा, सिद्ध मेरे हो कृज्।
                                                                                                                                                                                                               उनके जैसा बोर नादुजा, नाहि पुषा में भाष ॥१६ ६॥
                                                                                                                                                                                                                                                  म्या १ हुल देतं होंगे हुरमन, करके बहुत ख़ुराहा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      पड़ा दुर्खी के कारापृष्ठ से, कैसे, झुन श्रामद् ॥१६१४॥
के भकरण की सूड़ी दूया है, निगदा सेरा काजः।
                                                                                                                                                                                                                                                                                  घनबाह्स भा पड़ा, केंद्र से, सेरा ख़त्य समाज ॥१६१४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                करो प्रमेछी जाप भाव से, हो संब खुल के कोष ॥१६ ११॥ | सेरा लावा कहा सिमाया, जिया किसीने खोस ॥१६२०॥ | स्पाद्य हो फभी शोबसे, काली सिया विचार। | बोली है मियतम हाल खुनाकी, क्यों सूले हो सान।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 डुब होता यदि, यही हेड्य में, इन्ह्यीत सुन मंद्रः।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               खंषमण मारा एक बायमं, पवल शक्ति का बार, 19६१३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ह्रबर् द्यानन शक्ति लगाके, पादा सोद श्रवारः।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               क्ष वृद्धमण्यी स्वर मिलेगी, यही भाव दिल आर,॥१६१२॥ | देहर मो, त्यारा चंद्रग्रु, छुपा टिया किस ह्यान ॥१६२१॥ | येदा होते ऐसे सुत को मारा वयों ने गिराय ॥१६३॥ ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                प्रादेश के पहले लड़्सण, हो लावेंगे द्रीक। हो हिन्दे संदोदरी, खबर यह, अल गई, सब रंग। राहण का कर्वथ हरा, है, उसका काल बजोक,।।१६१०।। श्राली पति के पास सुनाती, काम हुआ ले हुँगः॥१६१६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         राघि मिलोगे राम ललन से, बरिये मन सन्तोष । ्रन्तामी हुलाको , छोड़ चित्तसे, घरो थाप सनीप ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ॥ रावण को मुहोदरी का उपदेश ।।
                                                                            हिसको प्रिथनापत देने कैंसे, समक्षा तुमेने लार ॥१६२७॥ सह श्रापकी पिजय बने यों, अतिपत्त जपती जाए ॥१६२७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              दुष्ट्र श्रकेले ने लाखां का, श्रीष्ट्र किया संहार ।
दिया निमीन्या धोला सुनको, इट किया बेजार ॥१६२३॥
कहती मंदीदेरी नाथ १ में, पहले से समकाय।
                                                                                                                                                                                                                                                        शाम अनुधित कुवंथी ब्रनते, बहु है नोति साथ ॥१६२४॥
                                                                                                                                                                                 वीर प्रशंह लाए नानी, नया नहिं हो हुल टाय ।।१६२६।।
                                                                                                                                                       हुजत श्राप रामार्ड मारी, सब जन दे, ब्रिकार,।
                                                                                                                                                                                                                        पुतिवृता नारी की जग में, श्राइ । हुने कहताय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 निंग -पिटारे हाथ न इालो, देगा प्राय गॅवाय-॥ १६ २०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                            पुरुष पछाड़ेगा हा, जिसको, फुक न समभो नाथा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 पुती विपदा कभी न देखो, हुआ पुर्ण सन खेद ॥१६२२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          अय राणी, हरसन ने उनकी, पुकड़ किया है कैद।
                                                                                                                                                        कहती मन्दोदरी पियाजी, इत्छा सो दरसाय।
धर्म पितृहत्त से पाल्गा, पतिपत्र से सिरमाय।।१६१६।।
                                                                                                                                                                                                                                 जैसा साई वैसी त है, निकली कुल श्रागर।
पान पाता त्रिया चरित का, देखा दृष्टि, प्रसार।।१६१४।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ्डमको तेरी थोक बताज, दू पटरायी ताज।
जिही जयतक हुख पावेगी, देख करू संग्र काज ॥१६३४॥।
                                                                                                                             कृष्ट आपका देख न सकती, प्रवत प्रतापी श्राप,।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  वह तो हासकी श्रम्छे लंगते, कितनी बार सुनाय ॥१६३३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    खटक रही तेरी चालां में, जब की सीता थाय।
त विषयों की प्यमी होती, सीता थाड लगाय।।१६३२।।,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ति सुत कायर ने सारा, मचा दिया मुक कोल ।।१६३०।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      राम सिया को करें प्रशंसा, कायर, हमें बताय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 रावण कहता अरी बदरी ? बोल रही क्या बोल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         सीता देवी बात रहेगी, मिटे दु ख हद्वेय ॥१६२६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  थब भी धनितम प्रपता धन्छा, सोचो श्री लुकेश ।
```

ा से सार करा होता पर हिला करा कर है। है। है सार हो सार हो। है सार कर है सार हो सार हो। है सार कर है सार हो सार हो। है सार हो सार हो। है सार हो सार हो। है सार है सार हो। है सार हो। है सार हो। है सार हो। है सार है सार है सार हो। है सार है सार है सार है सार है सार है। है सार है सार है सार है सार है सार है। है सार है सार है सार है सार है सार है सार है।

```
हिंगा तीयकार्या काळाटा, सुख़ी हुष्त सव 'कोमः।।१६७८।। | कृह्णहालु (शुम मो ऐसा, ' जर्जका सुर्व श्रावित्ररुटं)।४१६८८। | मेरे-'सिरके-ताजे-कहाथो, 'शायां दाने दानीर ।)१६६६।। ||||
                                                                                       बेस लिया कन्या ने जबसे, मिटा सुभी का रोगः।।। १३३०। जलाँ प्रभाव देखा भरतेथा, 'प्रमेश' गुर्यों का कन्य । १७८०० विक तक जिटा रहूँ चहाँ अत्तर्भ नहि-उपकार'। १००००।
                                                                                                                                                                                                       ्याभे रहा जिस दिनमें पुरक्षी, इयापी होती। दूरा मार कटा पीर कटी चीट सिकासब घाव सुकार्षेट्र केसार्र्य तेन मार्याम मार्थित सामार्थ केसार्थ केसार्थ तेन मार्याम मार्थित सामार्थ केसार्थ केसार्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     हिंगासेघ ने हाज श्वनाया, शुक्त श्व प्रियंकर नार ।।। "४६॥ वह ज्ला छोटा देश अभी में, - हुया निरोगी देश । १०००॥ । १०००॥ । जेसेट्टा को लेने वह जल छोटा देश अभी में, - हुया निरोगी देश । १६००॥ । १६००॥ । जेसेट्टा को लेने वह जल छोटा का अभी में, - हुया निरोगी देश । १६००॥ । जेसेट्टा को लेने वह जिला श्रीर
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   🖟 मामाजी भेरे खुनसे, पूछा 🚅 में वस्ततः ॥१६७४॥ | स्वष्छ हुन्ना में छोटत जलको, वहं श्रीधध्यक्तीर ॥१६८४। | भाई भीचा सुजको ध्वीचे, जराजस को धिक्यात ॥१६६४॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    है || | वहा विहीन वह पदा पथ से, 'वटा चला नहिं जाका।। रही। हुको सुसोकारोग 'क्षमुन 'क्रट, 'ईयांका श्रुस नामार्था अस नामार्था अन्तर्भ वन्न कर्माने, भावन दल हुर्याय । । रही।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       भी। - न्यार्था मधेदकः का हाल्।। उत्पार ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              िर्माधी जनपद्में फेलाईकृष्टर पुर्ने निर्दे खेरपार्थ्णशा | प्रकृदानीर प्रभाव सभीमें, पूर्व होतं सब याश ।११६८४। | पहन्ते जाशो। भरूत अनु में, ज्वनता काम-तमामं।।१६१४। |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ∭िसके होसा प्रवृत्तदेव ∺सो, । तहके ⊬म्मर-अफ्टोरः॥१६७३। | अस्रित से भोन्यधिक गुग्रोकर,आहि-महिमाः,कार्पारः १६८३॥ | जायो 'जलदो क्रगदक्विप्रित, अगमडल हनुमीन ॥१६६३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ्हिंखनेष की ज़नती साईं), हुव्या होगका-कवा। '८ प्राणी साम्राजी⊾से !किशे वाचना, -हुक्ते ! डिया विहासीर/ ।। '८ प्राणी हतने दिन सेवक श्रेष्क्रेरे, 'व्यव हुम' होते- आत्र्या !ं '८ ्राणी
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          || उसे नतात खोन्हुष्ट जन, 'दे हुरूनेषहुखाधोरा। १००ऽ।| प्रकट सुरुव-की, यही शु जिंका। स्मान नोय हैं सारे । । ' ार्डा| बात सुन्दि जल-की≾सारी, करी काम -श्रासान । '' १०४०|
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सबिकान ृसे। प्रवेशकान क्रांकुट मकरा क्राइमें क्रेरणा राज्य का क्राक्किक से होता सबको, 'मनमे यति विश्वासन क्रियो विश्वासन सेखिकि महें क्रोन क्रों यह काम । ११९
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उसपे पा हि चर्ते प्रक्षिक जैन, प्रक्राती प्रदर्शया । १६७२।। | दयस्थ स्रुत लच्मणजी होंने, पतिबर गुण के धाम ॥१६८२।। | लिए।सभी की पाम- स्रुलाके,- वोले--तव प्रेश्वराय ॥१६८२॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |||| मिर्तिमा आधोदक्षणको । पूर्वी, तद्याभरतेयाँ सुनाय ॥१६७०॥ | जर्षा कृषीय अधानहर्षिक है पे, अनीरोगी जिस्तर ॥१६७६॥ | जरता क्षेत्र रोग अनेटेगा, कोदो-श्रन्य उपाय ॥१६८६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भितारोगी होता पग-में, व्हीसी-नुर्हि सम्भाल-॥१६७१॥ | उम्र तपस्या ईस<sup>्ट केन्</sup>यानें, टेक्री<sup>ट पु</sup>र्व भेंचे में यो॥१६८१॥ | ऊद्ध-भी-होगा-नहीं याद-में, समकोश्रसक्की बात ॥१६६१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सिंदेगे । का क्यापारी व्याया, स्पञ्चरसे वह चाला । । १२००० | सुनिवर बोले मोठी वाखी, प्रकट झान दुरसाय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        िंहुई निजेगी पेरी काया; जब सें श्रवरण पायन कार को नाम वैशल्या क्रवा उसीका, समितज्ञ कुण्यामार हो। शत क्षेत्रभ है तुरस भरतको, लेखो श्रन्य बुलायनों कर्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ्रा ३ अत्तर तिस्तर तिराज्य कि प्रकृतममय के स्वाध क्यारि, सायभूकि श्रयणगर-ारि 'ां कोई भेज़ो झतुरः विस्तरणु, जाय-जहाँ भारतेश ।।ऽंट ऽत
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इसका कारणा पूका' सुनिसे, ेदीने ग्हेरायु ं टार नां१६८०।। | लज़मण क्री न्याधी मिट लांचे, देखी द्रव-कांदेस ॥१६६०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 देर नहीं करने की स्वामिन्! । निकल्! जायगी रातः। । । । । । । ।
```

तकार की माने बाते, की जा ह्वाना || १९०० | ज़िला कीएड के किस्तों, में हु खुबर कुछ ||१९५५।| वसी कुष कोमत बाते, सको किसी किसा || १९०० के कार्यों हुक्कों, में हु खुबर कुछ ||१९५५।| वसी कुष कोमत बाते, सको किसा किसा || १९६६ के कार्यों हुक्कों, में हु खुबर कुछ ||१९५५।| वसी कुष कोमत बाते, सको किसा किसा ||१९६६ के कार्यों किसा के कार्यों किसा ||१९६६ के कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों के कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों विका तम के क्ली-क्ल में, ब्रुटी कर की में बाब । विका तम के क्ली-क्ल में, ब्रुटी करब का काल ।।०६०२।। liter or ge eta upp if op at it it my Nagwell मी ना प माना प्रीता वना सन बा का दार। the first all Martelli, an State for alle Mittelli म तो सन प्रमुख्य एमस्, कन्नर् में निवतर आ१९०३।। बाब मत के बात्में बाद, दिन बर्वेया बाद । रा शास्त्र पत्र पूरी पत्र में रेख धीर अपनार। A SE IN CREEK & STANSON AND WALLANDS it, fent appet be ift faul! बारी क्षीरकी बाँड विब्रीको, महिबार को बेब्रुट शहररशा रेषर समाप वित केंब प्रमेकी अपने विति उपनात । ।। प्रक्ति ज्याप वित्त अविमयक्त का काना ॥ क्यां को क्या के की राम्से की की । १९६२।। मेरा शील व्यास्था है, शीम ब्रॉव मस्त्रात । का मुख्येन विकालक है, क्योमक काता हुए ।) १११। या निका वर्षा है अपनी कारों हम देशवा । सेव नव समित प्रकार बचती तीवा कर विवास । ा दान हाने प्रतिकार हमार हम का खुम्म ।। वर्ष प्रमुक्त का खम्म को आग कर कम । वर्ष प्रमुक्त के आग कर कम । वर्ष की की कहा करों, करा कर कम । हम जीकों की कहा करों कर को अकार ।।। व्यक्ति रवने गाँव पन्ना प्रमे किना गार ।। पा वन कि पानी पन्ने प्रीवस्ति वार ।।। पासकी श्रम बार पूक्के, हुया प्रथम में क्षेत्र । वारी क्षेत्र श्रम क्षित क्षेत्र स्थान में क्षेत्र । पानी में संबंधित कांत्र का लांगानेकत क्षेत्र पान से पानी है सिवान भानकी, जिसका से हिं तेन् मेरी श्वयक्षा विकास सराक्षी रश्चमर हो क्षम, प्यान राम प्राथ में बाहर उसने, जोने कोनी बाज

| विध भगनी में प्रज्ञिती की, देवी में सांचात। महायक्ति सुन नाम निक्याता, करती श्रति उत्पात।।१०२२।। जिस पायो के में नगजाती, रहेन उसके प्राया। किन्छ वैशक्या देख भगी में, ताप विकट बलवान ।।१७२६।। परिकट्ट वैशक्या देख भगी में, ताप विकट बलवान ।१७२६।। परिकट्ट वेशक्या देख भगी में, ताप विकट बलवान ।१७२६।। परिकट्ट वेशक्या देख भगी में, ताप विकट बलवान ।१७२६।। परिकट्ट वेशक्या देख में स्वास्त का, देख गई धरीय। प्रविद्या का प्रत्य तपोवल, देख गई धरीय।।१७३६।। प्रिक्त सहा नहिं नाता हसका, देशो सुनको छोत।। परिक्त हों नो वेबन सरा, हसमें, सुन नहिं होप।। परिक्त हों नो वेचन सुन, करके प्रविद्या ।१७३९।। परिक्त हों सब्द लोग उसीको, गई श्रिक हामाय।।१७३९।। परिक्त हों सब्द लोग उसीको, गई श्रिक हामाय।।१७३९।। पर्वित्त के उन्ने जीती, स्थान निजी भगजाय।।१७३२।। ज्रुती देत उनके जीती, स्थान निजी भगजाय।।१७३२।। ज्रुती वंत उनके उन्ने जाया, देते धाव रुक्तिय।। पर्वित उनके उन्ने जमया, देते धाव रुक्तिय।।।१७३३।। ज्रुती स्वान उन्ने उन्ने तपाया, देते धाव रुक्तिय।।।१७३३।। ज्रुती स्वानी। हम निर्देश सम्सुल राम। स्थार तजके उन्ने जमया, देते सम्सुल राम। स्थार निजी कारामा।।१७३८।। स्थार निजी सम्सुल राम। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पहाँ कोट क्यों, क्यों! रखवाले, खड़ी तेन्य सब धायः! वाला रूप रसाला क्यों कर, रहे सभी हर्पाय ॥१०३१ मींद श्रवस्था क्या है मेरी, या में स्वम निहार। अभे गोद में क्यों ले केंद्रे, करते कीन निवार।।१०३६। पड़े कमीं पे सुंद्रित होके, समभा सुरहें निपात।।१०३६। मेधसोण की कन्या धाकर, दीनी विपत निवार।।१०३६। मेधसोण की कन्या धाकर, दीनी विपत निवार।।१०३६।। इसमानिहक योद्धा,मिलके, मिला दिया संयोग। १०३६।। इस कारण हम खुरी मताते, चुला सभी सुल नूर। एवर्वित्म श्रव हुया आपका, रावण देख, करूर।।१०४०। पुनर्वित्म श्रव हुया आपका, पुलय हमारा तेन। पुनर्वित्म सम्या का तयुत्तो, कियुत्र जाते हुला।।१०४०। पुनर्वित्म सम्या का तयुत्तो, किया सभी हुख हुर। भन धैराल्या राजक्ष्मारी, केया सभी हुख हुर। भन धैराल्या स्वाश्रो, मेटी जग धन्याय। क्या धने सिया सुलीका, अय लच्मण वर राय।१०४४।।                         |
| सिंह जैसे लक्ष्मणजी ठठे, लेकर ध्रमुप कमान।  खका से रावण का देग, लगता प्रय समयान ।१९७४।।  पवण ताज गिराता प्रग से, ध्रमानित कर प्राज ।१९७४।।  गात मियाका हर्ण करेंगे, पग में सीस मुकाय।  गात मियाका हर्ण करेंगे, पग में सीस मुकाय।  गात का परला राक्ती से, हेंगे प्राज दिखाय ।१९७४।।  राक्ती का परला राक्ती से, हेंगे प्राज दिखाय ।१९७४।।  राक्ती का परला राक्ती से, हेंगे प्राज दिखाय ।१९७४।।  पहिले वैराल्या को परणो, पावे वह झाराम ।१९७४।।  विकासी हे पूर्ण स्वर्धी, सानो इनकी कैन ।  गाकि विकास से स्वाह कृराया, कन्या प्रक हजार।  विस्मिण के जीवित पर पुनः राविणाका द्रमार लिखा के भगी दूर से, क्या करना महाविर ।  शिक्त किखा के भगी दूर से, क्या करना महाविर ।  शिक्त किखा के भगी दूर से, क्या करना महाविर ।  शिक्त किखा के साथ साथ का नुकतान ।  प्राक्त किया देखतो, लस्मण का नुकतान ।  पर्ण भरोसा था की मुजको, रहे न लक्ष्मण जान ।१९७५३।।                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सार परपाल तार पर करें को पार कार १९००   परि विकास कार कार करें के पार कार कार कार कार कार कार कार कार १९००   परि विकास कार के पार कार कार कार कार कार कार कार कार कार क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| विवास मार्थी करा से स्वास्त्र से साम स्वास्त्र से साम साम से सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हों, क्षेत्र व्यास्त हों, क्षेत्र व्यास है, क्षेत्र वास हों कर तम कर्म कर तम तम तम कर तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| He at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्रवा के स्थान करें के स्थान करने करने के स्थान करने करने के स्थान करने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ति विद्याने के स्वाप्त कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्त्र का स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| त्य करती हैं। यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| द्राप्त का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वाले वा<br>प्राप्त करा करा करा करा करा करा<br>पहुँच करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ती वरावा<br>को तिथे<br>को तिथे<br>को तिथे<br>को तिथे<br>को तिथे<br>को तिथा<br>को तिथा<br>का तिथा<br>को तिथा<br>को तिथा<br>को तिथा<br>का तिथा<br>का तिथा<br>का तिथा<br>का तिथा<br>का तिथा<br>का तिथा<br>का तिथा<br>का क |
| का प्राप्त कर के किया किया किया के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| द्वार । १९ वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| संस्तानम् ।<br>स्थानम् ।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्बान्।<br>सिम्।<br>सिम्बान्।<br>सिप्।<br>सिप्।<br>सिप्।<br>सिप्।<br>सिप्।<br>सिप्।<br>सिप्।<br>सिप्।<br>सिप।<br>सिप।<br>सिप।<br>सिप।<br>सिप।<br>सिप।<br>सिप।<br>सिप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

क्षं राम् ज्य क्षाच बीन क्षे ख्व क्ष्म बुक्स्य गर्भ सर ही राज श्रम्य का छोड़ा, धरा हृदय श्तीप ] । कन्या लेना चर्ष नहीं हम, नहीं निर्धी ये रोप ॥१७६०॥ पुष्र,तम बसा नहीं भुभागों, चित्तामधि हो हर।।१७६८॥ भेरी कन्या आप व्याहतो, जो होतीत हुनार। हा । जास्त्रण आप आप रहा कार्या के होगी हाब प्रक्रीत ।। १७१२।। अप्र तो स्त हो सक् स्रुच के होगी हाब प्रक्रीत ।। १७१२।। क्ष्यराज लका का भूता, विश्वय सुर्थ जबान है। ।। घुट बावेता चन र फिरना, धनी श्राप मिहमान ॥१७८॥। क्ष्म नृति चार लक्षा जना, जीम नहीं लावल्या । १७८६।। ण ुनार्षे हित्ता कृष्, श्रष्टु. क्या कहें बुन्तिये ।।१७८७। | बिश्वविज्ञेता वह कहलाता, तिसिंग भगे। सङ्ग्राचस्य ॥१७६६॥ माफ् खिया में। प्राक्ष प्रान्ताः बात् करो। मुजर 🕕 🖟 देखा, होगा मेरा, जुला) दांबी नतुहीं, नरेग । । । मुझ बताता मागं हुष्का, श्रीप अता जामात ।। १०५४॥ शरग्र हमारी तुस थानाश्ची, सुधराजात सब काल गा॰ण्यशा | फिर जानेंग्रे. हम ⊥लकार्ष, 'श्वापः रहो। निर्भीक ॥१७६०। | आहिराकाला प्रकाः देकर, श्रीधक किया श्रिपमाच ॥१८०२॥ कित प्रावकी हत्का हो तो, देता छाणा प्राव । . . . | प्राव अर्चा अर्चा का सीताको, दे दो हमको ठीकत । हा | किए सीकहर्ता दूत चहा आ, क्यूठ वक्द हतुमात । हा । बातुः कोड् वो अब संगीता की अहर्दे प्रवासी बात / १८० १ बिद्यकते बात्तं भवता दहा । तत्, । जेस । क्रुटा -होन ॥१७६७॥ त्रात्रया वृज्ञके आयो, सारे(। हारे स्वरन्दध्द्वरह ।। १८०० ।। खन्नाःसापके . धिस्य\_पानः ही ; ज्यों । बाल्का नादान ॥१७६३ । डमों न छुड़ाता (यदि बलाहोतो, अमें न उसे विक्र खेंद ॥१८०० वधुनु हरासे क्यो भागा था, श्रप्ती पूष्ट द्वाय गा १७६६॥ जावन अहैं । स्वयद्वा ( भ्रत त्, ब्रोज़ धा तस सोल । ४ ४ ० । लिइस्या जिंदा हुइ। उस्रोसे, समझ रहे. हो बीत ! १००१। जिरा त्रमको कभी म् छोहे, । छोड़ो उन्ने क्रि । १७६४॥ ्यांत नहासाता, बढ़ों अहलाता, अला स्थों वज् प्राय ! . . . . . . . . सूर्य समय बर्ला हिप्र जाता, एसा राष्ट्रण राष्ट्र ॥१७१८॥ एक त्रिया-द्वित ्यांण रामाते, श्रेतुन अज़ी ज़केश।। ६, ५६)। जिन्नके प्रयारे नन्त्रण भारे, अपने इसारेश केंद्र 11 - अ **क्र**ना के ज़मा श्रुकी देता, 'विष्ठ - २-के श्रासाया /' - । क्कृत्वाण्या, वर्ष्ट्रत जामसे, दोक्क इस विद्रान्॥'८ ८'। िर्म अधि मित्र रावण की यय लेता। त्रो भगड़ा सन भिट्ट सकता है, सन्ना यही उपायः॥१८०४॥ अयाया सीधा रावण के दिंग, कहा स्रादि से अन्त । जिता शेषेत...में ८ प्रताअर्षे की, अहे बराये प्राथत 💎 🖁 . श्राधा त्रयां कर ! करें। जे श्राधा , स्रीता दी निहे । जास । 😅 🕒 पहें ऐक्.। ही। 'सभी\_ प्राहे,' ये., समें। बात श्रज्ञातः ।। १८०७।। स्राप्त सित्रता करोत्यामाने, मिरता क्रष्ट करोर ॥ १८०६॥ मत्री कहते। सिया मीपुरी, राष्ट्रं चट्टेन खास्र । ३८८ । सुन के ज़लती जान त्य्याचन आया आखिर तात ॥१८०३॥ ज्ञजता जोर ज्या नहि सब तो, किर वया दिख्टन आस ॥१८०१ क्रिंसे जीते रामु लखना को, र्रानक्ले श्रिषक समाय ॥१८०८। क्ति.भी रावया हुया को झारा, सुन कुरो की खारा । 🕮 🕛 निया बुराने से प्राप्ाडो, आप अधिक हुल श्रोत। इं २०१ क्ति। सत्री / ध्राव क्या काजा जो, पूर्ण ख्रेने सब धारा॥१८०४॥ फिराभी जो थे। यशने 'संत्री, बलवाए सन् खास।। '...।।

बार हमारी हुम, लेते हु, खुर नहीं इनुराज ॥१७६१॥ । प्रायमुङ्क र न राजाको दिख्लादे जो हुछ ॥१८०१॥ । अरा न त्वमण अहा जीवता, अहती कैसे जान ॥१८१०॥

| यरिष्ट्रत् । कहंद्र रावण । से , , ज्ञात सही अध्वनाथ ।। , । । ।

विजयाश्रमं वा शक्ती हो आहे. सुधा सका नोंद काज ।। \_ ' ; ।।

नित्य मिहाहम खुगला,शापनी, करो इत्ले हित राजा। - १ ।।।

भी तो जाता कर कि के जिसमें कि जाता ! !!! प्रभव की किया है जहां है के मुक्त का क्षेत्र का अपने का किया के स्थापन के स प्रतिके में सर्व की भी क्या की सहिता, शुक्त का विकास के अस्ति का प्रतिकार के अस्ति का प्रतिकार का अस्ति का अस् शिक्ष के से का इंडर की कामी की प्रतिकार का अस्ति filled the the state of the sta I WERTH THE THE SALE AND THE SALE STATE OF THE SALE OF ten if min fer jebet giete feiten nenten zu au.) कार्यात है के स्थान मिलान के अधिक कार के राज्य कर राज्य कर राज्य कर राज्य के स्थान कर राज्य n vort ein film gin gibe järst ja ja kiki sik kolocki innafinia hale tina siis iid järk iid ii seinest innesti pint iid järk tud निक्ष क्षिण्योत्तास्य स्थाने स्थितः क्षेत्र स्थाने mar beiter in fant fan Der et er er 118 badte 128 AN MILTER / 3 क्रियां श्री क्रियां क्रियं क्रियां क्रियं क्रि House the ment and "Vary they the man the news कुर्याच्ये सोतीय जायते, कुत्र बराजो अक्ष्या १० ०१ ACHIT Ser Ser Ser Me, and and after fline fil fert wie b mit wit auf de fie mitt 10 feil Beentif nink nag tophit ist mit nit nit ton and the समार करा यो जिलेस होते, प्रसाय आहमा काम १३१० राज tie tasa kada tain famayirah masinaha masinaha ्तित्राक्षात्रकत् स्त्राच्यात्रात्रम् अक्ष्यात्रकाः व्यक्ष्यात्रा । १००४। tine bei gemein D'are But auch ileabit ster till såke i tilke "tilkeride (deke ille tille क्षान क्षये अन क्षत्र ज्योको, त्राको क्षत्रो-केश ।। १००३।। gire imme it meinent, granen ibn i. mireteiligi setterny gutgenefing agra be be it

| मी से श ल प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रश्ल रहा तू राखी की ये नेशे पटनार। प्राव छ जाता जरे घरपे, मार मार फटकार॥१८३६।। विशे पक्डी ख्व धुमाला, हेता लास प्रदार। तमी रु.न फर राखी कहती, जुनली श्रय भरतार॥१८४०।। रामचन्द्रका प्रगद दुधी, नीच चीर चग्रदाल। उन्ने पक्ट क्रर घर ले जाता, सुनता नहीं सवाल॥१८४१।। स्ने पक्ट क्रर घर ले जाता, सुनता नहीं सवाल॥१८४१।। इसे खींच सहिलों से लाया, पटक र दे मार। प्यारी मंदीदरी शापकी, करती श्राल प्रकार। १८४२।। हसे पपिका वध करने में, लोनी मोन सहाय॥१८४३।। हसे पपिका वध करने में, लोनी मोन सहाय॥१८४४।। हसे पपिका वध करने में, लो चाहो सुन खेर॥१८४४।। हसे पपिका वध करने में, लो चाहो सुन खेर॥१८४४।। हसे पपिका वध करने हमा। सावण को यों वचन सुनाए, हिमा नहीं लवलेश। प्रवण को यों वचन सुनाए, हमा नहीं लवलेश। पावण को यों वचन सुनाए, हमा नहीं लवलेश। ज्ञान श्रवाहित धरा लंकपित, पूर्ण हुशा तब जाए। ज्ञान श्रवाहित धरा लंकपित, पूर्ण हुशा तब जाए। ज्ञान वाल सुनाए।।१८४६।। खेरी साव खड़ी बहुरूपी, जोहे दोनी हाथ। तेरे स्वारम याट किया सुन, श्राला दो श्रव नाथ।।१८४।। सो |
| चितकी चित्ता चूरे चाकर, खड़ी सम-ने श्राय। जगकी वरामें कर सकती हूँ, हुश्मन हूँ ए पहाय।।१८४। एक रूप के कर हजारें, वहुतक्ष्पणी नाम। वहें २ को ज़िन में सारू, दोन विचारे राम।।,८४। मानस क्षज खिला रावगुका सुन के देवी घत। भले पथारे देवी प्रेरे, टले सभी उपता।१८.० सभ्य शापके बचन समभता, ऐभी शक्ति महान। छेहन देना समय पायके, रखना सत्य ख्यान।। ६४। या भूमी में कल ही जाना, खुलबाता जिल वार।।।६८२। देवी जाती स्थान श्रापके, हुश्मा एपै लंकेश। अप तो कुछ भी कभी नहीं है, होते कार्य विशेष।।१८/३। वहा रोप ज़ीरें से दिलमें, करन लागा सकवाह।।६८४।। वहा रोप ज़ीरें से दिलमें, करन लागा सकवाह।।६८४।। चित्र कुशल वह सगी प्रक्रेने, श्राचरण हुश्मा ध्यार।।१८४।। जान लिया मन सुजे दिगाने, किसने रस्ता प्रा'च। खुशी २ हो लगा ध्रुनने, हुंश्वर रहा नहि रच। १८४६।। वील सुगधित श्वरा लगाते, श्राजन मंदन स्नान। सीजन गृहमें तश्चती दाया, विध्य २ से मस्त्वान।।१८४७।।                                                                                                             |
| सबे सभी श्रद्धार सुरोभित, पर सूरण को धार।  मान करें विद्या म साथी, सेरा पुरम श्रपार। प्रमूचा।  सिरायाका पुनः सीताएँ जाना और नर्फायु का मंदा पार सीताएँ जाना और नर्फायु का मंदा पार योदा ।।  विज्ञ गोरव बतलाने कारण, पहुँचा सीता स्थान।  कहन लगामें विद्या सार्था, प्रमेश काम श्रासान। । प्रहेल लगामें विद्या सार्था, प्रमेश काम श्रासान। । प्रहेल सारना राम लखन को, मिरती उनकी दोह।। प्रमूक्ष।  पित्रम भग मेरा करहें गा, तेरा भी हो भग।  जब सत खड़न भाव हुआ मन, बगता पुक प्रसुग।। प्रमूक्ष।  प्रश्चम भग मत करिये प्राणी, श्राधिक घंड ससार।। प्रमूक्ष।  स्वरी वात सुन मुख्ति होती, सुनके जहर जवान।  कर सीतलता उसे इठाई, करती तभी निर्मा ।। प्रमूक्ष।  स्वरी बात को सरण बाद ही, श्रनशन लेना ठाम।  कीवित काया ममत स्यागना, लेना धर्म सहाय।। प्रमूक्ष।  तिया कहरे रे कृत रहा क्यों, मंहक क्यां वर्शत।  तेरा गर्व मिराहे देवर, श्रव तक त श्रज्ञात।। प्रमूक्ष।  इतने दिन से था वन्धन से श्रव तुल्धे हैं वरर।। प्रमूक्ष।                                               |

| H A H A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 2 3 3 4 4 4 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 有其一 医自由管理性有效性中毒性 馬田                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रस्त करा प्रस्त है करे पर स्थाप    प्रित्त करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 福其也是明日野山河南北京夏田中南南州道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 2 2 2 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्ति । स |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| में में की किया में में की में की किया में<br>में में में किया में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्वार प्रमाण है कर के साम होता हो होता है के स्वार प्रमाण है होता है के साम होता है है कर साम होता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

यों मन सोचत रात चिताई, होता उदय दिनेश। अब जा फरना युद्ध राम से, सोचे जन्न नरेश।) १८६६।। ।। युद्ध में जाते रावण को अञ्चन होना और सोचे रावण कव निशि वीते, जब होवे परमात। मुकुर सीस से पड़ा मही पे, काटा एवं सजार ॥१६०२॥ र्धि न श्राया सुख दर्गेण में, चलत गिरी तलवार । क्य जीत. में राम लखन को, कैसी आई रात ॥१८९१॥ थाकर धाने खड़ी कथ के, स्वासी सुनी पुकार ॥१६०१। भुजा जीमयी नेत्र फड़क्ते, राणी का उसवार। ितर भी मन्दोटरी सुनाती, शक्तन हुए गर्ति रोक । १९००।। मारग काट दिया मंजारी, यन्मुख होती होंक। होकर खाके गिरते नीचे, चोट विकट लगजाय ॥१८६६॥ स्वामी बाषा ? नहीं युद्ध में, खशकुन हुए श्रपार ॥ न्दर्शन मुख निः टिखता जब दर्पण में, कहती तब पटनार जेके दर्पण घरने सुम्ब को, देखे होंट पसार ॥१८६७॥ श्रन्त श्रत्न सन समर भवर में, जाने को हो त्यार। पड़ती तब तलवार धाय से, सीए छुकुर गिरजाय मन्दोद्री का समक्ताना ॥ बद्ल गया शब सेरा दिल तो, शिएा तेरी धार ॥१६,२॥ परदारा नागनती काली, समभी नव शासात ।।१६५० हुस्रास्वत्न मं कोई राजा, जागे ऋद निदान '।। १६०७।। ऐसा ग्राया स्वरन नाथजी । प्रशक्त परतस जाल शस्त्र सं सन्मुख सब पूरं, कायर कमी जान 1980 हो। इस कारण में युद्ध करन को, जाता हूँ इस बार । प्रथम उन्हें श्रपमाचित करके, मेरे किर तकरार ॥ १ 7 १ । ध्यव तो प्रत्तिम सुनो धर्ग-को, करिये नहीं निरास ।। १०१॥ चढें युद्ध में विजय प्राप्त हो, वीर भाव वतलाय ॥१६०म॥ ञ्चाप पद्यारो श्याज खुद में, कुशवा नहीं पतिराज। १९६० ४।। क्षाज स्वप्न में विषवा होती, सिया लही रामेश ॥१६०४॥ सिया सौंपना जा रहावर को, निश्चय किया बिचार। कहें दशानन प्रयाखारी। छव, सानी तेरी बात।. श्रयवीरा क्यों। बनती कायर, कायरता दरलाय। कैसे। रोती प्रय ध्वारी। तूं स्ववन सत्य नतमान बीर शकुन नहिं गिनते त्यारी, रखे हाथ से प्रत्य र श्रयपति । श्रवतक एक न मानी, पहले भी श्ररदास । पूक किसी की ध्यान न धाते, एक दुद्ध की खास ॥१६८४। रहे धुजाते निरिमद्धर को स्म देवता धार ॥१६१४॥ सुमे कहेगा चोर बाद में, उसका तिर हो नाम ।।१६१०। चुर चूर प्रव करें शहरत, सब ही होय सन्तर ॥१६१७॥ रण कुछ थापा तिह केरारी, कोधित देत्य खनीय ॥१६१६॥ हाी सपय चल दिए नमर में, संना सजी श्रपार। हेंस के बोला रावण श्रव ही, धरे शबु डल चुर ॥१६१८॥ राज्स टल धानीवृत होते, बीर देख नीज इंग। प्राजा ! मेरे सन्मुख तेरा, प्राया काल करात ॥१६२३॥ सन्सुख हो कर बोला निर्मय, तभी सुमित्रा लाल क्षुक्ते चोर या डोर बतादो, करु धाज इन्साफ तेरा खूटा प्रथ्य जभी सं, जाया नार चुराय ॥१६९६॥ रावण राघव टोनॉ दल में, जोश चढ़ा जलपूर। प्रयत्त प्रतापी समक्त छाप की, किया नाट रणतूर राम कहें देखें हम भव तो, किसका पुरुष सवाय आबिरी युद्ध में रावण का जाना

शयनातय में स्वप्न लिया में, सुनो नाथ ! प्राचीश ।

समभाते समके नहिं भूपति, श्राया श्रास चिनास

जायो (या में सक्तन दखके, फिर नां हो सन्ताप।।१६०३।। | उनको भी हस विध समकाया, मानो विधावीस ।।१६१२।। | याखिर का ये युद्ध समक्त लो, मन मे नींह रहजाय।।१६२ ।।

एक बात नहीं सानी किसकी, समकात मत्रीश

जो कुछ करना हो सो करलो, पुन. समय नाह पाय

धड़क रहा दिवा चैन नहीं हे, सोच साम कर शाप।

| 4 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| प्रभाव में हिला क्षा आसन व्याहा । । । पर अप में स्वाहा हिला का साह माहन हाहा हिला का साह माहन हाहा । पर अप में साहन हिला का साह माहन हाहा । पर अप में साहन हिला का साहन हिला हिला हिला हिला हिला । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ा पर पर मारा पा। मह स्वारा १६५० । सेर स्वारा १६५०। विकास एका १६५ करा छा। मह स्वारा १६५०। विकास १६५० करा छा। मह स्वारा १६५०। वर १६५० करा छा। मह स्वारा १६५०। वर १६५० करा छा। मह स्वारा १६५०। वर १६५० करा छा। मह स्वारा छा। मह स्वरा |  |
| विष्णे कुए कियों कार, कीर विमोप्य थात । इ मदस्य पर एम्बोत का किसे सम्ब व तात ।। पर व्याप कार का किसे सम्ब व तात ।। पर व्याप काम का का किस स्वाप का पर विष्णे कार किस का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| य स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

2

| नोचे रावध कव निधि बीते, कव होवे परभात। पव जीत्र भ राग लखन को, केसी खाई रात ।।१८९४।। ।। युद्ध में जाते रावधा को अग्रक्त होना और मन्दोदरी का समभाना ।। पं मन नोचन रात विताई, होता बदय दिनेस। |                                                          | समकाते समके नहिं भूपति, श्राया श्राज विनास । पूक किसी की ध्यान न धारो, एक दुन्ह की श्रास ।।१६८४।। श्रासिरी युद्ध में रावसा का जाना दिशे प्राप्त किसाहर हो कि होता थार ।।१६१४॥ विके प्राप्ते किसाहर हो कि हेतता थार ।।१६१४॥ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| था प्राचा प्रसा पुद्ध सम से, सोचे लक्ष नरेत ॥१न्देद॥                                                                                                                                       | शस्त्र सहें सन्भुल सब प्ररे, कायर कम्पे जान ।१६०६॥       | रहे धुजाते गिरिगह्वर को अम्र द्वेषता धार ॥१६१४॥                                                                                                                                                                            |
| था यदा भाग नार नार में, जाने को हो त्यार !                                                                                                                                                 | कैसे। रोती प्रय ज्यारी। तूं स्वत्न मत्य मतमान।           | राज्यस दल श्रामन्द्रित होते, चीर देख नीज ईसा।                                                                                                                                                                              |
| े राजे दर्पण व्यपने सुन्व यो, देखे दृष्टि पसार ॥१८६७॥                                                                                                                                      | हुधास्वप्त में कोई शजा, जागे सूठ निदान ।।१६०७॥           | स्या मुख श्राया सिंह केसरी, कोधित देख खबीय ॥११६१६॥                                                                                                                                                                         |
| सुदानिई त्रिवता जब दर्पण में, कहती तब पटनार ।                                                                                                                                              | श्रयवीरा न्यां। वनती काथर, कायरता दरलाय।                 | प्रथण प्रतापी समस श्राप को, किया नाट् रणतूर।                                                                                                                                                                               |
| स्थानी वाषा <sup>?</sup> नहीं सुद्ध सं, खरालन हुए खपार ॥१८६८।                                                                                                                              | चर्षे युद्ध में विजय प्राप्त हो, वीर भाव बतलाय ॥१६०८॥    | चुर चूर श्रव करें शत्रुदल, सब ही होय सन्तर ॥१६१७॥                                                                                                                                                                          |
| डोकर खाके गिरते नीचे, चोट विकट लगजाय ॥१८६६॥                                                                                                                                                | श्रव तो श्रन्तिम सुनो श्रज्ञ को, करिये नहीं निराश ॥ ६०६॥ | हॅस के बोला रावण अब ही, करें शहु दल चूर ॥१६१८॥                                                                                                                                                                             |
| मारा काट दिया मजारी, मन्द्रिय होती छीक।                                                                                                                                                    | कहें दशानन प्रयप्यारी । श्रव, मानी तेरी वात।             | राम कहें देखें हम प्रव तो, किसका पुरुष सवाय।                                                                                                                                                                               |
| रिर भा मन्दोदरो सुनाती, शक्तन हुए नहि डोक। १९००॥                                                                                                                                           | परदारा नागनरी फाली, समक्षी झब शाचात ।।१६१० ।             | तेश खूटा पुरुष' जभी से, लापा नार चुराय ॥१६/६॥                                                                                                                                                                              |
| सुना जीसयी नेध पदक्ती, राखी का उसवार।                                                                                                                                                      | सिया स्रोपना जा राष्ट्रवर को, निश्चय किया विचार।         | मुक्ते चोर या ढोर बताटो, करू' श्राज हुन्साफ।                                                                                                                                                                               |
| क्षाकर घागे खदी कथ के, स्वामी सुनी पुकार ॥१६०९।                                                                                                                                            | प्रथम उन्हें श्रपमानित करके, मेटे फिर तकरार ॥११९९।       | सुक्ते कहेगा चीर बाद में, उसका सिर हो साम ॥१६५०।                                                                                                                                                                           |
| र्राष्ट्र न धाया सुख मर्पण में, चलत गिरी तलवार।                                                                                                                                            | इस कारण में युद्ध करने को, जाता हैं इस बार ।             | सन्मब हो का टोला निर्मेश नभी मंग्रिता लाल।                                                                                                                                                                                 |
| सुक्तर सीस से पदा गई। पे, काटा प्रव सजार   १६०२                                                                                                                                            | यदल गया ध्रव मेरा दिल तो, श्रिचा तेरी घार ॥१६ ,२॥        | ह्यांचा । मेरे सन्मुख तेरा, जाया काल कराल ॥१६२३॥                                                                                                                                                                           |
| धवृद्ध रहा दिन चन नहीं है, सोच समभ कर नाप                                                                                                                                                  | एक वात नहीं सानी किसकी समझाते मन्नीया।                   | हो कह काना हो सो कालो पन समूग निर्माण                                                                                                                                                                                      |
| जाधो त्या मे शहन उदाके, किर नो हो सन्ताप ॥१६०३॥                                                                                                                                            | उनको भी इस विध समसाया, मानो विश्वावीस ।।१११२।।           | थाखिर का ये युद्ध समम लो, मन मे नहिं रहजाय।।१६२ त।                                                                                                                                                                         |

| हरे हुंबा न बन्दे लांदे किय अनाव बुद्धा स्थारी हो। दान कृषण को बन्दों केंद्रा दान कृषण को बन्दों केंद्रा दान कृषण को बन्दों केंद्रा द्वारा कर दिला तथा कर करेंद्रों दान कृषण को बन्दों का क्षेत्र केंद्रा द्वारा कर देवर ने दाव की का हो जादा दार क्ष्र में दाव कर केंद्रा का का का हो दार क्ष्र में दाव कर केंद्रा का का हो दार क्ष्र में दाव कर केंद्रा का हो जादा दार क्ष्र में दाव कर केंद्रा का हो जादा हो कुम कर कहा है दुस्ते कुम क्ष्र क्ष्र का हा हा हो दार कुम कर कहा है दुस्ते कुम क्ष्र क्ष्र का हा दार कुम कर कहा है दुस्ते कुम क्ष्र क्ष्र का हा दार कुम कर कहा है दुस्ते कुम के का हा दार कुम कर कहा है दुस्ते कुम का का हो हा हा दार कुम कर कहा है हुम का का हो हा हा दार कुम कर कहा है हुम का का हो हा हा दार कुम कर कहा है हुम का का हो हम | a ch many) tie septit, go sinch qualitation to the season of the season |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परे हो हम न दर्ज हो कि अभाग है हैं। इसमें हैं। इसमें हम न दर्ज हो कि अपना का का है। देवें। इसमें हम न दर्ज हो कि अपना का का है। देवें। इसमें हम न दर्ज हो कि अपना का का का है। देवें। इसमें हम न दर्ज हो कि अपना का का का है। देवें। इसमें हम न दर्ज हो कि अपना का का हम हो हम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सूत्री होते। साम्ब बृक्ष छ बट वृक्तस्त्रीतः।<br>जोते का दूरक्षिक्तस्त्रे पुरू पुरू प रच्चात्रसूत्रा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शुरास्य बरके नता सूचि में भूती कई दुवाई।<br>एक प्रजेडों भवा लिए का, भेरी काथ पदान [[१४८१]]<br>विशा स्थान क्षय नदी ने बन्ती क्षम सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

प्रिये में और सुबार क्षेत्रे प्रस्तुत करने क्ष्मार ।। प्रियेक्टर चन की क्षुत्र केली कोली तक उन्तराह ३३३६ ॥ भीता मिक्की द्वार बढ़ार से बाजिसे बिक्स बाजा। े भी ज्या जनमान पापका समिने हेन विकेत १९९८/॥ िर्मा पुर गरि तार का निर्म, तन बहुते संबेख ! । tel the at attachet de west fift feell. सीता का का हे तो हुए को बात पाब शहराब () १६८३) विश्वेत व्यक्ति राम क्षेत्रमा कृतको कृत वर्षः कात । िसिया दरवाज करणा थेका जेरो हुम बक्षणा ! १९४६। | विकासक कुछ क्रमा व ध्याना विकटा अकट निर्धात (१९६६)। बिम बंग बाना बून पारक किन्तु एक है दाना ; पत्र को सबसेर समूर और तीर तम्मीर। सबसे स्वती तेर प्रापना, दोनो क्रम त्यतीर।।१९६९॥ प्येश कि भी हुन नेको क्षांत्रोमन निकार 1914 !! द्रायना वर्षि नाम क्षेत्र कुल के होते हुन करते हैं कि मार्ग है कि भीर शिक्ष का निकार प्रति है के कि मार्ग कि नियानारी क्रिंड बार हो यह बड़ा निरम्भा १९३४ थ द्वारो कारने शुर कर कंबर देरी उक्को 'क्रोड़ राजा राजा कोन प्राप्तक केलाज मांचा प्रधान ॥१६०५॥ to the Cate of the to the to be to be to be to be प्रणा अभी से आह फराई हुन्तु सभी तिम आप कृश्ववश् मर्गक स्थ्यामी में ग्रुक्ताओं किल मृत्य दल आप । शांचे का को बोजों बोजों होता सस अव्यवश् १९४३॥ ्र वसी धाम में प्रथम भाषका, बोला बाबी विमाल //१४४४। पासिर दपता यान्य धनको बहुत दिला में क्षेत्र १९११)॥ इस कारब के सभी प्रशासन पाते हुन्त करूर ((saagi) / राज अपने सुन भिर निर्वेश सं में हैं सानेश्वर । यवं नी हे ये स्वलं क शत्रु, सिक्को एतः से बत्य । काशुरुकंत की पाकित में बाता वर्षे प्रसा माता बंदन व्ये के में स भी रहता दूर। को का केरी कारोने को शुक्त पानीय बाता । यम सत्तरी अलगा द्वाम दिल कही अस के बोका। प्रसा तिकी क्षेत्र में माना माने के प्रशीपको सम ।सावछक्ते बाखिरी विमीपद्यका समग्राना ॥ वृत्र किसीकी बात व सांचा, हारा क्या प्रमुख्य ॥१ विका शक्को क्षता अन्यता कुरमणका वर्षात् ।।१ १।। वैकी निविधित सर्विधी भाग श्रीम कम भाग । बारी ग्रवांता बात सुदर्शन, करे ग्रामीने बार ११ था। सम्बद्धाः से भीत्र अंदर्शाः, व्याप्तः अद्यक्तः होरः ॥१ कालगावार्थः अद्यक्ताः मेत् वादो मेत् व्याप्तः कार विकोधी र कार बाता रुक्ती वर्षितन ब्रह्म वर् ग्राम वर्षि मानो सीवा ऐसः उत्तवन प्रत्य वर्ष काव । ध्यनमञ्ज बोले धरेलंकपरि । हो बाको हुमियार । ब्रध्यक कृत रहा नॅडक का नृत संबाद्धे सीर। कारण संक्या सुधानी सम्बद्ध पुरी गरीर। भारत होते क्किस न वस हक फिर नेता हुत्र बोच ।।३११८ | बात विजीतन की हुन करने, हो रावन की मोध ( 🖛 बचा चंत्रुवने थेना दिया द्वालने बीव। ॥ राषणको सुसु ॥

निया न इन भी भागे कुन की विद्याने समझार शायता। | श्रमकी विका भीत बहुनसे बही सुमीत कर नार शायता।

भाषी माण व जिल्हा क्वरी करिए बर्ज क्विनेत्र ॥१ स्त्री

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पावण 'मुद्धा पूर्व लगाया, लाङत भरके रोप ।।२००७।।  रावण 'मुद्धा पूर्क लगाया, लाङत भरके रोप ।।२००७।।  रावण 'मुद्धा पूर्क लगाया, लाङत भरके रोप ।।२००६।।  रावण 'मुद्धा प्रमान प्रांता, करते चक्क विनाया ।।२००६।।  हुण चर्नाके पार खंड तय, निकलो चक्की एको।  प्रमार भ्रमिके राक रामम, लीना सीस उतार।  पमर भ्रमिके राक रामम, लीना सीस उतार।  पमर भ्रमिके राक रामम, मोया पांच पसार ।।२०९१।।  वोट कृणा का गारस जाने, निज कृत कलको पाय।  प्रमान कर महर्ने रुज्ञास बोई, होने माल नामम ।।२०९१।।  गय जरकार कर सहर नमन, पुष्प-वृष्ट वृष्या।  गय जरकार कर सहर नमन, पुष्प-वृष्ट वृष्या।  गय जरकार कर सहर नमन, पुष्प-वृष्ट वृष्या।  विक्रम हुई हे रामलखनकी, जगत विक्रय यश क्षाया।।२०९१।।  गय जरकार कर सहर नमन, पुष्प-वृष्ट वृष्या।  विक्रम हुई हे रामलखनकी, जगत विक्रय यश क्षाया।।२०९१।।  विक्रम हुई है रामलखनकी, जगत विक्रय यश क्षाया।।२०९१।।  विक्रम हुई है रामलखनकी, जगत विक्रय यश क्षाया।।२०९१।।  विक्रम विवान श्रम सहर कर्म है 'लाश ।।२०९१।। व्याय विवान श्रम सहर । २०१४।।  विक्रम प्रमान विक्रम स्थार जो, जीना काम क्रमाल।  विक्रम र हे समी-विक्रमी, प्रभी मन्यक्ती क्रम क्रमाल।  विक्रम र हे समी-विक्रमी, प्रभी मन्यक्ती क्रम क्रमाल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मगल छु। भाग रहें भाग रहें शोर २' स्वा दिया दिया दिया दिया भाग स्वा का माने स्व का प्रा का को समन् स्व का प्र को समन् स्व का समन् स्व का समन् स्व का समन् स्व को समन्य को समन् स्व को |
| बा राधव देवमें, 'अय वंच रहें पुकार।'  वे बाह देथ दल, हो सयसीत-अपार ॥२०१०।।  देश दिश्यमें सारे, खाना जीना सुल ।'  वासी दित रोते, खाना जीना सुल ।।२०१०।।  सा नीर निर्मापण, धो न मनमें नास।  सा निर्माण पामके नमते, सीस सुकाय।  सा निर्माण पामके नमते, सीस सुकाय।।  श्रीता जावको, होता कह महान।  श्रीत जावको होता कह सहान।  श्रीत जावको होता होत्र।  होता होता होता।  श्रीत जावको होता होत्र।  होता होत्र।  होता होता होता।  श्रीत जावको होता।  होता होता।  श्रीत जावको होता।  होता |

| पाय सुका रेह लाग्या, तास्त्र सक्के तेथा। १०००।   रायय उठको, भारते हारा । रायय उठको, क्रिया हो गानत   रायय उठको, क्रिया हो हो गानत   रायय उठको, हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धा के के कि सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मी सं राम के बार ने के के राम सं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The state of the s |

🎚 बार वर्षि कर रही क्षानं केंच्ये सुन्न सुन्नकार । ||| दिया न सुनु भी आप न पान । जिल्ला मुक्तपार श्वापट्या | पुम्मी क्षित्रा पृष्ट स्ट्रांस, सदा सुरक्षी यर पार ॥ १३ fiel men at tornet an eball bie gebell (tenetif bieble ber wie in the fact in the latter) BELLEVILLER AND TAN TANK IN PARTE NI NO. OF PARTE NA PART ियान मन्त्रतामा देशका अभेगा समामा प्रोत्तेती प्रमान हुए बाबत स्तावा एक प्रमान अक्षण ॥ हिनन के भी रहता कान रहत गांव दकार है। facient his wie un un ni un funt faien mylosi fath ang da ey gen da ang data क्ष्मित्रं हु द्वा म द्वा क्षि क्ष बद बता करनाया प्रत्यक्ता कविव क्षेत्र दिवेक १९६महा। frei State und ein gin eine alle agen fin fein efen una ente trat det aft alle alle ित्रका देशकार के का रहेता होता होता है कि देशका है । १ वर्ष १ बक्क को बन्नोर बहुद घर कोर सम्मीत । Leaf tatemantale sale almail blash े क्षत्र प्रमाण तत्र घटनता नाचा कुन नर्यार ११३००४१ । घाषित घटना नन्य सम्बंधे ब्यून दिया में योख ४९०९१॥ the titl and and come and little that "" and all farty telen bie tall alle der पुत्रा क्यों में साथ कराई है व तभी किंद क्या शहर रहा साथ स्वयानी में शहरहते किंग हता दक्ष बाद ह ्हान कारक या समी मधापन कार हान्य कारता है। वे वे वे , विशासक क्षत्र काम म माना दिवाता मक्त निरास (११६६६) पुण्य व ता सुध हुन्ये भ्राचने कोती जान अनुसा (१९६९ )। व ता नवाई) राजा सुम दिल कहें धन्य ने बोजा। घर भी इ ने स्थान घडार, जिस्से राम से भाष। बसी धाप नं इ व कालक, द्वारा धनी विवास श्रदेशका। भाषा बेबन पर केन में में मो राजा हुए। क्षीया केरी आधेत को सुन्त नायोगे झात रि कीर विशास क्यूंगा मार्न ? ऐक आंच के देंगा ! रहातका भी वास अपने क्षेत्रे की काशत । १६८३ **बा**ध्युत्येष भी धाष्ट्रित में धारत प्रकेशास ( त ब्राह्म त्राक्र, त्राक्रक स्था क्षेत्र प्रधानिक प्रधान राज करा सुर किर किर्रक स में है सावेग्डर । ।मात्रणको ब्यांबिरी विमीषणका समक्राना ॥ पुष्ठ मुझीते पूरा काष्ट्र में क्या है है क्या कीर शहर स्था। वी अमझी पेकन के चार्षे हिंदरा नेजबर व्याचा। त्क क्रिकेटी बात व मानी, द्वारा बन चतुराव ११३ - ३११ विवा क्यारे हारा करता, हुस्सवस व्यारे (१३० १)। देशी गति विश्ती स्पेति होशी साथ शित्र व्याप्त सामा मेरी बसकी से बन कारो, बढ़ को सामाज ।१२ आश आप म सिक्का फर्की करिये चला फिरोम ॥३ - हो। } बरमा कोने बहेनंडर्यात है हो नामो मुख्यार। यही क्यांग कर मुस्तर्थन करे मुद्दवि नार १२ काक्षताक्षरं क्षत्रक स्त्रं काच तेरा स्वत्रः। श्रम खखन व भीस मंतर्का दनस्य भक्त कोर ॥२ क्षप्रमान कुल रहा में संस्था कर महा मधाने छोर।... कार विश्वासी र पडर बास्ता सुनती बहिसल दास वर्ष ११ धून गाँह आपी श्रीका पूनर उसका प्रश्न पह पात्र । थात्त होते क्किन व क्य छन किर त्या सुत्र कीय ।।१३१८ | बात विशी जा की धुन करते, हो राषण को कोच। चक का भाष्ट्रवये की दिला शुरुको द्वीष । भारतपु संक्षां श्रुप्तं अभी ठाक्त छो गरीर । ॥ रावणको मृत्यु ॥

| पाय उद्या होता होत्या होता होता होता होता होता होता होता होत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मगल छाया राधव दलमें, अय जंच रहें पुकार'।' रावण मरने थाद देश दल, हो भयभीत-अपार ॥२०१७। भाग रहें दश दिशमें सारे, खाना पीना भूल। ०० जोर २' स्थामी हित रोते, जाता जीवन मूल ॥२०१६॥ दिया दिखासा बीर विभीषण, धरो न भनमें आदा। दिया दिखासा बीर विभीषण, धरो न भनमें आदा। स्व जन आए पाम रामके नमते, सीस मुकाय। पव जन आए पाम रामके नमते, सीस मुकाय। पवा जमीपे आता लखके, होता कह मेहान। पवा जमीपे आता लखके, होता कह मेहान। पवा जमीपे आता लखके, होता कह मेहान। विन्ता करने लगे विभीषण, हा भाई १ मुज प्राण ।।२०२१॥ कोर जोरते रुदन मचाया, छोड गया मुझ आतं। स्वा खिए अब हुई खदाई, जन्मे एक ही माता।२०२२॥ स्वा खप्ता वचन आत हित रखान मुजको साथ।२०२३॥ धरे वीर तेरी अक्तीसे, हिलता महि आकाया। धरे वीर तेरी अक्तीसे, हिलता महि आकाय। धरेत कहा छिये तन क्लीड मिथाके, आ हुम का विभाग ।।२०२४॥ विना आता के जिंदा रहेना, जीवन मब विकार ।।२०२४॥ विना आता के जिंदा रहेना, जीवन मब विकार ।।२०२४॥ विना आता के जिंदा रहेना, जीवन मब विकार ।।२०२४॥ विना आता के जिंदा रहेना, जीवन मब विकार ।।२०२४॥ विना आता के जिंदा रहेना, जीवन मब विकार ।। विकार ।। विवार स्वार खोल कमरसे, मरना चहा 'तिवार '।२०२४॥ स्वार क्वार खाल कमरसे, मरना चहा 'तिवार '।२०२४॥ स्वार क्वार खोल कमरसे, मरना चहा 'तिवार '।२०२४॥ स्वार खाल क्वार खाल कमरसे, मरना चहा 'तिवार '।२०२४॥ स्वार क्वार खाल कमरसे, मरना चहा 'तिवार '।२०२४॥ स्वार क्वार खाल कमरसे, मरना चहा 'तिवार '।२०२४॥ स्वार खाल कमरसे, स्वार चहा 'तिवार '।२०२४॥ स्वार खाल कमरसे, स्वार चहा 'तिवार '।२०२४॥ स्वार खाल कमरसे, स्वार चहा से का चित्र से                                                                                                                                                    |
| सय जंय रहें पुकार । १८९७ ।।  तो भयभीत-श्रपार ॥२०९६॥  खाना पीना भूल । २०९६॥  खाना पीना भूल ॥२०९६॥  गए विभीपण पासा। १००२॥  तो, सीस सुकाय । १००२॥  तो, सीस सुकाय ।।  तो कह नहान ।  पाई दीन प्राण ।।२०२२॥  पक ही मात ॥२०२३॥ व ज्वामण हो भात ।।२०२३॥ व ज्वामण हो ।।  महि श्राकाय ।।२०२३॥ व ज्वामण हो ।।  महि श्राकाय ।।२०२४॥ व ज्वामण हो ।।  स्मिर्व श्राकाय ।।२०२४॥ व ।।  स्मिर्व श्राकाय ।।२०२४॥ व ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पकड़ों करको रघुवरं थांके, हिया धेर्य हो सास्ता। श्रिक्टी अद्विवर १ यह क्या करते, श्रव होनी एकान्ता। १०२६। कोई जगमें स्थिर नहिं रहता, श्रीहो समक्ष कथार ।। २०२०। कोई जगमें स्थिर नहिं रहता, श्रीहो समक्ष कथार ।। २०२०। रोने धोने से क्या होता. होना वह हो जाय। १०२६। चिता निथेक करके मारी, पाप पुज बढजाय। १००६। रणभूमिमें योहे मरंते पीछे धरे न पैर। १००६। रणभूमि में देवों को भी, दीनी इनने हार। विनी श्रपनो टेक निभाई, कीना मरण स्विकार ।। २०६१। जीते जबतक सिया न दीनी, रखा श्रवित मान। विभीपण देर्य शान्त मन, सुना राम उपदेश। वरणों तव सीय अकाया, समक्ष राम परमेरा। १००६।। कहीं विभीरण श्रयोद्धे १ तुम, क्यों दरते भयं खाय। १००६।। कहीं विभीरण श्रयोद्धे १ तुम, क्यों दरते भयं खाय। १००६।। वरणों से तव सीर अकाया, समक्ष राम परमेरा। १००६।। कहीं विभीरण पर भी, करते द्या विद्येप। १००६।। वर्षा सम रखुवर दास कहाने, रखो भमं मत वेर्षा। १००६।। वर्षी हमके श्रद्धा, वर्षा हुआ यो बंग। वर्षे राजकी हमके श्रद्धा, वर्षा हुआ यो बंग। वर्षे राजकी हमके श्रद्धा, वर्षा हुआ यो बंग।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कि, टिया धेर्य हो शास्ता। १०२६॥ करते, श्रन होनी एकान्ता। १०२६॥ गा, श्रम श्रम होनी एकान्ता। १०२०॥ गा, श्रम श्रम कटार । १०२६॥ गा पुज बढजाय । १०६१॥ गा पुज बढजाय । १०६१॥ गा पुज बढजाय । १०६१॥ गा पुज बढजाय । १०६२॥ गा पुज बजाय । १०६२॥ गा पुज बजाय । १०६२॥ व्या होत समस साम प्रमा । १०६२॥ व्या होत समस साम विशेष । १०६२॥ व्या होत समस विशेष । १०३४॥ व्या होत समस विशेष । १०३४॥ व्या होत समस विशेष । १०३४॥ व्या होता समस विशेष । १०४४॥ व् |

िरा की को अरे-बते की बाराया बंदन II, पान होते हत्या होता होता होता करते का बात हते हों। | कारी बात की वहां की वाल कियार अरुवहत्व प्याप कहा हूं हिन्से जाए में काल से काल से क्या स्थाप करते हैं है जिस है है। वार्त कर काल को में काल कर से काल कर स हैं। (इस क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क् ्रे कानी राजीन की प्रवर्तको क्षापान्त कांक्रमा (१२ ३०१) व्यवस्था रहुवाकी स्वत्वका कांग्रेस समार असार ११९ छण्डा भि करना एक विश्वत कर्मा धर्म एक । we dett treament ge stiff wat ध्यानी का ध्या स्थानी य काम मिता बारे प्रश्नित हैर छन्छ, बान रहे च्यान धर क्या सन्द हुना हुन स्था प्या से स्था परि हुन सत। । यात विद्यार पेरासी विद्यार H ्षेत्र श्रद्ध कर्षण राज्य चापका आपने प्रित्त दिश्व देखा । "" पुत्रा कमा करो बाधी सा यू वे सिद्धा स्थान ॥१ १ । चाक पर शास्त्रा करो कर, कन्त्र विद्या एकाम् " रावज का परिवार समी मिछा श्रेषे बहुब प्रकार । न्याना श्रष प्राथार युवान ने, पेक पुत्र चेनार ॥१०॥६॥ । यस्य का भाष संस्कार ॥ हुम्म वसी के कारण सेक्स प्रामंत शिवा दिवा है का अरुत्य अर्थ परसार कहा हुई चारणी कहा कर्मी में काम अरुत्य अ पर्ते देवारी राजो हुम्बे, क्या की कर्म बेटोचा का राजांके काम बारी थे, पर कर्म क्या दार 1 सका प्रतीको परमार, स्थि रेसो के द्वार । कार्यास्य परित्र समाम, स्थेत संग ज्यार ।१९०२ छ। पंजी रेस के पहल समाम, क्रिके सामे स्थान । व्यक्तिकी सन्तर क्षेत्र के सामन आक न्यान धर ०११॥ राज्यात मानिक करे हैं पर में 'वृत्तिक मीत स्वरूप्ता में

भैन्य खखन इस कारण कीना, रावण का वंधार ॥२०७९॥ ं मिले न बारबार मनुज भष, सुर हिलेंभे अवतार ॥२०८१। ं अयम और पेक्षिम नामक थे, हुए नगर विक्याल ॥२०६०। ं र्षाका काटा था सब जन का, श्रीभमानी सिरदार । इस कारणसे धन्य रामजी, पर उपकार उदार ॥२०७१॥ रखी हठीचा से हठ धपनी, रखा त्रिया से त्यार॥ ्यील व छोड़ा घटापि सीता, रहते रावस तीर ।-इस कारण से धन्य सिया है, निर्मल गंगा नीर १।२०७०॥ थन्य सिया घर धन्य रामजी, लष्मण धन्य महान १।२०६१॥ घर घर गाते जीत नकारा, गुणियों के गुण गान। घर घर गूझी नेंद उछाले, घर घर डींप रसाल (२०६८॥ | त्सभी सभा क्तीय युक्त हो, सुनां वचन रधुंरांय ॥२०७८॥ दुरजन घर घर संगल गावे, घर घर तोरण नाल सन्य शील से विजय हुई है महिमा शील अनत ॥२०६७॥ | पहले जेसे प्रजा पालिये, सुख से निज निज हार गार०७७॥ | आए सुनि तट दर्शन कारण, अन्य साथ नर नाथ ॥२०८४॥ नीते रघुपति दशकं भर को श्र- तत्त्रमण गुणवंत। | 'यूर्य हुश्रा यौरावण वध का, राम बिजय प्रविकार ॥२०६६॥ आए श्राबिर स्थान श्रापके, चिंता चित्त विहार। | दहम किया 'विधि करे सबै भिल राम लखन नर वीर।।२०६४।। भागर सगर धनमार भागेजा, उसमें धरा गरीर। उदाहरण ये स्सी पतास, इस्ते झानी शूर ॥२०६४॥ विषय विषत बिष दाई इससे, रहना सबको दूर। ॥ सप विजय से लंका में श्रानेन्द्र ॥ तीर्थकर श्ररु चक्रवर्त भी, त्यामे जगत श्रसार | टफ लिया इमने श्राँकों से, कुछ मिंद पाया सार ॥२०८०॥ गद गद वार्णे कहैं विनययुव्, सुनियेश्री रघुराय ॥२०७४॥ राज काल की है निह इच्छा, दुख पूरित सँमारं। कु भक्तरण तथ उठकर चीले हाथ जीड़ सिरंनाय | ्धीर बीर गमीर रान ने, अपने कहा सुनाय। - ।। इन्द्रजीत और भेघनाहनका वैराज्य।। भूप विभाषण करो लक का, सब जन ग्रेम बढ़ाय॥२०७॥। - श्रीर उनके पूर्व भनका जिकर।। डार गए सद्द्यप्तके उत्पर्को नीति व्यवहार॥२०७१॥ निज निज राज करो रुच जाके, खाझा लचमया चार । कुंभकरण श्रम् इन्द्रजीत ये सुनिये बात तमाम ।।२०७६।। राषण जैसा सुयरा कमाके, करो विश्व में नामं। स स दया को पुर दयानन, राज काज का भारत 👉 शास विभी । खा बैंडे नज़के, आझा पया १ परमाय । ३०७३। | सीच नगर में पीप घरेंगे, मेरे छास फरास ॥२०६२॥ सूर्यावय के समय सभी को, राधव लिये बुलाय। 🤳 🍴 शिव साधन हित काम करेंगे. छोड़ जयत जंजाल। ॥ कुंभकरण का दीक्षित होना ॥ ज़ानी उत्तम प्रांणी ज्ञानी, पूर्व हाल चतलाय ॥२०८६॥ कीशांबीनगरी में निधेन, थे हम दोनों भ्रात। हे प्रभु ? तेरा पूर्व जन्म का, हाल कही समक्काय। इन्द्रजीत करजोड़ कहें तब, सुनिये गुर बढ़ भाग ॥२०८८॥ इन्द्रजीत घनबाहत विलमें, होता पवल बिराग। तप जय संजम सार विद्धाया, प्रावें सुर खिब ऐस ॥२, = ६॥ विषया अविका हृद्य दयामय, सूठा जग विश्वाश । [२०८७]। केवल झानी की सुन माणी, माणी हुए ट्रकास । धिस्थरं जगरचना दरशाहं, सुनिवर हे उपरेश। | ज्ञानोत्सव के कारण श्राप, झुंग्कोटी उस स्थान ॥२०८४॥ श्रममेयबल संनिष्ट श्राप्तः सर्वे कम् मल हर ॥२०८३॥ उसी रिज में कमें हटाके, पाए केवल श्रान। डसी समय इस्तुमायुघ यनम्, इष्ट्र सजमी सूर।

मुश्निक हो क्ये पूर्वश पूर्व इतन चयवत ।१०३०) " ्या प्राच तथा प्रमुद्ध का प्रतिकार का प्र हुन्ने अन्ते के हिन्दे भी, किता प्रकास क्षा कर हात् । (हा)। हा कोई सं अन्य कोईने, हुप्यते स्ववत है बात का का क क्षा जाते हैं पहिला कि तु अन्य तीर क्षारा । (होन क्षारा को काओं नहीं जिला का का का कारासाहत है। किया हुन्यते ने काने को कुछ करता हुन का ता । किया हुन्यत हुन्यत की कारासाहत का कारासाहत है। बन्ते राष्ट्रीय को कराउंदी इस्तान्तर उद्भागत । । १६०० । उसम्पन्न रहेपात्री अवको प्रमुख स्वार क्षणा । ११ १४॥। The graph transfer of the state of the state of पता विका क्षेत्र होको एकत क्सी व शास । क्यू बिनी का रिमेर ब्रोफी मुन्दी हों जबार । 

| चितुरगी सेना थी सारी, जैसे शक्त सुरेश ।।२१२२ | गोख २ मे बनिता बैठी, देखे छ्वा रमेश । | दर्शन कर सब जन हर्पाते, पुरमे मोद विशेष ॥२१२३। न 🛙 घर र लचना गीत गावती, गुजित स्वसे श्रम ॥२१२१॥ राभन्नय की जोड़ सुराभित, देख लर्जे सुर इन्ट ॥२९२०॥ मी|| खका नगरी को सिनगारे, तोरण मण्डप स्थंभ। नाथ इतार बानसु स्वामन स्था मासपहायू। प्रम विभीषणका लखं राधव, हॅमकर पोले देन | रॅन्ट्र स्वर्ग सम् सुखको भोगे, बीते तच पट् वर्ष। आश्वासम टीजे जनता को, रखो संस्थान नाथ शारश्रश्या | एक हमारी बात समक्षलो, रहे श्रखपिड़ने ऐने ॥०१३६॥ | राधव दर्शनको माताको, इंस्छा हो उक्षपे॥८१४६॥ नाथ इसारे बनिये स्वामिन १: घरो मीसपेहाथ । लकागढ़ की पावन कीना, हम सब रहें घषायं ॥२१२६॥ कारागृहसे केंगे छोडे, खज्जनको सन्मान ॥२१२४॥ करे प्रजाजन स्वांगत राधव, जय २ नाव सुंकृत्व । परोपकारी धन्य धन्य छम कौशल्या के नम्द ॥२१२४॥ धन्य हमारा भाग्य प्रबल्तवर, छाज दशै शुभ पाय | टीग हीन श्ररु याचक जनको, दिया सेधवत दान। श्रंष्ट समयमें लकापुरमें, करते राम प्रवेश। राम सिंयां बेठे हाथीपे, छोर सुमिन्नानद । सुवनालकृत गज सजवा के, राम पाम में लाय ॥२१३६॥ कहे विभी रेश ध्रव जकामें, चलिये श्री रघुराय। ु।। रामका लंकामें द्रवेस ॥ भरे 'खजाने 'धनके सारे, धरिये इसपे भाव ।(२१३४।। हयगय रथ पट भूपण विध विध, हम ह तावेटारे । सव राजों की यह हच्छा है, बंनो 'लक सरदार ॥२१५४॥ रावण की ठक्कराई सारी, धार्प करो स्वाधीन । राज तिलक अभिशेक करे हम, जबहो पूर्ण यंकीन ।।२१३५॥ हीरा पत्ना मिण साणिक ये, जेबर रान जंबाव हे स्वामी १ अव इस लकाके, वनो धाप भरतार । १२१३२। नमन किया रष्ट्रवरको पहले, कोमल बैन उचार। सभी सभा के सन्मुख भाषना, कहते मन उद्गार ।।२१३१॥ | रावण के ये महिल भनोपम, टेखत मिटे विषाद ।।२१४१।। श्रेष्ट समय सव समक्ष विभीषया, खढे हुए उसवोर 🏳 नाटक होते मंगल गाते, राग रग गुजतान । राष्ट्रभू०।। रत्नजिहित के सिंहासन पे, विठलाए उसवार ॥२१२६॥ पदाधिकारी बैठ गए हैं, श्रपने श्रपने स्थान । करें राज महिलमें पहुँचे रधुवर, खास राज द्रशार । '' सन्वे आती तासन योपके, धीर बीर गम्भीर। '' सभी समयपे सेवा साधी, सहके कष्ट शरीर। १९२८। ॥ विभीषणका राज्याभिश्रेक ॥ निज परिजनके साथ रहे नित भोगे भोग विलास ॥२१४४॥ कितनी राधव को परणाई; कितनी विषमण राय।।११४१।। ख़िंट हाथों से राय विभीपेण, मोजन धरे विवेक ॥२१४२॥ निहोदेर खादिक सर्थ राजा, कन्यां मिन परवाय । -'" इन्ड भवन से राम इन्द्र सम्, सुख्ते करें जिनास परिजन को पहिराएं श्रम्बर, मौक्तिक हार श्रमोल ॥२१४३॥ रच रुच करके भोजन खाया, बाद दिया तम्बोल। नाना विध भोजन बनवाए, जिनका नाम धनेक। , सहस स्वंभ आवास शोभता, करे गगनसे नाद । हारं विभीषणं नामं पंचारे, पूरण प्रेस जनाय । १९१४०।। बेटो याकर श्राप मिहामन, धरो लंकका ताज । २१३७॥ किया तिलक ख़दराम हाथसे, मंगल नांद बजाय ॥२१३६॥ राज ताज क्यां ? है बढ़करके, समक्ती मेरे वीर ॥१९३८॥ थामंत्रण भोजन का हेते, श्रामह किया सवाय। हाथ पक्क के सिंहासन पे, बेठाये रघराय मित्र ? तुम्हींने मेरे कारण, छपैण किया शरीर। पहेंचे वृचन-दिया था हमने, यही निभाना श्राज ।

स्त्री बीक्षेत्र पुत्र काका जनते साक्ष्री बाह्य बेता। रेस्स के से साथ के से साथ के साथ का साथ के साथ का सारत तथा हुन्म बनावा ध्येष कोष्मतमा । व वक्षा वर जन करने करो विवासे, हुए सीव जरवार शिवर था। | कृत् वृत्यव गावा सिमाने, बीका होता हुन्बतुष्त शिव वृत्युष्त शिव वृत्य शिव वृत्युष्त शिव वृत्युष्त शिव वृत्यूष्त शिव वृत्यूष्त शिव वृत्यूष्त शिव वृत्यूष्त शिव वृत्यूष्त शिव वृत्यूष्त स्त्यूष्त स्त्य स्त्यूष्त स्त्यूष्त

| बन ध्या घर होता हैन गुनि संबद्ध है बाता |

है । जार क्योर बदब कर ब मात कब बाम | २०११। | बपाया मारे व वर्षि माता, को दो (वा क्यून हो १९११ | के देव में तीम वीवर्ष, क्या विशेष के तिवाब के १९५१ | | प्रदेश हो है क्यांसे हुँ दें ते समय। पार कार्य पत्थी कार्य कार्य करते क्यां मुंद करते के में बाद कर बाद अप के वाथ 1000 करते। त्या प्रमाण सहिता हुन ता मी जात ।

| स्व प्रमाण सहित्य में नहीं प्रमाण महित्य में नहीं प्रमाण महित्य में प्रमाण महित्य महित्य में प्रमाण महित्य मह रज्ञकार्य बारक रिकाट विकिन से भारत्य। भेरता सीम्प्रांति है स्पान्य विकास हर्। ४४॥ fun funt che mit fartet er ein; ो बाता इसके बन कारते दिवस को को बाद ॥६९४ ॥ faur und fenn auf ber eb ate. प्रस्प रिवर्ष मात्रमोहा रिखाए ॥ क्तो वैज्ञेस बाट वा हो, हुवैश तथ वर्षो ! बाल ।[२१२८] भाग बीर बीध्यस्था स्वका विद्यासम्ब विकासम्ब (१२१२मा | दिवस क्यूकर करे नवम में, बहुँच संबंध चास , १९१९मा) ं विकास स्थार ोत साम के स्था में इसे बामा 113 १२ दा | क्या में विकाद दर दरहे, बाद रही जिल्लोक | 123 दहा। धर्म्या क हारा होया पूर्व हर्म का आव /

| सरे गर्भ से पालन पोरण, दोर गर्भ के टाल।  स्वित हित देती प्राय द्वरंगी, गियो सिंह को श्याल ॥१९७६।।  माता गा माता जसना, माता तथि स्वस्य ।  माता जग में बड़ी कहाती, माता द्या श्रन्य ॥२१७६।।  देर करोगे मात मिलन में, तो तज देगी प्राया।  देर करोगे मात कर्ज श्रापका, श्राप बड़े विद्वान ॥२१७७॥।  नारद से कहते रहावरजी, साय श्रापके केना।  सरी भी यह इच्छा क्रब की, दिल निंह पाता चैन ॥२१७६॥।  स्रात राम ने बुला बभीपण, कहा उन्हें सब हाल।  हम जावेंगे माता दश्रान, सुनो लक सूपाल ॥२१७६॥।  देशो हमको श्राचा श्राव तो, नहीं देर का काम।।  देशो हमको श्राचा श्राव तो, नहीं देर का काम।।  करो द्वराल से राज लक का, यह मेरी श्राग्नीए।  श्रव भाता के परण स्थान, जितने किये तमाम ॥२१८०॥  स्थ श्रापकी भिक्त द्वारा, श्रीधक विदाय क्राल।  द्र्यो श्रापकी भिक्त द्वारा, श्रीधक विदाय क्राला।  द्रिय वाणी सुन तभी विभीपण श्राया नैना नीर ।।  स्राय वाणी सुन तभी विभीपण श्राया नैना नीर ।।  स्राय वाणी सुन तभी विभीपण श्राया नैना नीर ।।  स्राय वाणी सुन तभी विभीपण श्रीया नैना नीर ।।  स्राय वाणी सुन तभी विभीपण श्रीया नैना नीर ।।  स्राय वाणी सुन तभी विभीपण श्रीया नैना नीर ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पोष्य करंगी<br>विस्तान माता<br>साता<br>साता<br>साता<br>साता<br>साता<br>साता<br>साता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ्रा की की नी की तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सरे गभे से पालन पोपण, दोप गभे के टाला।  स्रुत हित देती प्राय कुरंगी, गियो सिंह को श्याल ॥२१  माता जग में बही कहाती, माता तीथ स्वस्य ।  सोवा जग में बही कहाती, माता दया अन्य ॥२१७  देर करोगे मात मिलन में, तो तज देगी प्राया।  सेवा करना फर्ज आपका, खाप बढ़े बिहान ॥२१७।  सेवा करना फर्ज आपका, खाप बढ़े बिहान ॥२१७।  मेरी भी यह हत्का कब की, दिल नहिं पाता चैन ॥२१७।  हम जावेंगे माता दर्शन, स्वने लक्क स्वाला ॥२१७।  हम जावेंगे माता दर्शन, स्वने लक्क स्वाला ॥२१७।  हम जावेंगे माता दर्शन, अंतिने किये तमाम ॥२१८।  हम जावेंगे माता इर्थाक, अंतिने किये तमाम ॥२१८।  करो क्र्याल से राज लक्क का, यह मेरी खाछीष।  श्रव माता के प्राया अधिक विद्याल से श्रीस ॥२१८।  श्रव माता के प्राया अधिक विद्याल विहाल ॥२१८।।  र्यो आपकी मिक द्वारा, अधिक विद्याल विहाल ॥२१८।।  र्यो आपकी मिक द्वारा, अधिक विद्याल नीर ॥२१८।।  कि कथा श्रीकहा आपने लगा हन्य में नीर ॥२०।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| हे प्रभु ि<br>किन्त हम<br>सोबह दि<br>बहुत गई,<br>हन्द्रपुरी स्<br>हन्द्रपुरी स्<br>कारीगर त<br>वित्ते बाद ।<br>वित्ते खुग को<br>से सामसे<br>मी राधियां,<br>वित्त सुक्के था<br>म थ्योध्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| हे प्रभु निश्चय मिली मात से, पूरो मय की श्राय ।  र किन्तु हमारी एक विनय सुन, दोने कुछ विश्वाय ।। २१८४। से लिन्तु हमारी एक विनय सुन, दोने कुछ विश्वाय ।। २१८५।। हन्द्रपुरी सम श्रवध बनाऊं, होय श्रयोध्या लंक । हन्द्रपुरी सम श्रवध बनाऊं, होय श्रयोध्या लंक ।। २९८६।। पन्द्रह दिन में हो जावेगी, सब विधि से तैयार । विलते बाद विमान श्राप हम, साथ सभी दरबार ।। २९८०।। बीनी रधुवर मान बात को, खुरा होते लंकेश । होती खुरा कौशल्या माता, मन का मिटा क्लोश ।। २९८०।। होती खुरा कौशल्या माता, मन का मिटा क्लोश ।। २९८०।। विवृद्ध सोलवे पुष्पक नामा, सिजत किया विमान । रिवृद्ध सोलवे श्रप चले हैं, श्रपने वैठे हन्द्र समान ॥२१६०।। प्रथम श्रयोध्या में जा पहुंचे, सबको कहा सुनास । प्रथम श्रयोध्या में जा पहुंचे, सबको कहा सुनास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मात से, पूरो पूर्य, दीने । यहाँ पे, करो प्रहा भी, सोच जि, सोच हो, जो हो सोने, देते । साताश्रीप माताश्रीप सिमान का प्रि माताश्रीप सिमान का प्रि माताश्रीप सिमान का प्रि माताश्रीप सिमान के स्वार्य सिमान का प्रि माताश्रीप सिमान के स्वार्य सिमान के सि |
| हे मधु निरवय मिलो मात से, पूरो नय की याय । किन्तु हमारी एक विनय सुन, दीजे कुछ विरवास ॥२१। सिलह दिन मक नाथ यहाँ पे, करो आप विश्वाम । मुश् हन्द्रपुरी सम अवध बनाऊं, होय अयोध्या लंक । कारीगर लका से भेजू, जो हो चातुर, बका ।२१८ पन्द्रह दिन में हो जावेगी, सब विधि से तैयार । चलते बाद विमान आप हम, साथ सभी दरबार ॥२१८ जीनी रधुवर मान बात को, खुश होते लंकेश । योध्या कौशल्या माता, मन का मिटा कतीश ॥२५८ उथर अयोध्या नारह जाते, देते सब सदेश । होती खुश कौशल्या माता, मन का मिटा कतीश ॥२५८ उथर शयोध्या नारह जाते, देते सब सदेश । विदेश सोला पुप्पक नामा, सज्जित किया विमान ॥२१६०॥ विदेश सोला सुमीव बिभीप्या, भामडयल हनुमान । सभी रायियों राम लख़न युव, वैठे इन्द्र समान ॥२१६०॥ यखन यथेथ्या में जा पहुंचे, सबको कहा सुनास । यथ जन सनम मिता ना की सहा सुनास।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| = 21 6 8 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भरत भूप तय पवनपुत्र को, लेते गले लगाय। छुभ सदेशा परम सुनाया, हुम गुम कहा न जाय ॥२१६१ स्वागत हित सब करे तथारी, सेना सब नजाय। चले नगर के वाहर हिल मिल, हुप नीर वर्णम ।२१६४ मरत भूप के दिल में उमझा, प्रेम प्रेम मस्तान। हाथी पर से उतरे, श्राता, देखा जभी विमान ॥२१६४ टेख भरत की राम हुरत से, नीचा जिया विमान ॥२१६६। छुप नहिं सकता प्रेम परस्पर, श्राता भाव महान ॥२१६६। उतर यान से राम हुरत ही, गए भरत के पास। उपर भरत शहुध ने श्राकर, नमन किया सोह्यात ॥२१६८। र.म लखन जब भरत उठाके, लेते गले लगाय। सम्तक केरा हाथ प्रेम से, दे सन्मान सवाय।।२१६८। शहुध को भी हस्ती तरह से, बहुत दिया सन्मान। छुरा यथा हो मिला र्राक को, सहसा धाय निधान।।२१६॥ राम लखन श्रक भरत शहुध, वेठे एक विमान। दान शील तप भाव चार से, शोभित ज्या सुलतान।।२२००।। प्रथम श्रयोध्या सिनागाने को तिन्य की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प तब पवन ।।। परम सुन हैंत सब करें के वाहर हि के वाहर हि के दिवा में पर सुन ने पर सुन  |
| भरत भूप तब पवनधुत्र को, लेते गले लगाय । श्रम सदेशा परम सुनाया, हम गुम्म कहा न जाय । स्वागत हित सब करे तथारो, सेना सब नजाय । चले नगर के वाहर हिल मिल, हर्ष नीर वर्णय । चले नगर के वाहर हिल मिल, हर्ष नीर वर्णय । स्वाग पर से उतरे, श्राता, देखा जभी विमान । हिश्यो पर से उतरे, श्राता, देखा जभी विमान । हश्य गहि सकता प्रेम परस्पर, श्राता भाव महान ।। इथर भरत शहुश ने श्राकर, नमन किया सोहास ।। इथर भरत शहुश ने श्राकर, नमन किया सोहास ।। स्तिक केरा हाथ प्रेम से, दे सन्मान सवाय ।। स्तिक केरा हाथ प्रेम से, दे सन्मान सवाय ।। स्ति यथा हो मिला र्राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति यथा हो मिला राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति यथा हो मिला राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति यथा हो मिला राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति यथा हो मिला राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति यथा हो सिला राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति यथा हो सिला राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति यथा हो सिला राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति यथा हो सिला राक को, सहसा श्राय निधान ।। स्ति स्त्री श्रायो स्ति स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री ।। स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| खेते गते क्षा विश्व कहा न ज्ञा स्था सर्व नीर बर्ग पर्य नीर बर्ग पर्य नीर बर्ग पर्य निया विमा विभा सर्व क्या सोक्षा विमा सर्व केया सोक्षा स्था सर्व केया सोक्षा मान स्थाय मिथान प्राप्त विमान प्त विमान प्राप्त विमान प्त विमान प्राप्त विमान विमा |
| भरत भूप तब पवनपुत्र को, लेते गले लगाय।  श्वाभ सदेशा परम सुनाया, तुम गुम्म कहा न जाय ॥२१६३॥  स्वागत हित सब करे तयारो, सेना सब नजाय।  चले नगर के वाहर हिल मिल, हुर्प नीर वर्गय ।२१६४॥  भरत भूप के दिल में उमझ, प्रेम प्रम मस्तान।  हाथी पर से उतरे, श्राता, देखा जभी विमान ॥२१६४॥  देख भरत को राम तुरत से, नीचा लिया विमान।।२१६॥।  उतर यान से राम तुरत ही, गए भरत के पास।  उतर यान से राम तुरत ही, गए भरत के पास।  र.म लखन जब भरत उठाके, लेते गले लगाय।  र.म लखन जब भरत उठाके, लेते गले लगाय।  शश्रम को भी हसी तरह से, बहुत दिया सम्मान।  खुर्यो यथा हो मिला राक को, सहसा श्राय निमान।  खुर्यो यथा हो मिला राक को, सहसा श्राय निमान।  दान श्रील तप भाव चार से, शोभित ज्यों सुलतान।।२१६॥।  राम लखन श्रम भरत शहुक, बैठे एक विमान।  दान श्रील तप भाव चार से, शोभित ज्यों सुलतान।।२२००॥  ।। रामका अयोध्यामें प्रवेश।।  श्रम श्रयोध्या सिनगारी थी, किरभी,सब सजवाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|| केर कार प्रनार सम्बर्धा व नेता कर पान । प्रश्ता | कामक मारे ज वर्षि मता भो हो देव ककत | त्रिवृद्धा | किन्दुल से होन किन्दुल के के मत्र किन्दुल के होन किन्दुल के होन किन्दुल के होन किन्दुल के होने किन्दुल किन्दुल के होने किन्दुल किन्दुल के होने किन्दुल के होने किन्दुल किन्दुल किन्दुल के होने किन्दुल किन्दुल किन्दुल किन्दुल किन्दुल रा होते स्थापन का इस्त इस्त हार क्योर (१९११)। को बहुत होने क्यो आध्य किछ करा। रा हुन्ये से ब्योब हो हुन्ने क्या दिवार (१९११)। ्रिक राजि अर्थस, पुर की क्याप। अन्या बीकरण बा हुम्बर हु स नहा गर्दे आत ! े रिवर्त्तव दिया के निवाद दिनामा, क्षामा गाँउ राष्ट्रवीर किस्प्रकृत्यन्ति क्षित्रं स्व त्रांत्रं से अत्र । a thest also as a safe in the tag a sur may मुन् गर्द रणकार शती था, द्रमा कमा के मान दिश्तका Bi fent was wie net em ab me ! त्तर होता का केंद्र का की किए का के किए का व्यक्ति का बात प्राप्त देन कार्ति क्षित्र को हो बाद ।।९३० ॥ tal acaper ne neel ga thair! राज्या में स्वाम वर्ती का, जक्त स्वस्ते प्राप्तिकार का प्रश्नाति क्ष्मक विभावे, क्लिंग वे अस्त्रह । 不不知べる 明になるの प्रश्न रिस्ट्रें मात्रामीक विद्याप ॥ है उन्हार करना से साते हो हो हुए बाल हिन्दूर है बाप करना बाँड को पूर्व की हुए समझ हुएता वर्णक कित्य के की बार हो हो होने बारों साता हु, कुरूरा हुए देखन में नहीं हुए का बाप हुए तिस हुत हु े जित्त भारता य एक्स बन्नाव भन्न, वर्न्न, विका भी चीव गानव थींका केन्रर कावा हुया रंग में मंत्र पुरुष्ट्रश् रपशुष्य के शिव होता हुर्रेश काम कही तथ होर ॥ १९११। धेरै क्या के तुम जान कम जाग पुत्र के पास ॥ १२०३॥ विस्त कामे तथा अपनी जिल्ली त का सम्बन्ध र्म काल ने बर्जिस के की क्षेत्रक व्यक्ति शत । देशवा। भनो मैजो स थोर य हो, पुर्वश्व तथ नवी र ब्हाल होए ११४८। मात्र पुने क्यों कर दिखा में दिखते पात्र उदाया ग'स विषये कर बार्षि कर होता बतोर | विक्रमा कर त्यांन काम के क्या में काम गानुन्द्रश धारको ने हता होता भूम दूर्ग का भाग ! र्षा क्षात्र संदुष्योग संस्था बाह्य विदेश काण् ्री का कारीने तथा विवाने, करती संख्या प्रताह ।।३१७६॥ विशिष्य शेले ध्वन मितने, निम्माना कहतान ॥३१०३॥ धौतिना भारतीस्त्र ध्योद, बाचे शुम्दते नुम् Statiet fagter seal, Albane gane Hangell ्र वर्ष हालको विषयस बढ़ी हो, में बाठा दन बंब । . बराय किंश वर्षि माता का हुन्तुं क्या है वह द्वित का कामा १९७० an it fami grang, and the fiends liengil प्रियो दे सव्या क्या क्षेत्रा, समारवासम्बद्ध ब्राप्त । bei un eren im es, ue ent mieue श्रवाची को बिद्ध प्रथ था, पन मृत खड़ा व थाव । राज बुकान्नर बाक तन की कमाने मेरा माम । तार हा नाम-पे बाता

```
its helf falbiby hith gant to this beman
                                      Ce feurit su leur ren, fest feur nige
                                                                            I theif between fort the tree for all law
                                                                                                                       सावा व साविश्वा की भगी हुए बनो काका ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            े बार्क बन्त के दास करते जनमें (बार्क) बिरामांच अंदर हो। | बहुमांक्कर क्षित्रक विचारत महत्वा क्षित्रों ब्रिक्टमा १९९१।
                                                                                                                                                                                                             बिन्दा बिराज्या वर्ते बाइन, बीराइन्यांके श्रीव । १-३
                                                                                                                                                                                                                                                       बार धन्य साधारा वाना निर्म धर्मत धर्ममा प्रमाम १९९१ थ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       धुर गरेकारा स्टबारी का कारत किया प्रदास्त ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 सिंद्री में ना किसे मानको बड़ी दुर्शका बार ।, १६ अ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           का कार्य पर राज कारते पात्री जेशा पर शावर का
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               मुक्ता कामार यह स या हो गोर्च।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            मिश्व निक्द में उस्ते राजव करियर भ उक्षवार |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     the same atoms and the fire after 1964 1969 411
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           कार्यन प्राप्त क्षत्र हमून हा भटा रहेता ग्रह्म ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         क्क निर्यास्य रिव्य संस्था आदिया सन्य निर्पेश हिन् क्या | इत्यांत्य भूती श्रृष्ठा श्रुष्टात्म, सुराश्रृष्टा श्रुष्ट अस्त्र (१९०९ वा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 अन्त र को क्वा दावतो द्वारा संस्कारिय। 🚅
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 मिन मिन बन्न पर हत्या, अपार आहेत आजान १९ था है. बार में तीनर हाण केंद्री पछी। पछी पछ अस्तिन।।।१९११।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ter eine fall ber ben fent implich beteben
बनो बोर आप के माता, दो हायण बना काल शहर ।।
इन्हरू भारत ने जो ने बेंक्की, तिश्व बनी का क्षेत्र ।
                                                                                     Bill franche feet bie nit att acie ! "
                                                                                                                                                 वाने द्वार प्रमुख कुल का, प्रमुख कुल है। विकास
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            भेरे कां कुत्रास सिवाको हुन्द्र कांन्स सक्याय शहर १०
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              मेश पासन किया प्रवस्त, मेरे यह अन्याम , १९११ ह
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        राजन प्राणि करिक किन्द्रिये किन्ने प्रश्न प्राण शास ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ार १ तम्बार में क्षेत्र के बार में में किए का में में किए का में रहे
                                                                                                                                                                                                                                      प्राप् धरण प्रमावित प्राप्तके क्या,वृष्टाहण जाप ।११९९मा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ने सन्ता, फुन्पप्रतिका आवानको, निवा क्षेत्र, जिन्ना सोन्द्र ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                     माप प्रयास क्रिक्स पुत्र हो विषया विकास विकास ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           न्यतः विम्राष्ट्रस श्रम क्ष्मच्यो अत्योधस सम्बद्धाः ( १८८)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Stan alg ef vel Mateny Breef fact trena !
                                                                                                                                रहें ,, स्रात हरें, वर्तामुल, सक्त में जिक्सत ।
क्यानी मृत्र को हेकर के पूजी झुकी वे कात ।। २२, रू॥
सुर्व को दिल को रिविजेशक कोश विकासित कात ।
हर्विक की संस्कृत कर हमा को प्रात्त के समस्रत ।। २३,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       हिन्द्र मुझ के दिन काना में पूर्व किया कि बैस ।
हिने बा भी पार कियाने, चुने हिंदा की मेंसू ।।१२२१
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ्राक्रोबर न्द्रिय अन्याद पान दिश दीष दीष के क्रम्ब । ::
                                          पर व्यवसी क्या स्थाप के जीवी मित्र करीय । १२२३ ।
                                                                                     राष्ट्रेष का अपकार बराशा सामा चर्क सुन्धाम ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     नात आष्ट्रको दिवा द्व बुग्नक मीद्र क्षेत्रिक पास ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           रमुगा प्रेडे भाषः झालः पे, इसकी मस विद्याल ४२०२६॥
रहेदा सहज किया संबद्ध की चूर्न पतिकात प्रस्तु |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     म्हानु क्रिने तथा प्रस्ते हैं, बहु बोगा बहुत ॥२०२।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       प्रस्पास के ब्राइ छोड़े ब्राच विच के ब्राज़ स्टर रह
प्रस्का बाते के विधित्त के भर भर ओड़ी बात ।
बाती कवीकांत्रोंकी करते हमेंत्र का सम्बद्धात (122210
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            सीवा स को कीका कड़िनों, करते देख बकार ।।२२५ का।
```

सा करना कि करने से काम रामिन (१४४०) | बार मार्डित हैं हैं। सुन करने के बोद ||२८६५) | क्षान सम्मते मन सम्मत्ता कर को दर्श में व करते हो।

मधा गृत के बहुष उपका, प्रका में का कृत ।

प्रतामयक प्रताप सम का, जखो चरित्र पावर्षे ।।। में हुर्भागी करी न सेवा, मुधा मनुज स्रवतार । यस प्रकाशित किया ज्ञापने, दिखा आपै वृद्ध्ये ।।२२३२।। प्रमा करो पित सुद्ध ज्ञापहो, दास विनय अवधार ।।२२३६।। ्रिंबहे भिहें की तेवा कीनी, छोब सुभी आनिन्।।२२३१।। | कुछ दिन ठहरो सोच समर्थ के, डेरी किर आदिश [िर्२३६।। | भिन्तित आवक है सोरे, किया पूर्ण चीमास ।१२२४३।। ्रिक्रपना राज काज पे सारा, आप. करो क्षिकार ॥२२३४॥ | प्रथ्यवती आता केळेगी. ने, जाया, रहन सवाय ॥२२३८॥ | तस पद किंगर शिष्प क्रियेम्रीने, नित्य करे गुणगान ॥२२४२॥ भरी हुई थी सभा वाम की, बेठे सब सादारा।" उसी समय में भरत जोड़ कर, बोला सिष्ट उचार ॥२२३३॥ इति श्री 'सूर्यमुनिजी' म० कृत रावण वध, राम लच्मण विजय श्रीर श्रयोध्या प्रवेशादि तृतीय साग समाप्तम् ।। विया राम ने गर्ने लगाकर, कहें भरत से बात । पूर्व हिन्हीं से पिता वचन हो, मिटा सभी उत्पात ।।२२३७।। जीवित लच्मण रखा शापने, वैश्वल्या भिजवाय। भारत बचन पे ध्यान राम ने, दिया नहीं लबजेश। दुन देख माता निज नारी, पाई परमाराम ।। र्रथि। रहे सदा मन सुदित होय के, सीता लद्मण राम। श्रीताजन सुन सार संसक्तों, छोड़ी वाद निकास ॥२८४९॥ पूर्ण हुना यो भाग तीसरा, प्राय धर्योध्या राम। पूज्यन द गुरु देव सेव से, होता वर कल्याया।

turf bede fall tunt fent fant fall fant inre

भाषा अनुस्तिन्ता जिल्लाको, तिना स्था हिना स्रोप, तिना ति

... श्रीक शिंद, अकार दान शिंव धीत धीत के क्ला । 31

×

बडे भाई की सेवा कीनी, छोड़ खभी खानेन्द्र ।।३२२३४।। | कुछ दिन ठहरी सोचं समकं के, टेगैं किर थादेश ||२२३६।। | मिन्नित थावंक है सारे, किया पूर्ण चौमास ॥२२४३॥ धन्य बलन ब्रलिशारी - हुमकी, अस य 'दुर्मित्रातस्त् । " ्रथपना राज्य-फृाज में सारा, 'श्रीप-' करी अधिकार ॥२२३॥। - उसी समय में भरत जोड़ क़र,-बोला सिष्ट डचार ॥२२३३॥ श्रही कुपानिधि १ दीन हीन का, देखो भार उतार 🗓 💯 भरी हुई थी समा राम की, बैठे सब सरदार ।! षस प्रकाशित किया शापने, दिखा कार्य इंक्ष्य ॥२२३२॥ पहता अयल अताप राम का, लखी चरित्र धादर्श ।।। 🚬 🗇 ै।। इति श्री 'सूर्यमुनिजी' म० इत रावए। वघ, राम लच्मए। विजय श्रीर श्रयोध्या प्रवेशादि तृतीय भाग समाप्तम् ।। मिंदुर्भागी करी म सेवा, पृथा मनुज श्रवतार । इसा करो पित जुल्य श्रापहो, दास विनय अवधार ॥२२३६॥ प्रथयवती साता केकैंगी ने, जाया राज सवास ॥२२३८॥ षिया राम ने गले लगाकर, कहें भरत से बात । पूर्ण हम्ही से पिता चचन हो, मिटा सभी उत्पात ।।२२३७।। जीवित लप्निया रखा घापने, वैशल्या भिजवाय। भरत बचन पे ध्यान राम ने, दिया नहीं सबजेश। । इति तुताय तसपट किन्ह रिज्य 'स्पेसिन', नित्य करे गुणगान।।२२४२॥ दो हजार दो के संवत में, सहर लीवडी खास। पुत्र देख माता निज नारी, पाई परमाराम ॥२२४०॥ पूर्यो हुना यो भाग तीसरा, श्राय श्रयोध्या राम । पूज्यन द गुरु देव सेव से, होता वर कल्याया। श्रोताजंग सुन सार संगमलो, छोड़ो बाद निकास ॥२२४१॥ रहे सदा मन सुदित होय के, सीता लष्मिया राम।

ध्यम क्षेत्री संबद कुमरक से बाबन क्षुत क्रमान ॥ ११ विम् क्या चंद्रांत पुर क्षका ज्ञान क्षेत्रान क्षात्र । क्या तुरले हैं. राम गुन्न मोरन गात है ॥ वेट ॥ प्रका पुरुषेत्य संपद्मन, राज की कथ द्वारत हैं। 1 Cash Mari Bearl का वार्षे वरा पार्थ है, बीचे में क्षीकरर । पार्थ कि वर्षों की केम, विकास देश की वर्षे का वर्षे कर की पुत्र का वर्षे का वर्षे कर की पुत्र का वर्षे कर की पार्थ कर की पार श नरत राजा का बैराग्य में चित्र ॥ रामायग Hall mo-श्रीमत् कन्त्रातः शुर्विकोच्यो पा The party of the 24 × शुक्त वालों साथ अस्त भूष के बाह्य कहा जिस्त कृष् 11 मा ॥ या का कारो पूर्व प्रवास्त्र अव विशेष से पामन्त्र ।

|                                                                                                 | कहैं भरत फरजोट विनय मे, सुने ग्रापके देंन।                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| =                                                                                               | पहले माना यचन धापका, घरी सीस पे ऐना । ५१॥ श्रेम जाल में मक्के प्रयासा यह आता हा हाई। |
| 32<br>=                                                                                         | थवती एक न मार्च अति। जह श्रचल गिन गर्म । ३३ ।                                        |
|                                                                                                 | पहेंबे जैमा भरत न समको, फरेंस प्रेम के जाता                                          |
| =                                                                                               | जिनवाणी का हथा उजाला. लीनी झान मशाल ॥ ३३ ॥                                           |
| _                                                                                               | उरके चलते तभी, भरत नप, करके राम प्रणाम ।                                             |
| *<br>=                                                                                          | तभी जावन कर दोह भरत को देते प्रिय विध्याम ॥ ३०॥                                      |
|                                                                                                 | विठलाकर धरवायान हेते. क्या । कहते हो न्या ?                                          |
| 34 =                                                                                            | संजम लेना भर्जा समझते. हमको भी कल जान ॥३८।                                           |
| हे स्वामिन ! सब धर्म ध्यान हो सन्ते प्राप्त । असी भारती यात सुनाई, असित हुन्ना तुं बीर।         | टिलबाटेंगे खुद हम दीचा, उत्सव कर श्रयकारी                                            |
| _                                                                                               | कुछ दिन यीते थाड थावशा ही, लेना संजम धार ॥ ३६॥                                       |
|                                                                                                 | कव दिन ऐसा होय हमारे, चडे हृदय वैराग।                                                |
|                                                                                                 | धन्य धापको बने विरागी, सजम से धनुराग ॥ ३७॥                                           |
| वीजे-धपनां राज काल ये, सुल सिर का सब भार ॥ १८ ॥ पहले जैसा राज करो हम कर्य सरका सुन आत्ं।        | भरत कह श्राज्ञा श्रब होती, किंतु श्रापके थेन।                                        |
|                                                                                                 | ॥ यात्रा मित्रा । अस्त वर्ष वर्ष संक्रम ॥ अस्त ॥                                     |
| थबतक मैंने राज चलाया. किया नव मध्यान । विसकी श्राद्या पर में श्राया, श्रव क्या रहें उचार ॥ २६ ॥ | मदोन्मच हाथी का लग्ना ॥                                                              |
| =                                                                                               | सिया विशाल्या राखी श्राटिक, हेवर को समसाय।                                           |
|                                                                                                 | श्रीत कहाते पितु सम मोटे, क्यों नां रहें निभाष ॥ ३६ ॥                                |
|                                                                                                 |                                                                                      |

प्रमाणका करें प्राप्त के पात स्थानित । । | प्राप्तित का सेवा कांग्र जाना कहा करार । । | जाना कृते पात के में का कांग्र कर वा के में पात कर । | वे स्थानित के पात कर कांग्र कर का को राजिक रिक्को करते जा तीय । करते । करते । करते । करते करते । कर किस तिक मन्त्रे स बोरे बार को तिकार ! ! ! सन्तु और हाथी हा पूर्वमव ]] ! को इस रोचा केन वारों करते जाता ॥ ॥ ! !! सन्तु और हाथी हा पूर्वमव ]] !! केना के मन्त्रे (को केन्द्र, को बचन निर्मेश ! . को क्षात्र में अन्त्रक करा में, वार्य-को करतार।! ! । पेन स्थाप कर्षच सु समिति, तीत , ग्रीत के बार ।

```
ांमध्यामत¹को .जाना मिष्या, जगसे-हुन्या थ्यभाव १। ७८ ॥ ∫ यज्ञील्यभ्ये व्यानाऽनिधि ,में, ऽतुम हमाहोगा ॐता।। ८८ ।। । मिश्रपाऽव्यान मिला रास्ते.से,ः सिटताऽनहीं.सिटायः॥ ९८ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चत्मेद्रयः सर-गजपुर जन्मा, । तृप भात् का 'मन्द ।
                                                   हुआ इन्लंकर दिल में मैदा, दया धर्म का भाव।
                                                                                                         होगः घ्नाया व्रथा साबुःका, विल-नोहं द्याः नियान ॥ ७७॥ | धन्य बही जग्रमः कहलाते,- घरे-धील का नेमः॥ ८७॥
                                                                                                                                                             धिक प्रेसे तापस -को जगर में, जेते ,पर के प्राच्या ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 तापश पान गमा तव भूपति, जलता काष्ट फंडामा॥ ७१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उदर कारतेला के याया, नाम कुलकर ।चद ॥ ६६ ॥ | अ तिरति से वह लगी हुई।थी, यपट-मूर्व प्रांगार ॥ ७६ ॥ |-पतिविनोद को भेदःलगा छन्न, किसते सुना अपान ॥ ८६ ॥
                                                                                                                                                                                                                 सबा कर्रना निकता सुनि भा, है ।सबे सुनि राय।॥ ७६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                  काष्ट्र फडाया 'निफला खिंह जब, जोते 'उसे बचाय'।)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    वसको जाकर ज्वस्तीः घचात्रो, ध्यही ध्वमै 'का''रग ॥ ७४ । | पांजगृह में कपिला विश्व घर्, श्राय 'लिया शयतार ॥ ८४ ॥ | ध्कपट सपट_से पितः को मारा; किया काम ने द्रव्यार ॥ ६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       पहले भूव का । पिता सुरहारा लेथी उन्हें - बजाय । ' ं ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     जला रहा 'बंह 'संस्कृ-उसमें, - जलता एक भुजमा। '०० '।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           तापस सपता १ है ध्रस वन में, सहता कष्ट अनेक ॥ ७३ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               मुनिवर् कहते परोपकारी, करो ।!क्राम-!तुम एक । 😁 '
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                सुनिःने-स्पनां धर्मे सुनाया, जग बंधनं दोः छोड़ ॥ ७२ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      भिन्ने एक ज्ञानी सुनि वन सं, नमन किया कर जोड़ 🕛 😘 🖽
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        पुक्ष विचम सो जाता बन में, देख प्रहा श्वाराम ॥ ୬ ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      राजा होता गभी कुलकर, करे न्याय से काम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          सूर्योद्यभी 'राजपुरं जन्मा, ध्रुतिरति -नाम उदार ॥ ७० ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              विभ्रमुति। की धागनीकृढा, नार उदर धवतार।
                                                                                                                                                                                                                        | रमण्' नया 'पटने के कारण 'विद्वानों के धामे।। मह ।।
                                                                                                                                                                  विनोद की श्री शाखा नारी, दत्तिष्ठ - 'सं -अंसी।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | में बुरः भगते उत्तने भी-क्या, जन्म 'विया उस-कावा।। पर ।। | ऽविनोद' थाके हुआ सेंड सुन, नाम धनुद्' विट्यात । ६१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              श्रीत स्थान से आरकर झाता। रुला श्रामत ससार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    देते नामः विनोद उसीका, सुनिसे ध तिरति प्हाल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                            हो विनोव का खोटा साई, "स्मर्ग" रखा तसन्तासः।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 वेदर होके सुख भोगूर गानु सोने हिल्हा..नार। अखानाम् बन्नराई यह तो, त्राये सुन अर्तार । ६३॥ आखाम्म बन्नराई यह तो, त्राये सुन अर्तार । ६३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           'धापति भीतर वे 'ग्राजावेगी, न्यारा भी-खुटबाय ॥ ८१ ॥ | बह सोयाभ्या त्यज्ञात्तय में, निभये पांत प्रसार ॥ ६१ ॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                पति लो सिन के पास गये थे, होता' संन ंसंधिद।। ८०॥ | रमणक वर विषा को पढ़के, आंपा मानी भीन ॥ ६०॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पाप्र कुपाने कारण रचती, क्षेट'कला भार 'दाकी। '- ', | हतने ध्याखा थ्या महेची हे, सूता सोचा मारा।
                                                             शाखा 'नारो ध्वर -इत्त इसे, '' करती 'मों -सकेत।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         क्य आंगना जहर -डेचके, -विड्या नेवही डपाय॥ ८२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            'भ्योदासा थी रूप की राशी, कुलटा अष्टाचार।'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       पित काऱ्सारा-हाल न्वार ने, ज्ञानारे ग्रन्तरम्भेद्र।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               झानी गुरू के द्वारा सेरा, 'पंता हो है लगः जाय ।
                                                                                                                      | पाए क्वलज्ञान । जमर सिलं, ज्ञानोत्सव ्को आय ॥ ६७ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            वित्रं भोगवी 'रमण' : साथ में, नहीं।कर्में का पार ॥ ६२ ॥,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              आबा जाती यचालय् में, विकट काम का प्राया।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शाबा सक्ते गई - नक्ते में, भमते. होनें असत।! - ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   । अन्त धर ज्ञाना द्यमःमहुरत हे, समक्त रामः व्याधार।
                                                                                                                                                                                                                                भूत्रण्को परव्याई अन्त्या, वित्तस स्ट्य ट्विवाय ॥ ६६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            े ख़ान किया सुजभेद इन्धोंने, -लेकर, क्रष्ट्र तत्त्वार।। 🕫 💃
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    'तव विनोद शोको बाहर हो दिया समय छो।मारः। 🍃 🗠
                                                                जाता भू:ग्या-भो : स्रोतं दशंत, वनता यीच वनाव ।।
                                                                                                                                                                              उसी चगर के वाहिए बन में, श्रीधर थे सुनिराय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ह्यर रमणनर हुआ धनत हुत, स्र्यानाम कहार।। . . .
```

| ij | ं में जान कर सम्मा कामा दिला हुमा केल्यात अपना । अरब ध्रुष्ट क्षेत्रा क्षेत्री त्याद अर प्रचार ।। ३३६ । 🛐 | our en amai etal lint Ett atetit i aveil !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥. | पाश्चिम मानेन पान पन, शुर्म क्रमी नरनार।                                                                  | te unt er er velt mer va dute !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HE S HAND IN CHARACTER STATE BUT HAND IN TAIL OF THE PARTY OF THE PART |
|    | A SECTION OF SECTION                                                                                      | धा काम में बाबा बाबे, समझे बही क्यूर है 394 है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | distriction and the state of th |
|    |                                                                                                           | इन्स विश्व मा कुर नरि बोल भारत रहे मानुद्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -  | भारत ग्रुपीरपार कर्म कारणे, पने क्षित्र वर्षवराष ॥ १२२ ॥                                                  | 714 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | शामी र्यंत्रम करन विधाना, तन क्या कर सम्भाग ।                                                             | गायन से बोसे पान केन, जीवनन भाज ब्राधाया। : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THE SECOND SECONDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ů. | बाबी बाली क्षानत्व हारा, पूर्व क्या समकान ॥११६७ ॥                                                         | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÷ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 93 | चाकर क्षेत्र काल शप्त बन्, नाहा मोब्र विवास ।                                                             | र्थंतर कैंग मुझे तम जबके कर क्षमतामूच गांव !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्षाय के कारण मा होता व्यवस्थ प्रस्तु है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| В  | . चयाच्या तथा को बहुब तपाया किया कर्म स्वाप्तार 🛭 १२३ 🕕 🗓                                                 | THE PART OF THE PA | ।। १ त काम माम्बन्धि ल्ला के हो त्रान्ध्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | उ ) । सात्रा किनों में भी की की का प्राप्त असी उसकार ) ,                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्दर चना भी फलनपुर के बिका ज्यान कर द्वार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | स्मित्रक्ष किन्द्रे पर क्षणकारी, मित्रिम बारक हार ॥ १२१ स                                                 | ler ut mein gener alge den nie bei if if if if i ben eine gene general geben eine eine in bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्षिया का मान्य निवर्ष क्षा क्षा । १ १ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | भाष हुए हजार सूर थे, किन हुनि शीका भार !                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ( 18日 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | बिंद ब्यायत बार शाहके, यम दम बान नियान ॥ १६२ ॥                                                            | तर ग्रेंग क्षा वह विवन क्षेत्र क्षा क्षाम १११ ११। भाग पत्रवे इस न्याना, क्षामी हुन्य मुकाम ॥ ११२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तर होत क्षत कर कि निमन होने क्षत करवान ।। १।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | स्व देवती सुक्ते । क्षेत्रे के क्षेत्र क्षाप्ते काना ।                                                    | ्रिक्स को इंड कांच छ उत्तरा सर् संबद्ध । 🗠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ा निकेट केर कुंधल व्यक्ति का का केर केर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37 | वित्र हाती से स्टिब्ब कीना, साझ बेद को बाद ॥ १९ ॥                                                         | का पूजा में किया सत्याका, बारह अने को पास ॥१ १॥ विश्वाचन को देखा जन की जाती सुमारब पास क १११ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ना पान में किया स्टाला, बार्ड मन को दास ॥३ १३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | शुक्र को कर ईशाब कोब में, मूचक विष उतार ! !                                                               | अन्य ये शह संभाषा शासी व्यव तोष्ट्र आहं सामा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | त्याकारिकारण विकास सहस्था हुमा क्रिम भागा )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | श्चिम कर ये का बंदन करते, बाम बमी परेकार ह ११६ !!                                                         | स्त क्षाची को अस्त सूत्र के, बाज्याका कार्यव ॥ ११ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ध्यातं धं क्षत्र वाम क हाथी दिख्यो अन्त ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -  | सुर्वेश्वकी रिविष्मा से प्रीते शिक्ष स्वीत स्वार ।                                                        | हुए मरत संबंधेय विस्ता क्ष्म, विनयबंध गुम्बर्थंत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्त्रात्र त्रात्र क्षेत्रक क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | किया अर्थ का प्रतिक्ष रायेष, अध्या नाम प्रमक्ष ॥ ११८॥                                                     | कियानिक का भीव स्वर्ध स किया सनुष्य मक्कावा १ व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पुण कालो संस्ता हुत्त द्वां, क्रिके व क्ष्म है बेर संबंद श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | दोय दाल का पात्रादिक में नापित को सब पुरू।                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रहित्या रेते से पार अलाह समा बैटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ž  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| व स स स स स स स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदे बहे चृप सुम्रीवादिक, थन्य सभी परिवार। :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सारे हैं सूप सारे हैं सूप सारे हैं सूप सारे हैं सूप प्राची साने माना हैं से महा प्राची जाता हैं। साने प्राची जोता हैं। साने प्राची जोता हैं। साने प्राची के से साने सान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बहे घट सुमीवादिक पुरान सारे हुए ह्कहें, पुरान सारे हुए ह्कहें, खेचर भूचर मिलके करते राजताज खुद लीजे स्वामित राजताज खुद लीजे स्वामित राजताज खुद लीजे स्वामित राम दिया घ्याचे बाज रहे हें गेले राव याचे बाज रहे हें गेले राव याचे महान घ्याठवें, खा सुवि माना हप्युक्त से, हासन पर बैठे लक्सण, खा सुविद पे, हमारे ताज बाला रहुवर पे, हमारे ताज का लेके मान सुवा स्वा सुवा सारे स्वा सुवा सारे मित हाजर रहते, हा महज सुवा के राजा, हुं में नित हाजर मालिक, हा यलदेव सेव में, देव देंसे देंसों के मालिक, देंसे देंसों वेंसी विश्वस्था, प्रांत के मालिक, देंसे वेंसी वेंसी विश्वस्था, प्रांत के सालिक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| करते, वर्षात्रक, वरात्रक, वर्षात                                                                      |
| ान्य साम्याः                                                                       |
| भी प्रिति सम्मा प्रिति सम्मा प्रिति सम्मा की श्रा की श्रा की श्रा की श्रा मिया मिया मिया मिया मिया मिया मिया मिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पुरवन तारे हुए इक्हें, तमा भरी उसवार।। १२०।। वैदेख सेना तमको जारी, कोढ सु अदतालीसः। पुरवन तारे हुए इक्हें, तमा भरी उसवार।। १२०।। वैदेख सेना तमको जारी, कोढ सु अदतालीसः।। देवार मिलके करने, रहुवर तो अरदास।। १२२।। देवा होता अरिय (मुस्तेन स्माने आना)। देवार मिलके करने, रहुवर तो अरदास।। १२२।। विज्ञ हातां को स्वान शाहें, त्ववं करो अयार।। १२२।। विज्ञ हातां को स्वान शाहें, त्ववं करो अयार।। १२२।। विज्ञ हातां को स्वान शाहें, त्ववं करो अयार।। १३२।। विज्ञ हातां को स्वान शाहें, त्ववं को मिलमा ।। १३२।। विज्ञ हातां को स्वान शाहें, त्ववं को मिलमा ।। १३२।। विज्ञ हातां को स्वान शाहें, त्ववं को मिलमा ।। १३२।। विज्ञ हातां वापालमा ।। १३२। विज्ञ हातां वापालमा ।। १३२। विज्ञ हातां वापालमा ।। १३२।। विज्ञ हातां वापालमा ।। १३२। विज्ञ हातां वापालमा                                                                      |
| का अ (स व -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ेह्य ने वेदल स्वास्त्र स्थान                                                                       |
| मान्यर र<br>का है ते<br>हिंदी श्री की ध<br>होती श्री की ध<br>होती श्री की ध<br>होती श्री की श्री<br>की की श्री<br>श्री की श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| हिय गगदर रथ सारे जिनके, लाख सु बतालीस ।। १३७ रेख सेना समफ़ो सारी, कीट सु अटतालीस ॥ १३७ रेखों को है ताज गीश पे, सुरनर माने आन ।; दिया मूर्ति को है ताज गीश पे, सुरनर माने आन ।; दिया मूर्ति को है ताज गीश पे, सुरनर माने आन ।; दिया मूर्ति को है ताज गीश पे, सुरनर माने आन । १३६ समम् मीति के सम नीति से, हुए सुखी नरनार ।। १४०। वर्ष होती थी सुखटाई, तरवर भरे आपर ।। १४०। भल फूलों से लवे हुए थे, पखद वृत्त महान । १४२। भल फूलों से लवे हुए थे, पखद वृत्त महान । १४२। गय हुध करती घर घर कमला, पुत्र मिया परिवार । त्रा मिया मिता माते, पुर के सब नरनार ।। १४३।। कोड़ा करती घर घर कमला, पुत्र मिया परिवार । रहें सदा आनन्द मनाते, पुर के सब नरनार ।। १४३।। वर्षे होर डाफू निंह दिखते, राघव तेज प्रचयह ।। १४५।। वर्षे होर डाफू निंह दिखते, राघव तेज प्रचयह ।। १४५।। जाति पाति में प्रम घरवता, सक्षाचार में लीन । गुरुकुल में जन विद्या पढ़के, होते प्राय प्रवीन ।। १४६।। दान गील तप भाव धराधे, दे दुखियों को दान । दान गील तप भाव धराधे, दे दुखियों को दान । दान गील करते पीप्ष करते, आवक थे गुणवान ।। १४६॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तिन्तं स्तारी, स्तारी                                                                      |
| के, लाह कोड स् कोड स् कोड स् स्वाप्त स् स्याप्त स् स्याप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्य स्थापत स्                                                                      |
| त सुक्त स्थानी                                                                       |
| आलीस ।। श्राम् ।। श्राम ।।                                                                       |
| ।। १४।<br>१३ ।।<br>१३ ।।<br>१३ ।।<br>१३ ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ा। प्राप्त स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पर की निंदा से टरते थे, हिंसा का प्रतिकार। पर की निंदा से टरते थे, हिंसा का प्रतिकार। सत्यवन्त नरनारी पुर के, जहां राम का राज । यह गुण्य पतिरा चढ़ा राम का, जैसे दुजा चन्द। पुण्य स्तिरा चढ़ा राम का, जैसे दुजा चन्द। पानी प्यानी चित्त डदारी, चरत रहा श्रानन्द।। श्रानी प्यानी चित्त डदारी, चरत रहा श्रानन्द।। श्रिया सभी को राज राम ने, सो सब कहें सुनाय। श्रिया सभी को राज राम ने, सो सब कहें सुनाय। श्रिया सभी को राज राम ने, सो सब कहें सुनाय। श्रिया सभी को राज राम ने, सो सब कहें सुनाय। श्रिया सभी को राज राम ने, सो सब कहें सुनाय। श्रिया विराध को लक्ष्ययाता, ऋजनगर न्य नील। इस्तुप्र दे भामण्डल को, स्याचल गिर्म खास। रथन्तुप्र दे भामण्डल को, स्याचल गिर्म खास। यथायोग्य सबको खिता करते, दे करके जागीर। परिजन को खंतोदित करते, करते कई बजीर॥ र अभियजन को गांव दिए हैं, खेतीजन को दे खेत। जिसकी जैसी इक्ता उपको, दिया राम धर हेत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| र न व<br>नेता से निया की हो।<br>विकास की की का स्वादियां की की सामण्ड<br>की की सामण्ड<br>संतोषि की सामण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हरते के हरते हैं पुर<br>हरते हैं पुर<br>श्रिषकों<br>की राम<br>से बदा<br>विपति<br>केस पुर<br>केस पुर<br>केस पुर<br>किस किस पुर<br>किस किस पुर<br>किस पुर<br>किस किस पुर<br>किस पुर<br>किस पुर<br>किस पुर<br>किस किस पुर<br>किस किस पुर<br>किस किस किस पुर<br>किस किस किस पुर<br>किस किस किस किस किस किस किस किस किस किस |
| ति के ह्या कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पट ने पट ने स्था करते हैं। स्था करते स्था स्था करते स्था स्था करते स्था करते स्था करते स्था करते स्था करत                                                                      |
| हैं स्वर्धित स्वर्य स्वर्य स्वर्धित स्वर्धित स्वर्य स्वर्धित स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्                                                                      |
| पर की निदा से दरते थे, हिंसा का प्रतिकार    १४७ सत्यवन्त नर्नारी पुर के, जहां राम का राज   १९६   यह युग्प पाते थे श्रीकों में, उत्तम रीति रिवान    १९६   पुर्य तितारा चढ़ा राम का, जैसे दुजा चन्द   १९६   ।। राम के द्वारा सभी राजा की राज्य प्रदान    १९६   ।। राम के द्वारा सभी राजा की राज्य प्रदान    १९६   ।। राम के द्वारा सभी राजा की राज सम के साम के साम के साम के साम के श्रीपुर का हन्ताय   १४०  । विवाद की पवा कि पात का, टीना तित्वक लगाय    १४०  । पृथ्व विराध को लक्ष्याल, भर्चनगर न्य नील   १९१  । व्या दिया के लक्ष्याल, भर्चनगर न्य नील   इप्र विराध को लक्ष्याल, भर्चनगर न्य नील   इप्र विराध को लक्ष्याल, भर्चनगर न्य नील   १४० द्वारा देवापोत को, राज्य मिर्ट खास   १४३  । १४० देवार देवापोत के स्ते करते दे करके जागीर   प्रायोग्य सबको खा करते, दे करके जागीर   प्रायोग्य सबको खा दिया करते, दे करके जागीर   प्रायोग्य को स्तोदित करते, दे करके जागीर   प्रायोग्य को गांव दिय है, खेतीजन को दे खेत   विसकी जैसी इक्डा उसको, दिया राम घर हेत ।। १४४  ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पर की निंदा से टरते थे, हिंसा का प्रतिकार    १८७    सर्थवन्त नर्नारी प्रर के, जहां राम का रावकार    १८७    सर्थवन्त नर्नारी प्रर के, जहां राम का राज   यह गुण पाते थे श्रिकां में, उत्तम रीति रिवाज    १८८    पुष्य सितारा चढ़ा राम का, जैसे हुजा चन्द    १८६    पुष्य सितारा चढ़ा राम का, जैसे हुजा चन्द    १८६    श्रिया सितारा चढ़ा राम का, जैसे हुजा चन्द    १८६    श्रिया सितारा चढ़ारा, वरत रहा श्रानन्द    १८६    श्रिया सभी के दाता राम ने, सो सव कहें सुनाय    १८०    दिखा सभी के राज राम ने, सो सव कहें सुनाय    १८०    वागर्दीप दिया किपाति को, श्रीपुर का हुमान    १८३    च्या विरोध को सक्ययाला, ऋचनगर चप नील    १८२    च्या दिया को सक्ययाला, ऋचनगर चप नील    १८२    चया देया देया देवापात, को, स्याचल निर्म खास    १८३    वगर्र दिया देवापात, को, स्याचल निर्म खास    १८३    वगर्र दिया देवापात, को, स्याचल निर्म खास    पिजन को संतोदित करते, दे करके जागीर   प्रामिणजन को गांव दिय है, खेतीजन को दे खेत   अपितान को गांव दिय है, खेतीजन को दे खेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

हर तोष समूत पुत्रता प्रती एवं स्वस्थाः। अने साते लगा क्या सकत अन्यत् तथु स्वतः। | अवया विषा वृत्यानस्य गान, पर्नास्त्रते कर सात्। यो सकते तथु कर पत्ती दो समूत का पत्त स १२०।। विष वास्त्र से अने वर्षि घटना सुविचे तस ब्यामा। १९०।। प्रतानिको त से विषय होष सुक्तारा। १९०।। र्तान रांच में पत्रता बबता वरी स्नेयको देख ॥ ११६। | न्युप्त जबको किन विकती हैं। लाक्टरहें हमेख || १९६। | राम दिवा वह निकासाताको, राज्या निकरित हाप ||१७६१॥ विश्व आता कशुण वर्षाको, विका शम प्रामेख ॥ घडुम को मधुरा का राज्य देना ॥ - श्रव राष्ट्रम करे श्रवन हो, प्रत-जारा संकेश । । विक विचा का करते सार्थी चयप हायक भागन कोष रोज्या होक्काक को क्रिया तेत व्यापका । < | व्याप वर्षीका त्याग दिया क्रिया क्रिया क्रीपु ते कैद्र] पीनी वर्षणा क्याप (स्पष्टा क्यो (यही व्यापका । १९८१) | व्याप वर्षीका त्याग क्याप क्याप्त क्याप्त की केद्र] १०२।

प्रशास में कि कारत, यह को के का 19 11 जारोक्स को केश कर है, बार कुस्तक बात है है। जार हार जा कर का 1, जार कर के 10 है के का 10 के कि 10 कर के 10 कर का 10 का 10 कर क स्य कित क स्वीवन करता जोड़ा सुने व एउ हा १ १॥ | अलोबर प्रुप क्षत्र विकास सम्बंध कर्म क्षत्र हुन क्षत्र ११९॥ पुत्र की कर केशन की का में, मुख्य मिन्न क्यार ! ! शिक्ष हामी का की क्या की मा, वाह्य कर की बार !! १९ !! हा हमा कर की बार !! १९ !! !! हमा कर की कार !! १९ !! शम्बी काकी शुनरबा हत्य, पूर्व कथा समस्त्रव || १९७३| श्रीण काला का प्रशासिक में मापित की बाच गुड़ !

| 41                                                                                                        |                                              |                                                         | -                                         |                                                      |                                             |                                                       |                                               |                                                         |                                                 |                                                    |                                               |                                                   |                                            |                                                   |                                             | = =                                                   |                                           | -                                          |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| नीलर्सेस में बड़ी बियल्या, परराखी गुण रूप ॥ १३६ ॥                                                         | सोलसेंस देशों के मालिक, संवाम सब भूप।        | रहें सदा यलदेव सेव में, टेव सहस सब चार ॥ १३४ ॥          | सेवा में नित हाजर रहते, देव आठ एकजार।     | सोसर्सेस राजों के राजा, हुए त्रिलडी साय्य ॥ १३४॥     | भामक्ष्म सुग्नीव पवन सुत्, शौर विभीवण राय।  | बने हमारे ताज शाज से, करें थापकी सेव ॥ १३३॥           | वाद कलश डाला रघुवर पे, यह घटम बुलदेव।         | सभा गूंजती जय२ ध्वति से, धन्य श्रवध के ईश ॥ १३२॥        | क्तारा सुगधित जल का लेके, डाजा लच्मण सीस । 🕠 🕦  | सिंहासन पर थेठे जदमण, सहूत देख सुविशेष ॥ १३१॥      | सबने माना हर्षेष्टुक्त से, रह्यबर का ब्राइंश। | बासुदेव ये महान घाठमें, सबके ये प्रतिपाल ।। १३० ॥ | बोले शघन समधुरी का, लष्मणः हैं भूपाल ।     | धर घर बाजे बाज रहे हैं, सगल गांचे नार्।।१९२६।।    | राम विदा थादेश नगर में, उत्सवे करो अपार ।   |                                                       | الملحق                                    | परजन सारे हए इक्टें) सभा भरी उसवार ॥ १२७ ॥ | यहे बढे जप सुम्रोवादिक, श्रन्य सभी परिवार । : |
| षोलर्सेस में बड़ी बियल्या,  पटराखी गुण रूप ।। १३६ ।   सामायिक छारु पौप्रध करते, श्रावक थे गुणबान ।। १४६ ॥ | दान शील तप भाव श्रराघे, दे दुर्खियों को दान। | गुरुकुल में जन विद्या पढ़के, होते प्राय प्रवीन ।। १४१।। | जाति पाति में प्रेम चरपता, सनचार में लीन। | विना हुन्म से चीन न लेते, रहती वस्तु श्रखण्ड ॥ १४४ ॥ | चोर डोर डाकू निंह टिखते, राधव् तेज प्रचरट । | रहें यहा शानन्द भनाते, पुर के सब नरनार ॥ १४३॥         | क्तींबा करती घर घर कमला, पुत्र प्रिया परिवार। | लाभ श्रधिक होता वाणिज्य में, विश्विक रहे सुखमाय ॥ १४२ ॥ | गायादुध डेती सम् चाह्रो, पृथ्वी स्निग्ध दिखाय । | पता भूजों से लादे हुए थे, पष्ठव दृष्ठ महात ॥ १४१ ॥ | धन जन कृण होता था पूरण, रहते सुखी फिसान।      | व्या होती थी सुखदाई, सरवर भर अपार ॥ १४० ॥         | रामचन्द्र की धर्म मीति से, हुए सुखी नरनार। | निज् हाथों से राज-आव को, दिया खाप ख्रामराम ॥ १३६॥ | सबके मालिक राम उन्हें हैं, नहीं राज से काम। | टयास्ति, श्रीरामचन्द्रजी, उपकारी भगवान ॥ १३ ॥         | रत्नों का है ताज ख़ीश पं, सुरनर माने धान। | पैदल सेना समको सारी, कोड सु शहतालीस ॥ १३७॥ | हय गयवर रथ सारे जिनके, लाख सु बतालीस।         |
| निसकी जैसी इन्छ। उसकी, दिया राम धर हेत ॥ १४४॥                                                             | मामियाजन को गांच दिए हैं, खेतीजन को दे खेत।  | परिजन को संतोषित करते, करते कई बजीर ॥ १४४॥              | यथायोग्य सबको ख़ुरा करते, दे करके जागीर।  | नगर दिया देवोपगीत को, रानजटी रहवास ॥ १२३॥            | रथनुषुर दे भामण्डल को, रूपाचल गिरि खास।     | इनुपुर द प्रतिपूर्व भूप को, समक्ते बढे सुर्योल ॥ १४२॥ | नृप विराध को लक्ष्याला, ऋत्तनगर नृप नील।      | पहले थे मालिक जिस पुर के, करते पुन. प्रदान ॥ १४१॥       | बानरदीप दिया कपिपति को, श्रीप्रर का हतुमान।     | प्रथम विभीपया को लका का, दीना तिलक लगाय ॥ १४० ॥    | दिया सभी की रान राम ने, सो सब कहें सुनाय।     |                                                   | ।। गम के द्वारा सभी राजा की राज्य प्रदान ॥ | ज्ञानी ध्यानी चित्र उदारा, चरत रहा आनन्द ॥ ११६ ॥  | पुरुष सितारा चढ़ा राम का, जस हुजा चन्द्र।   | यह मुण पात य श्रीक्षका में, उत्तम राजि रिवाम । उद्यान | संयवन्त नरनारा पुर के, जहार राम का राजा   | परिका, निदा से दिया की नियमित कर कर        | ः कायर कर न कपटी कोई, लपट निर्दे न्यभिषार।    |

| अपनी कर क्या ता कर का का कुना । १२ शे अपनी करे किया वा करा करा किया । १२ शे अपने के किया वा करा करा किया किया । १२ शे अपने क्या करा करा किया किया । ११ शे अपने क्या करा करा करा करा करा है। ११ अपने करा | 354 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न्ता कर                                                                                                                                                                                                 | मून (भटता ) मूलान्छ को जिसका तेत सब्बाहा ।<br>पूत्रे कहा भाग त्यापा असो त्यारी व (व्या) १११ ।<br>पूत्र कहा कहे त्यास्त्र में प्रता-नारा संकेट ।<br>स्वाहरा क्या जिस्स तिस्त्री में प्रकार यह त्येया । ११६ ।<br>तेत पाने क्या जिस्स केया कार्य कहा सुराय:<br>किया तार्य का क्या त्यास्त्री कार्य को त्यास्त्री हैं ।<br>यह पाने क्या कार्य की त्यास्त्री कर की तार्य की तार्य कार्य कार्य की तार्य की वार्य की वार्य की तार्य की वार्य की तार्य की तार्य की तार्य की तार्य की वार्य कर की तार्य |
| स्था को है कर राज के कह हुआ।  स्था को के नियम कर देवा कर हुआ।  स्था को की नियम कर देवा कर हुआ।  स्था को कर देवा कर हुआ।  स्था का करने हुआ कर के कर                                                      | प्रभाव के साथ प्रभाव के सिम्पूर्ण के सिम्पू                  |

| पा तमक गामृली हाला, पत्र पाद उसवार। हृत निकाला ध्रायमित यन, देकर गाल हजार।। १८१।। हृत निकाला ध्रायमित यन, देकर गाल हजार।। १८१।। हृत निकाला ध्रायमित यन, देकर गाल हजार।। १८६।। हृत पान के लिल हुत ने, किया शत्रुक्त विचार।। हृत पान के गुलचरों ने, समय मिला ध्रमुख्त । पाद्भिय में केली करने, गया माथ परिवार। पाद्भिय में केली करने, गया माथ परिवार।। हृत्यमें की गिर्तिक जिन्हों को क्यों कि स्वाय परिवार।। हृत्यमें की गिर्तिक जिन्हों को क्यों सिला परिवार।। हृत्यमें की गिर्तिक जिन्हों को क्यों सिला स्वाय।। हृत्या तिरक्षत सरग्रह, तहा क्यों कि स्वरा।। हृत ये सारा हाल सह्या को, हो जावे न्यधेर ॥ १६९।। पुत्र ये सारा हाल सह्या को, हो जावे न्यधेर ॥ १६९।। पुत्र ये सारा हाल सह्या को, हो जावे न्यधेर ॥ १६९।। पुत्र ये सारा हाल सह्या विचार।। १६९।। पुत्र यो माधु सा अनु के, केशी हला चढ़ थाय। हुथा विकट संगाम परस्पर श्रम्म सारा ज्विखान विचार।। १६१।। हुथा विकट संगाम परस्पर श्रम्म सारा ज्विखान विचार।। १६१।। हुथा विकट संगाम परस्पर श्रम्म सारा ज्विखान विचार।। १६१।। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संदूत्तण जैसे प्रथम , युद्ध में, करते खर मेंहार। ऐसे मारा खन्नण श्रान्थमा, जीना द्वीस जतार।। १६४।। स्थल श्रीध कर दलक्का जैके, मचा दिया है, न-द। सुरत श्रीध कर दलक्का जैके, मचा दिया है, न-द। सुरत श्रीध कर दलक्का जैके, मचा दिया है, न-द। सुरत श्रीध कर दलक्का जैके, मचा दिया श्रीत हृद। १९६।। सुरत श्रीक श्रीक साथ, जाहारी, गई फहाँ अब दूर।। १६७॥ मधु की तव शहुक्ता सुनाया, खाओ, वीर १ महाना।। १६७॥ महा अतीक हु,ख श्रापको, श्री समय, विज्ञार।। १६९॥ दला अतीका हु,ख श्रापको, श्री समय, विज्ञार।। १६९॥ सिला अतीका हु,ख श्रापको, श्री समय, विज्ञार।। १००॥ च्री करते नहीं एमारी, यह तुन्हारी श्राच।। १००॥ समा मोगलो श्राम पानो, होगा सब सुमाण। समु बोला श्रीव श्रीमा, वही करता, है काम।। श्रीध यह में श्राप धुसा जो, चाम किया व्हनामा।। २०२॥ सिह कभी गीदक के जैमा, नही करता, है काम।। बाते सुलसे बुकी चनाता, नाम किया वहनामा।। २०३॥ विश्रील लोने श्रीया उपम, जमा, रहा श्रीधकार। विश्रील लोने श्रीया उपम, होजा वही श्रीमार।। २०३॥                                                   |
| चित्री द्दायां से सर प्यारे १ मट जाक़ों सुरलोक। याजा कायर कपटो पहिंचों, कहता छाती ठोक ॥,२०४ ॥ क्या १ देरी थो फिर जहने से, मिडते दोनों, नीर। कराकटी होती टोनों में, खन नहें नीद नीर,। ०६॥ मधु का क्रामा देख नाया को, जेते रथ की छोड़। पूछा मधु के खान मधु हुप, दिया पर्य को छोड़। २०७॥ वृद्धावन के खान होता को, ले गुद्धम चंडाय। समुख मधु के खान आज़ के दीना धन गर्जाम। २०६॥ सम्माप मधु को खाम सचतन गया कुलाजा छोला। २०६॥ मारा मधु को खाम सचतन गया कुलाजा छोला। २०६॥ पूछा समाया युज न पाया, खोया नर अवतार। २००॥ पूछा साथा काती किसके, यद मर्थ मुख्याय। सह पुक्सी कमी किसी की, यह तो नहीं दिखाया। २०२॥ सुं पुक्सी कमी किसी की, यह तो नहीं दिखाया। २०२॥ हु ख यही कि नर-नव पाके, कियान कुल आराम। २१२॥ बाली हाथों चुला गंत में भोग विग्य आराम। २१३॥ सुं जित होने अदी पाला, दिया न कर से हान। सेन नहि जिनहेन अदोरिन, कैसे हो कुल्याया। २१३॥                                                                                                                                           |

| सकत के बार पहारों से हैं। हो बारेजू   १३ । जुड़ को में महत्व पहार हो । देश के देश देश है। देश के तो के देश देश है। देश के ते के ति । देश में ती में ती   देश |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तुष्ण धा में शीध दहारे, कमाई तिव हातू । तूर ।<br>क्या तृष्ण कर्मीय दूरी है जुदार परात्री भाग ।<br>मुद्रा का वह तह देखा कु तर मेंकब हुआ । तूर ।<br>चीर भाग केला वह बहु है कि ही त्याच्या ।<br>पीर भीर की की त्याचा च्युक्ता एव भाग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ज्या अंद्री ताब ब जाता. इस्ता का अमार ।<br>अपने किया को ताब का की एवं । १<br>शिंद कर के भागते की तो असा कर महा १९६९ ।<br>विकार के भागते की तो असा कर महा १९६९ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 324<br>11 324<br>1 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सरकार ने बार मार्थन है की हो बारेग्ड़   १३ । जुक्का था में शीच कार्य, कार्या मिन का नुरू   जुक्का में साम हुम्म में   १३ ॥ जुक्का में मार्थ था कार्य | पर समस से बाँड करते हैं को बात हुए अपना हू।<br>समने से बार्ड पार्च पार्च में का पर्द के प्राथ हू कृता।<br>सार्च कर्यों कर प्राम्चें मां के बार्च अपना हुई साथ पर्द क्षित करते हुए के बार्च का अपना अपना करते हुए के बार्च करते हुए के बार्च करते हुए के बार्च करते करते हुए के बार्च करते हुए क | संख्यारी क्रमेश को, द्वा क क्वि कार। व्यक्ता को साम समझे पत्तव माने क्रास्था। पूर्व स्मातकार्ग सुनिय सुन्न क्रास्था। सूर्व समातकार्ग सुनिय सुन्न क्रमेश । सूर्व क्रमातकार्ग सुनिय सुन्न क्रमेश । सिर्ग क्रम्य क्रमें क्ष्में क्ष्में क्ष्म क्ष्म क्रम क्रम। स्वरं द्वा सुन्न क्ष्मों क्ष्में क्ष्म क्ष्में क्ष्मा स्वरं क्ष्मा सुन्न सुन्न स्वरं स्वरं सुन्न सुन् |

ा ने पान है जिसे हिंद ताने के देवा। था। विशेष पाकर तान करते काल करें करते हैं है है। विशेष कर निराम सम स्वापियों का करता। मूर नहीं का दुनेहरू का क्षेत्रक क्षा निकास । १०८॥ धाम करता सबस बहां छ स्टेडोफ़े कर इसर। बना करते स्मृती का राजा हुए को वर्षि हुन करता । वर्षश्र काळ हुन्के दिवाला जेन्द्र श्रीवृत्त करता ॥ ५०० । fantalal fit fir min tet matte ! fai!!! श्चित्रकार दुसार क्या दिन सुन्न क्षा बर्जनात सहरता राजनां है त्यान स्तुत्व कराता ॥ ०१ म | काका मान्त्री को अंकत में ज्ञानक में ज्ञानक मोर्टी (१९६८) कीय प्रकार प्रकार की क्यां, हा कर का ब्रह्मान । र्चना तिर का सीचा बाबा जांदा विसा विश्वास ॥ ३०॥॥ 'बड 'दरव' को हुयी एकते करता दया दबाद्धं िन्सा विद्यान क्षेत्री प्रमुख के ब्ला संबद्ध निक्क ब्लाल ग<sub>र्</sub>कहों। ein gab ge aban min nicht fan bie भीनदेश आरिक को कोने पूर्व कवित विज्ञ कार्य । चका कम के मतुश जीतर्य के किए कम मात्र ॥ रूप ॥ स्था चार्य वर्ष कम्पे, प्रकार व हो हुविकार । बोबा क्यों असम्बद्ध कर, बोबो बिक करने हैं। १८५ ह वहां पुरुष क्षय क्षयक्षकंत्रर का चोषति स्थित क्षया । १ मध् ॥ वाद्या कन्न काम का सीही, प्राकृत पास कदकारी। श्चित्त ने सक्त क्षेत्र की, बित्र जुत्ती प्रत्याय। कीय राज्या वारा धारकी आम तो मिम राम ते स्टब्स क्यों पांच्ये वह बोक में नम् वक्य सुराम ।। १६८ ।। क्षि कि से कर कर करा, जिल मान बरवाय ॥ २३१ ॥ धान बांधा हो कर स्थापाता प्रकार समाने वर्ग कान्ता । परिवार स्थापनी कामा बार्ट हैं श्रीतनात का स्थाप । नृज्ञ ॥ ] धुना तथी वपदेश शासु का, करा किना बेरास। शिक्सतीका शाक्रीका है, किया क्षमीन कराव ! स्पर्णा करता स्रोत् साथ संत्र समिन्द्रोत विकार त २५६।। बाड स्टारांबार्थ प्रकार, सुबा श्रामक' स्टाबार है विसमे क्रीय काषा बहु था क्षीका प्रक्रम विद्वाल । जधी समान नह चंक निरात की चाला मेंबो क्याबा। १३३ ।। ] पुत्र विषय नात रिका के प्राप्त, परते कुल प्रमाण ।

| होंथा था जयनन्द्र नात्त्वे, पचमसुन्दर-धार।।३०२। केसे फिरते राया होती, घोमामा इस्त्रार।।३१२। हें प्राथम नात्त्वे हात्त्वे, पचमसुन्दर-धार।।३०२। विना भाव से बदन करता, तेता छळ प्राह्मर।।३१२। व्याद्मर सावो हेवत से साव साव साव।।३१८। व्याद साव के ब्रा साव के ब्रा साव करते, भाव का सन्दा।३१८। विना के हारा का विहान साव के ब्रा साव के हाता का सन्दा।३१८। विचा को के हारा का वे वुक्त का, देवा वा साव साव।।३१८। विचा को के हारा का वे वुक्त का सन्दा।३१८। विचा को को साव |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सिष्य ध्रवण कर एमा याचते, विनय भाव टरसाय । अदे इत्त थावक सुनकर के, 'रहा-रहस्य पछ्लाय ।। ३२२ ।। ध्रावक मधुरा नगरी जाता, हमा मौगते काल । कातिक छावला दिवम सासमी श्राया सव विधि साला। ३२३ ।। धर्म कर गुण गाया गाता, वार २ सिरनाय । ३२४ ।। धर्म सभी ध्र्याच हमारा, गुण सागर स्रिनराय ।। ३२४ ।। धर्म सभी ध्र्याच हमारा, गुण सागर स्रिनराय ।। ३२४ ।। सभी होल तब्दु ध्वेवल ज्ञानी, कहते स्रिनरोय सम १ । वही साध्र थ्रव मधुरा थ्रवर, उनमे हो प्राराम ।। ३२४ ।। धर्म रोग पमरेन्द्र सर्व की, को ज्ञाने भ्राया भ्रायम ।। ३२४ ।। धर्म विच्या समय ध्रायमा, मिटे ह्यथा भय भ्रांत ।। ३२७ ।। धर्म वन्त्रन कर राम लखन लब, जाते थ्रपने स्थान ॥ ३२७ ।। धर्म वन्त्रन कर राम लखन लब, जाते थ्रपने स्थान ।। ३२० ।। धर्म वाले भ्राय कार्योच स्थान ।। ३२६ ।। धर्म मध्या ग था भोग जिन्होंसे, गण सभी ध्वराय ।। ३२६ ।। धर्म मध्य भेता कि वही सोतला, कर्म कथा प्रकटाय ।। ३२६ ।। धर्म मध्य भेता करी वही सोतला, भेरव ने भभास ।। ३३० ।। धर्म समा वही वही सोतला, भेरव ने भभास ।। ३३० ।। धर्मी ज्ञार समा                                                                                                                                                        |

पार से को जाने हुन हुन का कर करना। वा का किया हुन का कर करना। का किया हुन का करना। का हुन का करना। का हुन कर ाहिता यांत्र अकारत हुआ सम्, हुब्दी स्थार के क्षीय । ]] वर्तनव राज्या हुई श्रीवता क्यी श्राह्म पूर्व। वारित द्वारा हो एविया करी छत्त्व थून। व्यवप्री से पार करी, वृक्ष सन्ता का क्यां १९२३ महा व्यक्षित राम है। यो वारित स्वाम ॥१९४॥ विवास कराने हुमा सम् हुमी करा के कीम। विवास मानित समिती पूर्वति वारक पुत्र विश्वता ॥१९४॥ निशासक पर की गृह तक सकारमा उसकार।

| बता दिया प्रत्यन्न सभी को, तृप कन्या उसवार ॥ ३६१ ॥ विज्ञ रूप सुन सारे होते, श्रवरंज मय विद्वान । वारद्वसीन के खुले तैन तय, सुनके शाख वयान ॥ ६६२ ॥ वज्ञो विद्वरी कन्या हेखी, पाए नारद मोद । विज्ञायो में श्रद्धा धरते, पाते सब जन बोध ॥ ६६३ ॥ राजकुमारी तृप पद नम के, जाती श्रपने स्थान ॥ ३६४ ॥ राजकुमारी तृप पद नम के, जाती श्रपने स्थान ॥ ३६४ ॥ तृप कश्चता कन्या गुणवन्ती, इन सम हो भरतार । वृप कश्चता कन्या गुणवन्ती, इन सम हो भरतार । श्रप शोभती जोही होनों, यहि हो राज क्यार ॥ ३६४ ॥ श्रपने स्थान वहते राजा से, देता में सन्देश ॥ ३६४ ॥ श्रपने स्थान वहते राजा से, देता में सन्देश ॥ ३६६ ॥ श्रपने व्यायनंदण रधुवर माई, ज्ञावमा राजकुमार । द्यार्थनंदण रधुवर माई, ज्ञावमा राजकुमार । द्यार्थनंदण रधुवर माई, ज्ञावमा राजकुमार । व्यार्थनंदण सुवर माई कहता, वार्ते विना विचान ॥ ३६६ ॥ व्यार्थनंदण है वार्त कहता, वार्ते विना विचान ॥ ३६६ ॥ वारद की सुन वार्त कहता, वार्ते विना विचान ॥ ३६६ ॥ वारद की सुन वार्त सीस सुन है, होती कैसे जोड़ । ३७० ॥ इम क्यों सीस सुन हो, लगे वश्च में खोड । ३७० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रत्यम रचना जिनचायी मे, सथ श्रागम का सार। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| विद्या प्रश्यक्ष सभी को, तृप कम्या उसवार ॥ ३६१ ॥ विद्या स्थान से होते, श्रावस्य सम विद्वान । व्या हार होते, श्रावस्य सम विद्वान । व्या हार होते, श्रावस्य सम विद्वान । व्या हार होते, श्रावस्य होते । व्या वा स्थान । व्या हार होते, यात स्व ज्ञान वा । ३६१ ॥ विना मीत होते होते । व्या वेपाल । ३७१ ॥ विना विद्यो के हुलो में त्या हेला, पाए नारद मोद । विना मीत होते होते । व्या वेपाल । ३७१ ॥ विना विद्यो के हुलो सम्य होता साथ । व्या विचा विचा । ३६१ ॥ विचा विना होता, हमको राजकुमार । व्यायमंद्र्य । सुको राज के तुप आदेश । व्यायमंद्र्य । सुको राज कमार । व्यायमंद् | बिरी भी भारीभ भुषा कर, दिया संजेवा छैत।    |
| सीध शापू पूरी श्रयो।या, करी न छड़ भी देंग । पूर्व लश्मण हांच लोवके, आये न्यों है इस वंर ।। १८९ ॥ क्यों प्रसाद चिन्ता चित में, द श्राटर विडलाय । क्यों प्रसाद चिन्ता चित में, द श्राटर विडलाय । क्यों प्रसाद चिन्ता हालत में, प्रमी, चित रहा प्रसाय ॥१६८॥ शाह्त से लाचार बना में, परिहत लेता कद । शाहत से शाल पुकार सुमाने, श्राया म चिन न्यट ॥ १६८॥ सेरी शाल पुकार सुमाने, श्राया म चिन न्यट ॥ १६८॥ सेरी शाल प्रकार चिन्या, पदी गुणी विद्वान । साम कहता है तार्थक टन्या, पदी गुणी विद्वान । श्राम चिहों से श्रव्यत तन में, प्रहें में उनदा स्वस्य । श्राम चिहों से श्रव्यत तन में, प्रहें में उनदा स्वस्य । सेनीरसा पटस्य पताया, चो कि लिखा निज्ञ हाथ ॥ ३८९॥ किर हो उनने रशुक्त की यां, इच्छत की पटनार १० ६८०॥ इसके लेनी विया प्रक भी, सन रुममो रखवान । इसके लेनी विया प्रक भी, सन्या हं गुण गस ॥ १८६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ।। नारद् का राम लक्ष्मण पे जाना ॥          |

थींग की हुन होने केलो सिला पत्त मान है। किया पत्त न वर्षि वाहोंने के वहते की वाहता होता | किया की कहता होता होता की कहता है। विकास की वाहता होता की कहता है। वहता की कहता है। वहता की कहता है। वहता है। पीता की पुत्र कोर्ब कोर्ब ) विकास क्षत्र क्षत्र क्षत्रकार हु प्रकार स्थान होती था (परवर्ष का हालां) करता। अमें परवर हम देवल करता नात है। देविया तथा काराया हो बात के कारा। विकास करता काराया हो बात के कारा। विकास करता हमें की देविया करता है। विकास करता हमें की देविया करता है। विकास करता हमें की देविया करता है। विकास करता हमें काराया हमें कारा विकारिका के प्रस्त कर में पत्र प्रधाने करा। थिए प्रस्तों वह केदर है, कार्य क्या संवार / ६ १३ | योखी बाकी केदम । बादी काकी कारी काफी कारी कारी कारी कारी का वहुं हिला होने स्टाब को, चाई अब से ध्यात । वर्ष: व्यादा केंद्र व्यादा होगा, दम देग धावनर । अब विकास का प्राप्त के प्राप्त का प्राप्त का स्थापनर । अब विकास व्यादा व्यादा का स्थापन का स्यापन का स्थापन का स्थ

| सुना र क सबका बात, कर सिया बदमास । स्था समा । ४६६॥ सभी शहर में किर दासिए, किया हुए ये काम ।। ४६६॥                                                                                        | सुन क सम हा राया साच, पात का पूरण प्रमा।<br>इन बातों पे ध्याम भ ऐते, चहैं मिया की होम।। ४६०।।                                                                                                        | धोका खाया बेशक पतिवंद, सुनिये करके गोर।। ४८०॥                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समक्त रहे थे छेक सिया को, सब जन सती बताय। ४६८ ॥<br>धर्म गमाया दाग लगाया, झात श्रभी प्रगटाय॥ ४६८ ॥                                                                                        | शिंचा देंगे उस सीता को, प्रम दो चिंता छोड।<br>श्रवना धर्म निमाशी? द्वम ही, लेंगे सभी निचोड ॥ ४८६॥                                                                                                    | मिला हमें सब भेद सियों छा, था राविण पे ध्यान। धर्म भी उसको ध्यान उसी पे, देखी हमने छोन ।। ४७६।।                                                                                                    |
| कहें दासिए यह रावण का पांच चित्र है खास।<br>इसे सिया नित् पूजे थाचे, निकली, तो बदुमांस।। ३१७॥                                                                                            | एक बात शांघव जब कहते, ही नोहं दिल आघात ॥ ४८७॥<br>श्री त्रिये ी की कही तुम्हीं ने, बिलकुल होगा ठीक।<br>पहेंगे हम देशी बात को सीता से निर्मीक।। ४८८॥                                                   | यह रामके पास सुनाती, ईप्यी भाव उर्चा ॥ ४७७॥ आप समेकते निया सथानी, रीत संय आयाए। जिल्ला करी स्विभित्ते निया सथानी, रीत संय आयाए।                                                                    |
| पुरवासी को बता रही है, देखी चित्र अनूप।<br>किसका चित्रवता दे। दासी, क्या श्रेष्ठवरजकरत्ता। ४६६।                                                                                          | हुन शाका का बाता ५ म, जरा न बरता स्थान।<br>यह तो मुनको कहा करेगी, निह नारों में धान।। ४८६॥<br>हथा इन्हें समकाना इन्छं भी, निह मानेगी बात।                                                            | ।। चित्र पट लेकर शोकों की राम पे जाना ॥<br>पूजन धर्चन कियां चित्रपट, शोकों समय विचार।                                                                                                              |
| प्रभ किया रावण स इसने, सोता बढा छिनाल। अ६४॥ जाश्री दासी! यह ले जाश्री, कहने। सारा हाल ॥ ४६४॥ कैलादी धरू र में चर्चा किर कुछ देखा जाय। जिक्क दोसी चर्ची चित्र की सर्व की रही दिखाय ॥ ४६४॥ | जाल रचे हैं क्यां। यह इनने, नारी चरित छपार । ४८४ ।।<br>होता छांचा है श्रवला में, ईपी भाव इमेशा। १००१।<br>इसी सिंची में दोप न देखा, छव तक में लबलेश ॥ ४८४।।                                           | बता विश्व प दई ठांकर, फका विथा कुछ दूर।<br>श्रव तो सारी सीचें दिलें में, हुई कामना पूरा। ४७४॥<br>चली प्रेम दिखलांती तब ती, गुपचुप चिम्न उठांथ।<br>श्राई श्रवने सिंहल सभी तंब,—सोचा एक उपांथ ॥ ४७६॥ |
| यही चित्र पट सिया पूजती, कर प्यारे को पाद।<br>वेशक लगता पता इसीसे, सिया तुजी मर्याद । ४६३।।                                                                                              | उधर प्रेम-रावया पे रखती, आप नामके कैय। इसी सीधारी तलवार समर्भली, श्रज्ञंब उसीका प्रथा। ४८३॥                                                                                                          | &<br>6<br>&                                                                                                                                                                                        |
| ईर्ग धरती सभी राधियें, आई अपने स्थान।<br>साइ मिलाई एक सभी ने, हो सीता अपमान॥ ४६९॥<br>एसा करना इसी चित्र को, देकर सिचगें साथ।<br>नाय अयोध्या में यतकानें, कर र लेंचे हाथ । ४६२॥           | शिवर्ध चरकं चिह्न को, पूजे, हैखों पेतिवर रें खास ।<br>सिया द्वाथ का लिखा हुधा-यह, देखों चित्त विमोस ॥४८९॥<br>पूर्वो धापकी सन्मानित का, देखी-ऐसा काम ।<br>मोनी चाई या मत मानो, पति होंगे खदनोम ॥ ४८२॥ | क्या ताकतं भी चित्रकार की, देवे चित्र बनोय।                                                                                                                                                        |

| पूर्व तुर्शिक मून विकेश होर कर के बाता   १ %। पत्र हो निर्म शेव नाम है जो तोन म्यान   १ %। दो माने करान ताम है जा तोन मान   १ %। हम हम साम में कर्डचर दें, पिता हम हम हमार   १ %। हम हम नाम में कर्डचर दें, पिता हम हमार   १ %। माने स्मिन वर्ग क्यानों के स्वार पत्र हमार   स्मार कर्डचर क्यानों के से साम प्रमान   १ %। माने स्मिन कर्डचर क्यान के से साम क्यान   १ %। माने स्मिन क्यान क्यान क्यान क्यान हमार   १ %। साम क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान हमार   १ %। साम क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान हमार   १ %। दें क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान हमार   १ %। दें क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान हमार   स्मार क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान हमार   स्मार क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान हमार   स्मार क्यान क्या | शनमें भाव द्वारा सीता था उद्यान में बाला ।<br>(बार विचा के एक फोन सू, तेरावा शक्ता थावा ।<br>वरे एक 8 को निरोज दूजन हुआ करवाया । १ ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्ण लूमिंक सून्न किसी है हिंद कर के मार   2   वीता किया एक सम्मी के से के उत्पाद   2   11 है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्यू-स्थाव विकास क्षेत्र के की सीता समा।<br>इत्यास के त्या पाइत के तिया पाइत विकास । १ व ॥<br>क्या इत्यास पाइत के तिया और का ज्यास । १३ ॥<br>। अवसने वा त्या व्यास के त्या क्षा व्यास (१३ ॥                                                                                                                                                                                                                                             |
| पण होर्गिक पूरा किसे हैं हिंद कर के बात    २    विका किया है कराई पराह्मा करें। कराई पराह्मा है   १   विका कराई पराह्मा है   विका कराई परा | क्य-ध्याम विकास क्षेत्र के कीरे लीता थाना । क्या कर्म का विकास हो, होगा क्षेत्र हुटदार । वात अपने अं पत्थ क्षेत्र क्या कर्म कीर ला है। वात अपने अं पत्थ क्षेत्र क्या कर्म के पत्थ क्षेत्र क्या कर्म के पत्थ क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या |

| सात नगर रक्षकों का राम पे आना   संवक्त सर्चे सात राम के, फिरते नगर मकार   राम के स्वन्त सार वो सात राम के, फिरते नगर मकार   राम के स्वन्त सुर-दारेव सुपिगत, दोते थे उसवार   १२८  । स्वन्न सुर-दारेव सुपिगत, दोते थे उसवार   १२८  । सन्ना का कर्षकार विजय सुर-दारेव सुपिगत, दोत के असवार   १२८  । सन्ना स्वन्त सात पिछान   ११२८  । स्वा स्वा स्वा स्व सात पिछान   ११३०  । स्व सात सात स्व सात सात सात सात सात   ११३०  । स्व सात सात सात सात सात सात सात   ११३०  । स्व सात से सिक्षय हुआ कि बेराक, भय से हो बेरोल   ११३१  । सात सी क्या हुआ कि बेराक, भय से हो बेरोल   ११३१  । सात स्व को क्या हुआ कि बेराक   ११३१  । सात स्व को क्या श्व सात हो सात हुणा हु पेसा लखा न हाल   ११३१  । सो स्व स्व को होता   ११३१  । सो स्व सात होते यो स्वामित है केसे कर उचार   ११३१  । सो पर स्वक्त होते यो स्वामित है केसे कर उचार   ११३१  । सो दो क्या के होते होते होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते होते याज, अवती परयावात   १३६॥ स्व सि होते होते वो सात होते पर्य सात होते याज, अवती परयावात   ११३६॥ सात होते होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते वो होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते वो होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते वात होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते होते वात होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते होते वात होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते होते वात होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते होते वात होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते होते वात होते याज, अवती परयावात   १३६॥ सात होते होते होते वात होते होते होते होते होते होते होते होत |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सपै छुछु दर न्याय बना यह, श्रद्भुत भीम बनाव।  माफ करो श्रापाध हमारा, कहते हो उर घाव।। १३०॥  राम कर्षे वेशक द्वम कहिये, माफ किया श्रपराध।  सत्य बात सुनने में मुजको, किं वर्ष है नहिं, वाध।। १३८॥  सुना हमीने सो इस्ताने, एक वड़ी फरयाड।।  सुना न जाता है कानों से, जिद्धा से न व्याम।  सोना जाता है कानों से, जिद्धा से व्याम।। १४०॥  केलें कूलों से सिक्कत समिक्ये, श्राप श्रांड विद्धाव।। १४०॥  केलें कूलों से सिक्कत तरु को, पत्री लख ललचाय।। १४९॥  विव लाए विन रह सकता क्या श्रमर पाय यदि पूजा।। १४२॥  वि लिए विन रह सकता क्या श्रमर पाय यदि पूजा।। १४२॥  को नर त्यासा देख जलाशय, खला वर्ध करे विनाय।। १४२॥  किंत किंत के पाकर निरचय, स्वता वर्ध करिता।। १४२॥  पर हाथों से अष्ट हुवे हैं, लेखन प्रस्तक नार।  कामी सुन्टर नार पायके, किंत्व क्या बिन भोग।  श्राते ही रख लीनी घर में, नहीं साझी का योग।। १४६॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रावक समय तक रहा लक म, लाप मा रहा पाय । १४७ ।। दिन भोगे रावण रह सकता, यही समम्म निह पाय ।। १४८ ।। देशे श्रीत्त सिया रख सकती, किया शील का भंग । विदेश वीर के श्रीत सिया रख सकती, किया शील का भंग । विदेश वीर के श्रीत सिया रखला, निहं वचने का हम ।। १४६ ।। विदेश को लो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| पर किना के बारक कुम में, ताय कर हो धार। या मेंना है कोड़ी हात्तक किनो हंद बेहान 1121 कि किना मेंद कोड़ी कानो होने हेत होना 1121 कि किना मेंद कोड़ी कानो होनो हाता के राह। या का किन कुम में कका, रेगो हाता किना 1121 कि किना मेंद कीड़ी कुम मेंद के मोर्ट के किना 1121 कि किना कि किना मेंद किना मेंद किना 1121 कि किना मेंद किना में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| के साम का का किया के साम का का का किया के साम के साम का का का किए का किया के साम का का का किया के साम का का का किया के साम का का का का का किए का किए का का का किए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कुत से<br>स्थान<br>से कार्य<br>से कार<br>से कार्य<br>से कार्य<br>से कार्य<br>स<br>स<br>स<br>स<br>से कार्य<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>स<br>कार<br>स<br>स |
| के पार कुम में, गाय कर है। भार है कोर ! साम्म किया है दे हैं हुए से साम किया है दे हहूं में साम किया है हैं हैं हुए से साम किया है को मुंदर हैं के साम किया है की मुंदर हैं के साम किया है की मुंदर हैं के साम किया है की मुंदर हैं की मुंदर हैं की मुंदर है की मुंदर हैं की मुंदर है की मुंदर हैं की मुंदर हैं की मुंदर हैं की मुंदर हैं की मुद्दर है की मुद्दर हैं की मुद्दर है की मुद्दर हैं की मुद्दर है की मुद्दर हैं की मुद्दर हैं की मुद्दर हैं की मुद्दर हैं की मुद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रशेष आप<br>प्रशेष आप<br>प्रशेष आप<br>प्रशेष आप<br>प्रशेष आप<br>प्रशेष अप<br>प्रशेष अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अप<br>अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रकार में कर के कहा, के कहा के कहा का कहा है कहा का कहा है कहा का कहा है कहा का कहा है कहा है कहा है कहा कहा है कहा कहा है कहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ते बहुता<br>ति दात कि ति कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ता करें था।<br>भूति के साथ करें के साथ कर<br>मार्थित करें के साथ करें क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पानी रहत किना का मुख्याते हैं किए कर करही कीर। पानी रहत किना के भाई, किन कमा भी कीर। क्रमानों हुए का भी की है, क्रमूं कर करतीकार। का से किन का मिल की किन किन करता है की किन करता है की किन करता है की किन कर की किन करता है की किन कर की किन कर की किन करता है की किन कर का से की किन कर कर कर की किन कर कर की किन कर की किन कर की किन कर कर कर की किन कर कर की किन कर की किन कर की किन कर की किन कर कर कर की किन कर कर कर की किन कर कर की किन कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्ति क्षेत्र स्ति क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| के प्रमान ।<br>भी के प्रमान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| केरी बना। का श्रामाति किर कर तकती दीरा धार्मी तक किरा केर । हरू ।। धार्मी द्वा का भी भी, धार्ने हम असीमार । धार्मी द्वा का भी भी, धार्ने हम असीमार । धार्मी द्वा केर भी भी, धार्ने हम असीमार । धार्मी द्वा केर भी भी भी के जार 11 दूक । ध्वा में देने पत्तक कर तोना कार्ने भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| क्षेत्र स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मान पाता<br>भी किया प्रमुख्या के स्थापन<br>भी किया प्रमुख्या के स्यापन<br>भी किया प्रमुख्या के स्थापन<br>भी किया के स्थापन<br>भी किया के स्थापन<br>भी किया प्रमुख्या के स्थापन<br>भी किया के स्यापन<br>भी किया के स्था के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| से देवा के के अपने के कि अपने कि अपने के कि अपने कि अपने के कि अपने कि अपन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| में ते क्षेत्रकार कार कार्य कार्य कार्य कार्य में के कार्य कार्य के कार्य कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विसरे<br>संस्था के क्षेत्र के क्षेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पार्श कहा का का का का का नहीं हिंदा की दार का दूहा।  पार्श कहा का कि की हिंदा की हिंदा का दान है।  पार्श कहे की का कि की हिंदा की हिंदा का दार है।  पार्श के पर विकार को है कि पार्श के लिए।  का में की की हम के हम की हम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| सीता सम नहिं सती समकता, सिया पुष्य श्रवतार ॥ ६ १३ ॥ ज्याप्त विभी १ था त साने, श्रवती हृद ली तान ॥ ६ १४ ॥ त सकते थे श्रव सीता को, करते कोटि उपाय ॥ ६ १४ ॥ त सकते थे श्रव सीता को, करते कोटि उपाय ॥ ६ १४ ॥ त सकते थे श्रव सीता को, करते कोटि उपाय ॥ ६ १४ ॥ त सकते थे श्रव सीता को, करते कोटि उपाय ॥ ६ १४ ॥ त स्तिता मां श्रव श्रव सी समी जानता, निंह सीता में दोप ॥ ६ १४ ॥ पिता मां सिया समम्भता, पूर्व भरी गुण कोप ॥ ६ १४ ॥ पिता मां प्रक वर्ष तक, भोजन जल निंह पाय ॥ ६ १४ ॥ त सम्य प्रक ने पर जग विद्य भी, होते हुरमन स्थ ॥ ६ १६ ॥ विद्य समें किस योग न टलते, समक्षो कर्म स्वस्य ॥ ६ १६ ॥ वित्य समें क्वा व्या हुर्य त्या, श्रव कर्म का खेल ॥ ६ १४ ॥ विद्य समें विद्य को । १६० ॥ क्वा कर्म क्वा क्वा ॥ ६ १० ॥ क्वा कर्म क्वा क्वा सम्य राधव ने श्रवना, हेनापती 'जुनान्त'। ६ १९ ॥ ज्वा असे खोलावर श्रवना सार, क्विते विज्ञ वृतान्त ॥ ६ १९ ॥ ज्वा कर्म क्वा क्वा स्व स्व क्वा स्व क्वा स्व क्वा स्व क्वा स्व क्वा स्व स्व क्वा स्व स्व क्वा स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सीता सस्ती नहीं समिक्षप्, सीता मूल्य छपार। |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| सिया बात मेर सेर मर जावेगी, कीन देय विश्वास । ६२३ ।। किया बात मेर थान न देना, करना सुज फरमान । १४ से नावे उसी समय में, कीन वरे परित्राण ।। ६२४ ।। १४ से नीचे करके सारा, देना हाल सुनाय ।। ६२४ ।। यदि कुछ कहें तो लिख देता हूं, देना पत्र कताय ।। ६२४ ।। यसि कुछ कहें तो लिख देता हूं, देना पत्र कताय ।। ६२४ ।। यसि कुछ कहें तो लिख देता हूं, देना पत्र कताय ।। ६२६ ।। विना विचारे कैसे फहते, होकर के जिद्धान ।। ६२६ ।। विना निचर्य तिस्या पास में, राघव प्राञ्चा पाय । उथर लखन रह्न तट पे थाए, कहते विचय जताय ।। ६२६ ।। वहें नेन से नीर विदुप पाते कह कराल । १६६ ।। परे नेन से नीर विदुप पाते कह कराल । १६६ ।। सीता जैसी पती परायण, कैसे रहें निकाल । १६६ ।। सीता जैसी पती परायण, कैसे रहें निकाल । १६६ ।। काल रूप हो रह्नवर वोले, चल चल हटजा है तुर। काल रूप हो रह्नवर वोले, चल चल हटजा है तुर। वहीं लखन की मानी राघव, चली न किसकी यात । ६६९ ।। वर्ष खलन को मानी राघव, चली न किसकी यात । ६६९ ।। अधिक वात वढ़ गई थाभी थे, नहीं मानेशे राम । ६६२ ।। विता सुल्य श्रीराम कहाते, यना विकट थे काम । ६६२ ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भीम भयानक बन में रखना खंद ही पाकर जात ।    |
| होता सम निर्देश समान महिना हुए शो , सुद्ध परे न कान   स्था वात है। प्राप्त हिना सम निर्माण करना हिन्य । स्था   स्था वात है। प्राप्त है को न महिना हुए ।   स्था वात है। स्था   स्था वात है। स्था वात है। स्था   स्था वात है। स्था   स्था |                                            |

```
प्रकाश का करे हुक्ते, रेखे का विष केंद्र
प्रकाश को कंदर पारे, यूद्रे गाँव विषय १३२ छ
राज्याको दिन में परि विषया, पारता करी मुरेग
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      तिन के पैता होना हुत्ताव्य, एक तीन व्यतिकात । १११।।
प्राप्ते कृत्य के शो पंत्रम, होता दिव्य विकास ।
प्राप्ते पुत्रम के क्यूक पैता है सिंहा कर्त विकास ॥ ११॥।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  प्रस्तु होने से बोधकार भी परिद्रम बदल विक्छ ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           हाने प्रतामिक में हों, बजी बजर मा के 11 (14)
                                                                                                                                                                                                         नन्त्री तराया जान कारा में किर्मात द्वार हो कार | ११ |।
                                                                                                                                                                                                                                               Bige en en eine fein mit fenne)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           िराम कोई रिनंदन क्षण के क्षणको नामों में नगा कार ।
                                                                                                                                                              पुर रक्ड घड प्रश्नवर्धे थे जिला पास वह मेन्
                                                                                                                                                                                                                                                                                              पन्त्र में धोना स्थिति से स्था धोषा बद्धाला। इत्त्र क्ष
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     सीम दिवार का काब हात हैं हुनो सत्त प्रत्यार १/ ६/० !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         題が最後 祖也 るる *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                धो पुन शरे हुन्स्य स्थित स्था स्था त्यारा । ११८ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    विकास बोर्ने को जो धनना श्रीत सम्ब धामार
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          बद्धी दिया दिश चान बावने सांचा कवाबार है। १३० ह
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           gu cher i anem un un und met manne !! ete !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      मेबी बार्ट करो म शुक्र थे, धन की मूक्त विचार !! ११४ !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                सर्पार पती देशक बाजों बार के बीच द्वास !! इस्त !
                                                                                                                                                                                            डयको साथी अपने आगाने से शक्षपत्ता की शाम !! १३ १।
                                                                                                                                                                                                                                  पर होने से शहर-म जनकी कोटो करो कराता ॥ १९६६ | पूर्वत पहरी करी हुए स्टब्स है, डॉडिंग पर संकेट ।
किरने कोने बने बात ही बदल कर का नाम ! वीधा निर्मेश हुन स्टब्स है, डॉडिंग पर संकेट !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          स्तुत्व बृत्यु से धांक्क चार तुक्त काले से उपकार धार ११ र ।
परित्र साले सूत्रों काले रोले कार : विकार !:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      च्या में राजी क्या काराजी, उक्ता का की कार्य !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                पीर बड़ी बड़ी बूब बहाबा बाब्दों का संहार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                क्यों ? व विकारो कात प्रथम की, हुआ किया क्षेत्रार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         स्ते शिक्ष में बुश मान नहीं 🏕 बिना की ब्रेस शहुत्त है
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               हुरमत्त्री घोला का क्यांको परिशिक्षकाळ ग्रम ।
                                                                                                                                                     बार को बिद्रान निकास, कर बाती का ज्यास |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     क्षीता जनको बाबा तब को विशा विदा में ब्याब्त ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     क्षेत्र होत करा के बीचे, बाक्क ही बाचार।
                                                                                                                                                                                   | नापी मेरी_धनको धनी, वष्माध_नर्षि क्षेत्र १६३० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         नेते विद्यास करि होता विद्यासको का हाता। ११४ व
राजने वैद्यो सोक कर्म में, देखी करि का कार।
कि क्षिते के कुर देखा सीता का व्यवहार। ११४।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            धानवं बात्ता द्रात्म र में, करता मध्य ज्ञार।
सर कारते ते को को भी, हुमके द्राप्त करार ॥ ६३९॥
विना विद्युत्ती तथ क्षेत्र कार्य, नोबी क्षेत्र करता।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 क्षा स्थापक किया कराने की वहीं क्षाव्येत। (
कृष्ण स्थाप कोर कराना केरर ही खेळेटा। १६०।।
वर्षा स्थापक किया कराने से अने क्षाव्याए।
                                                                                                                                    बाबान की में पहार किरायू करे सिना कमनार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          मारन शक्ति से जिस्त शास्त्र की, बेबर संबर तास !! ६३७ !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  भी भीता है श्रीब किरोमब भीब साथ मंत्रिशब 🎼 👉
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ष्यविकाल में बानी बानता खाता स्वा नवीन स दूर्र ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            की विश्वीपन में तीका की, वाकी बेटा होन्छ ।
```

| सी सी से मी मी सी स स य के द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| स्रोताः व्यक्षन व्यक्षन व्यक्षन व्यक्षन व्यक्षन स्थाताः स्थाताः स्थाताः स्थाताः स्थाताः व्यक्षिताः व्यक्षिताः व्यक्षिताः व्यक्षिताः व्यक्षिताः व्यक्षिताः व्यक्षिताः व्यक्षिताः व्यक्षिताः व्यक्षित्वः व्यक्षित्वः व्यक्षितः विष्णविष्णवेष्यः विष्णवेष्यः विष्णवेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सीता                                      |
| सम नी निभीत की की का बाद किया की की समीत की स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सस्त)                                     |
| हैं सती<br>या की<br>प्रथा की<br>प्रथा की<br>मी बात<br>के बर्व<br>के बर्व<br>के बर्व<br>के बर्व<br>के बाति<br>के बाति<br>के बाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                         |
| समका<br>ने कुछ<br>ता भीने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्व<br>स्वाने<br>स्वाने<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्व<br>स्<br>स्<br>य<br>स्<br>स्<br>य                                                                                                                         | <u> </u>                                  |
| भी, स्वा<br>भी, स्व<br>भी, स्व<br>के, रा<br>पूर्वों भ<br>पूर्वों भ<br>रखें<br>विव व<br>विव व<br>व<br>विव व<br>व<br>व<br>व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>م</u>                                  |
| सोता सम नहिं सती समकता, सिया पुर्य श्रवत विभी प्य वातें कुछ भी, स्व्वर धरे न क पुक किसी की वात न माने, अपनी हट ली ता तव सकते थे कब सीता को, करते कीट उपा सीता का अपया को सुन के, राम गए उभराः सीता का अपया को सुन के, राम गए उभराः राम कहें में सभी नावता, नहिं सीता में टो पांतवता में सिया समकता, पूर्ण भरी गुण की पांतवता में सिया समदे समरा, किस को का स्वार समय पांतवता वा तिता भी, होते हुरमन- रुप किया राम ने वज्ज इदय-सा, अजब कर्म का खेता को नंक जीया समें देता कर्म धकेता। किया राम ने वज्ज इदय-सा, अजब कर्म का खेता करें राव को नंक जीया सांग, देता कर्म धकेता। उसी समय राधव ने अपना, हेनापती 'कृतान्त'। उसी समय राधव ने अपना, हमो तागा के ध्यान। उसी खेताकर आपना सांग, कहते निज बृतान्त ।। वाकर वन में छोडो सीता, सुनो तागा के ध्यान। किसके आगे गुत वात का, करना नहीं वयान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वास                                       |
| सीता सम नहिं सती समकना, सिया पुर्य श्रवतार ॥ ६ १३ ॥ व्यक्त समे नहिं सती समकना, सिया पुर्य श्रवतार ॥ ६ १३ ॥ यक किसी की वात न माने, श्रयनी हट ली तान ॥ ६ १४ ॥ तज सकते थे कब सीता को, करते कीट उपाय । सीता का श्रययथ को सुन के, 'राम गए उभराय ॥ ६ १४ ॥ रम कहें में सभी जानता, नहिं सीता में होय । रम कहें में सभी जानता, पूर्व भरी गुर्य कोष ॥ ६ १६ ॥ पितवता में सिया समकता, पूर्व भरी गुर्य कोष ॥ ६ १६ ॥ पितवता में सिया समकता, पूर्व भरी गुर्य कोष ॥ ६ १६ ॥ विवा है। एक वर्ष तक, भोजन जल नहिं पाय ॥ ६ १८ ॥ मात विता है। एक वर्ष तक, भोजन जल नहिं पाय ॥ ६ १८ ॥ समय पाट ने पर जा हिंद्य भी, होते हुरमन- रूप । समय पाट ने पर जा हिंद्य भी, होते हुरमन- रूप । समय पाट ने पर जा हिंद्य भी, होते हुरमन- रूप । हिंद्य सा सम ने बच्च हृदय-सा, श्रजन कम का खेल ॥ ६ १० ॥ करो समय राघव ने श्रपना, स्वापती 'कृतान्त"। हिंद्य सा राघव ने श्रपना सारा, कहते निज बृतान्त ॥ ६ १० ॥ उसी समय राघव ने श्रपना सारा, कहते निज बृतान्त ॥ ६ १० ॥ उसी समय राघव ने सीता, सुनो लगा के ध्यान । १० । विका वात में छोडो सीता, सुनो लगा के ध्यान । हिंद्यान । हिंदा सारे स्वा यात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ विका समे स्वा यात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ विका समे स्वा यात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ विका समे स्वा यात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ विका समे स्वा यात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ विका समे स्वा यात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ विका समे स्वा यात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ विका समे समे स्वा यात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ विका समे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सीता सस्ती नहीं समामए साता मुख्य अपारता - |
| ार।। ह<br>नि। ह<br>या हुश्<br>।। हुश्व<br>।। हुश्व<br>।। हुश्व<br>।। हुश्व।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1:41                                    |
| सीता सम निर्द सती समकता, सिया पुर्य श्रवतार ॥ ६ १३ ॥ व्यक्ष विभी पथा थातें कुछ भी, रघुवर धरे न कान । ५ १४ ॥ तक किसी की वात न माने, श्रवती हट खी तान ॥ ६ १४ ॥ तक किसी की वात न माने, श्रवती हट खी तान ॥ ६ १४ ॥ तक किसी की वात न माने, श्रवती हट खी तान ॥ ६ १४ ॥ तम किसी का श्रवया को सुन के, राम गए उभराय ॥ ६ १४ ॥ राम कहें में सभी जानता, निर्दे सीता में टोप । १ १६ ॥ तिमता में सिया समकता, पूर्ण भरी गुण कीप ॥ ६ १४ ॥ तिमता में सिया समकता, पूर्ण भरी गुण कीप ॥ ६ १४ ॥ १ विमते के कम न टलते, देखो ध्यान खगाय ॥ ६ १४ ॥ त्यार का तिम में किस योग न टलते, समको कम का खोता ॥ ६ १४ ॥ विकर्म किस योग न टलते, समको कम का खोता ॥ ६ १४ ॥ तम ने बच्च छ्यान। स्था में किस योग न टलते, समको कम का खोता ॥ ६ १० ॥ व समय राघव ने श्रवना, हो निज ब्तान्त ॥ ६ १९ ॥ व समय राघव ने श्रवना, हो निज ब्तान्त ॥ ६ १९ ॥ व समय राघव ने श्रवना, सम्तो तगा के ध्यान। श्र १ वन में छोडो सीता, सुनो तगा के ध्यान। धरुरा। विकर्म योग वात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ व समय यात वात का, करना नहीं वयान ॥ ६ १२ ॥ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| सीता विशेषा कर्म विशेषा कर्म विशेषा कर्म कर्म विशेषा कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>=</b>                                  |
| त मारे<br>सा बात<br>सताते<br>से स<br>हुवम<br>हिच<br>सिन्द्री<br>मिन्द्री<br>श्री को<br>श्री को<br>श                                                                                                                                                                                                                                                            | 77                                        |
| प्रभाव के स्थान के स्यान के स्थान के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| मर व<br>मर व<br>समय<br>समय<br>लिख<br>लिख<br>विदुए<br>प्राप्य<br>प्राप्य<br>प्राप्य<br>से इछ<br>वोले,<br>वोले,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>1:                                   |
| संविधाः है हैं। से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| धीन धीन हैं की ने दें की ने दे की ने दें की न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.                                        |
| शिवा मारे से मर जावेगी, कीन देच विश्वास विया घात पे ध्यान न देना, करना मुज-फरमान किया घात पे ध्यान न देना, करना मुज-फरमान कर्म सताते उसी समय में, कीन करे परित्राख रथ से नीचे करके सारा, देना हाल सुनाय यि कुछ कह तो जिल देता हूं, हेना पत्र क्ताय राम हुनम मेनापित सुन के, हो जाता हैरान विना विचारे कैसे कहते, होकर के विद्वान वृद्धा सेन्यपित सिया पास में, राघव ध्याना पाय उधर जलन रध तर हैं ध्याप करते विनय जताय । वेहें नैन से नीर विदुए पाते कर कराजा। हे स्वामिन् कर हों ध्याप क्या विज्ञा केसे पती परायया, कैसे रहें निकाल । मोमवती द्रावता को कैसे । देते द्राव कराजा। मीवती द्राव को सुन से इछ भी, वात नहीं मजूर ॥ कहती जलन को मानी राघव चली न किसकी थात। कर्मया अपने स्थान सिधाए, करते ध्यांस पात ॥ वर्ष जलन को मानी राघव चली न किसकी थात। जम्मया अपने स्थान सिधाए, करते ध्यांस पात ॥ व्यक्ति वात वह गई ध्यभी थे, निक्ति यो राम। विता खिल्य धीराम कर्हाते, बना विकार थे काम। ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                         |
| विन सारे से मर जावेगी, कीन देय विश्वास ।। ह सिया घात प्रे थ्यान न देना, करना सुज फरमान । कमें सताते उसी समय में, कौन करे परित्राण ।। ह स्थ से सताते उसी समय में, कौन करे परित्राण ।। ह स्थ से सताते उसी समय में, कौन करे परित्राण ।। ह स्थ से नीचे करके सारा, देना हाल सुनाय ।। ह राम हुका मेनापित सुन के, हो जाता हैरान । विना विवार कैसे कहते, होकर के विद्वान ।। ह वृद्धा सेन्यपित सिया पास में, राघव प्याजा पाय । वह नीन से नीर विदुए पाते कप्य कराल ।। हर्श कीन से नीर विदुए पाते कप्य कराल ।। हर्श सीता जैसी पती प्रायण, कैसे रहीं निकाल । गर्भवती झवला को कैसे । देते हु ख कराल ।। हर्श काल रूप हो रखना थीले, चल चल हटना है सुर । कहना श्रव नो सुज से हुछ भी, बात नहीं सजुर ।। हर्श काल रूप हो स्थान सिधाप, करते आंसु पात ।। हर्श काल रूप हो स्थान सिधाप, करते आंसु पात ।। हर्श विश्व वात वह गई प्रभी थे, नीई मानेश राम । हर्श प्रिक वात वह गई प्रभी कहाते सानेश राम । हर्श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| सीता सम निहं सती समफना, सिया पुरप श्रवता हा १३।।  जिल्ला निर्मोपण वार्ले कुछ भी, राष्ट्रवर धरेन कान ।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट की तान ।। ६४४।।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट की तान ।। ६४४।।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट की तान ।। ६४४।।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट की तान ।। ६४४।।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट की तान ।। ६४४।।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट की तान ।। ६४४।।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट की तान ।। ६४४।।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट को तान ।। ६४४।।  एक किसी की वात न माने, अपनी हट को तान ।। ६४४।।  एक किसी के किस न टकां, निर्मा पुर्प अरो एक को नाता। ६४४।।  एक किसी के कम न टकां, निर्मा पुर्प अरो एक को नाता। ६४४।।  पिता का प्रयोग को सान र का है। जाता हैरान ।  क्रियन में मिर्चा को में किस को न टकां, निर्मा की हर्यमा एवं।। ६४४।।  पहें नेन से नीर चिंदुर' पाते कर कराजा। ६४०।।  परमप्रेव भी एक वर्ष तममो कम हर्य को नार। ६४०।।  समय पळटने पर का किस किस को नार।। ६४०।।  कर राव को से किस को नेक की वाता। ६४०।।  करी समय राव के अपना, हैना कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव के अपना, हैना कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव के अपना, हैना कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव के अपना, हैना कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव के अपना, हैना कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव के अपना, हैना कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव केस का लोता को कम का लोता। ६४०।।  करी समय राव केस का लोता कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव केस का लोता कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव केस का लोता कम केस का लोता। ६४०।।  करी समय राव केस का लोता का का का का का लाता। ६४०।।  करी समय राव केस का लोता का का का का लाता। ६४०।।  करी समय राव केस का लोता। हैर०।।  करी समय उपने समय की केस केस वाता। हैर०।।  करी समय राव केस का लोता। हैर०।।  करी समय का केस का लोता। हैर०।।  करी समय वात केस केस करन तही समय।। हैर०।।  करी समय का केस का लोता। हैर०।।  करी समय का केस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| । सेनापित द्वारा सीता को चनचास सेनापित स्थ सज के लापा, धा सीता का स्थान था के स्थान थे, रघुवर का फरमान । याजे भरे करजीव याज थे, रघुवर का फरमान । याजे भरे करजीव याज थे, उघुवर का फरमान । दोहद पूरण कारण जायो, जतां वृद वन दाँह । याजे सिया मन होय मुन्ति गति, देखन निल उत्स्वाह सरल स्वभावी सुन यह सीता, पितना वचन प्रमाण । करे तथारी कटपट चलने, होती खुशी महान ।। रथ में वैठ गई सीताजी, रथी चला उत्स्वार ।। ध्रथ पवनवत् चले छात से, करती वे दरकार ।। ध्रथ पवनवत् चले छात से, जाते अंगा तीर । ध्रथ पवनवत् चले स्वत्रता है, खड़ा किया उत्पवार ।। ध्रथ पवनवत् विचान स्थानम्, वोली मिष्ट उचार ।। ध्रथ पवनवति विपन भयानम्, वोली मिष्ट उचार ।। ६ भाई तुं १ इस जगल में, रथ लाया किस काज । दिस भाव से वनवास कष्ट का, अञ्चभव हुशा महान । दस जगल रा यही निखाता, होता दिल हरान ।। इस्य जगल रा यही निखाता, होता दिल हरान ।। इस्य जगल रा यही निखाता, होता दिल हरान ।। इस्य हिल तेरे पाप समाया, कहदे सारा हाल । इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है। उस्र मारे पति हेवर है। पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है। एवं कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है। पढ़ी कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है। एवं कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है। एवं कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है। पति कर्म की जाला।। इस्र मारे पति हेवर है। इस्र मारे पति हैवर है। इस्र मारे पति होवर होवर होवर होवर होवर होवर होवर होवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                         |
| शिनापित द्वारा सीता को चनवास सेनापित रथ सज के लाया, था सीता का स्थान। था के वाया, था सीता का स्थान। था के कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| तेनाप<br>सेनाप<br>सराजीड<br>कारका<br>कारका<br>सेना<br>होने<br>बेख<br>बेख<br>बेख<br>से को<br>से की<br>से कि<br>से की<br>से की<br>से की<br>से की<br>से की<br>से की<br>से की<br>से की<br>से की<br>से की |                                           |
| ति द्रा के ला श्रां को ला ला ला श्रां को ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| पत्ती से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| तिता सीता सीता सीता सीता सीता सीता सीता सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| को । का क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| ॥ सेनापित द्वारा सीता को बनवास॥ देश सज के लाया, धा सीता का स्थान। देश सम्भाव था से का करमान ॥ देश करजोड श्राज ये, रघुवर का करमान ॥ देश करजोड श्राज ये, रघुवर का करमान ॥ देश करजोड श्राज ये, रघुवर का करमाय ॥ स्था मन होय मुन्ति, जेशन वचन प्रमाय ॥ समित्री सुन यह सीता, पितनावचन प्रमाय ॥ देश महान ॥ द्वेड राई सीताजी, रथी चला उसवार। हो लेश लोगे श्राज श्राचेर ॥ द्वेड राई सीताजी, रथी चला उसवार। हो चल सकता है, खड़ा किया उम्पवार। हो चल सकता है, खड़ा किया उम्पवार। हो विपान भयानक, वोली मिए उचार ॥ द्वः श्रे सन की सचे, कहदे मुजलो श्राज ॥ द्वः श्रे सन की सचे, कहदे मुजलो श्राज। द्वः या की स्थान। रायही दिखाता, होता दिल हैरान ॥ इक्ष्र या सहान। रायही दिखाता, कहदे सारा हाल। रायही देवर है, पढ़ी कमी की जाला। इक्ष्र पति देवर है, पढ़ी कमी की जाला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| सिनापित द्वारा सीता की चनचास।। सेनापित रथ सज के लाया, था सीता का-स्थान। थर्ज कर करजोड थाज ये, रह्चर का फरमान ॥ ३६३॥ थर्ज कर करजोड थाज ये, रह्चर का फरमान ॥ ३६३॥ धर्ज कर कर कर जाया जायो, जतं चुन वन कृष्ट । धर्ज ितया मन होय सित गृति, टेखन दिल उत्साह॥ १६४॥ कर तयारी करपर चलने, होती खुशी महान ॥ ६६४॥ कर तयारी करपर चलने, होती खुशी महान ॥ ६६४॥ थर्थ में बैठ गई सीताजी, रथी चला उसवार। थर्थ में बैठ गई सीताजी, रथी चला उसवार। थर्थ पवनवत् चले स्थान से, जाते ग्रंगा तौर। भीम भयानक देख सेन्यपित, मनमें हुश्या श्रधीर॥ १६६॥ श्री रथ निंद चल सकता है, खड़ा किया उत्पवार। कि भाई तें १ इस जगल में, रथ लाया किस काज। के भाई तें १ इस जगल में, रथ लाया किस काज। के भाई तें भन की सचे, कहरें मुजको थ्याज। ६६६॥ वस्त जगल रा यही दिखाता, होता दिल हैरान। ६७०॥ वस जगल रा यही दिखाता, होता दिल हैरान। ६००॥ वसा १ दिल तेरे पाप समाया, कहरें सारा हाल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| A) A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                         |

| संशिक्षेत्र हुए अपने प्राप्त अस्त स्थान स्यान स्थान स | 2 2                                                |                                                           |                                                            | सान कि से बंबसा थी जीता देख विनेता ।<br>ताने केता होता जुलका, जब तोच परनेना । १९१॥<br>ताने कृता वा तो बंबस, तोचा जिल्लाका । १९१॥<br>जिल्लाक के प्रवर्त केता तो तोचा की केलाव । १९४॥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धार को पेतान निष्कृष्ण, एक बार्डी का काल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भीता उस्तेव्ये कृत्वा एवं की, तिहा तिहा से बातवा । | कीर करते करें जून बहाना अनकों का देहर ।                   | क्यों रेव विचारे बाद स्वस्त की, हुत्या विचार देवार ।       | हरन में बोला का समये परि क्षितात अस।                                                                                                                                                |
| बारा कार हो , बार्जे को को की हानी हाल ।। १६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बाद कृति हो इस स्वच्छी, कोरी करी कराव ।। बृद्ध ।।  | उसी किया हिंद पात्र आपने सीमा पात्राचार ।। १९०॥           | स्वस्त प्रत्यु से व्यक्तिक चाप हुक्त बाते ये बदलार 8 ११२ श | मेरे दिवासे साम कार्य वह निया की केम एड्डी                                                                                                                                          |
| केवण हो हो रह, बांधिने बार्चे वित्तीरका राख ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | किसने क्रोंचे को बाद ही बहुता बन का सकत् ।         | व्याप्त पार्ट कमा बाहते, उपलाका पहिंचाता ।                | स्रोत बाते सूत्री बाते राते कार क्लिए।                     | केम बंद कार्य के नेत्रे, कार्य दो बायर।                                                                                                                                             |
| कीवा में वरि होत निवे हो बारे वित्तिय में बाप ॥ ६९० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सकते क्यों को सार्च हो सक्ताब्द की साथ ।। बहु ।।   | वर्षाहर पार्ट केमा बाहते हैं, उपलाका पहिंचाता । १९०॥      | इय क्षीता के ब्यांच वय बच्चों तो चुक्त चार १९३।            | नेत्री बातें की वह समये, पर हो मेरे                                                                                                                                                 |
| हार पर का अन्य पार का ना साथ का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पार सम्मारा बराका, रह आप करवान्।                   | तिका विक्रवी तथ्य व्यक्त वाच्या तोबी कीम जाना।            | हतने सैंदो कोड बते में, देवी वर्षि का बार ।                | धर्मे विश्वीपन में शीता हो, ताणी एटा शेष ।                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पूर्व कृति वर्ष हुक्ते, एक हुकीक क्यांत ।। १३६।।   | पाव्य वर्षक से विक्रव प्राप्त की, देवन कोम्बर काला   १९४० | जीने बर्रेंडों से बुद देवा कीका का व्यवहार    १२२          | वार्त्त कल में दर्शन काला पटा पटा पटा पटा १३३३                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पीता निर्मेष प्रद कुल्हा है, तीत्री नहीं रमेश ।    | प्रमा कालक किया काले करी व्यक्ति व्यक्तित                 | कब्ब काला काम २ में, करता क्या मार ।                       | को तीता है शीव मिरोल्य टीच ताच गरिनाव । /                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धार्षी मेरी कमको क्यों, बरुतक बींद क्येग्र १३ श    | कुला कुमते चीर काला, चेतर हो खेळा   १९८                   | यब बाते ने बहे की, हुक्के कम करत अहिश                      | मेरी तिहा से वर्षि होता जिया हुआँ का हात । १३४४                                                                                                                                     |

| 17771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रशास का तार क्षेत्रा के सूर्य का । १९९१ साम प्रशास का अप का । १९९१ साम का वे अप का मा । १९९१ साम का वे अप का वा वे अ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 事 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धारमा धीरा दुर्श बाका, मिरी बाता से साथ । क्षेत्री के साथ करा का भीता, मीरा हुई करा । क्ष्मी के से में करा का मोरी, मीरा हुई करा । वा प्रवास पूर्णिय को मिरारी बारी में पर हा मुद्रा को करा वा प्रवास पूर्णिय को मिरारी करा में प्रवास के सुर । वा प्रवास पूर्णिय को मिरारी करा में प्रवास के सुर । वा प्रवास पूर्णिय को मिरारी करा करा । इस्त को के सुर । वा प्रवास के सुर का में प्रवास के सुर । वा प्रवास के सुर का में प्रवास के सुर । इस्त । वा प्रवास के सुर का में प्रवास के सुर । इस्त । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना का सुर । इस्त । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा है ब्याना वा स्व । वा प्रवास के सुर करा । वा प्रवास के सुर के सुर करा । वा प्रवास के सुर करा । वा प्रवास के सुर करा । वा प्रवास के सुर के सुर के सुर करा । वा प्रवास के सुर के सुर के सुर के सुर करा । वा प्रवास के सुर के सुर के सुर करा । वा प्रवास के सुर करा । वा प्रवास के सुर कर  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्री पर थोग सूने बाक, सिंगी पर को साथ पाण मा साथ म  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| के ते से के बात है। की कि कि वार्त के कि कि वार्त की की वार्त की कि वार्त की की कि वार्त की वार्त की कि वार्त की की कि वार्त की की कि वार्त की वार्त की वार्त की वार्त की कि वार्त की कि वार्त की कि वार्त की   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्री वह भीगा पूर्व बाबर, मिरी बाब से बाय।  क्षेत्र में प्रकार कारों, तीगा हुई क्या ।  क्ष्मी केर में प्रकार कारों, तीगा हुई क्या ।  वह वह पर पूर्विक्व को निर्माण करने मेरी पर सा मुद्रम ।  वह वह पर पूर्विक्व को निर्माण करने हुई।  असे क्षेत्रके अपना कर करने हुई।  असे क्षेत्रके अपना को क्यान कारों मेरी ।  क्ष्मी केर मेरी कारों कारों मेरी निर्माण कारों मेरी ।  क्ष्मी केर मेरी कारों कारों मेरी केरी कारों मुद्रम ।  क्ष्मी कारों कारों केरी की कारों मुद्रम ।  क्ष्मी कारों कारों कारों कार्य केरी कारों मुद्रम ।  क्ष्मी कारों कारों कारों कार्य क्षित्र कारों मुद्रम ।  क्ष्मी कारों कारों कारों कार्य क्षित्र कारों मुद्रम ।  क्ष्मी कार्य क्ष्मी कारों कार्य क्षित्र कारों मुद्रम ।  क्ष्मी कार्य क्ष्मी कारों कार्य क्ष्मी कारों मारा ।  क्ष्मी कार्य कार्य कारों कारों कार्य मारा मारा ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कारों कार्य मारा ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य मारा ।  क्ष्मी कार्य कारों कारों कारों कार्य मारा ।  क्ष्मी कार्य कारों कारों कार्य क्ष्मी कार्य ।  क्ष्मी कार्य कारों कारों कार्य कार्य मारा ।  क्ष्मी कार्य कारों कारों कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कारों कारों कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कारों कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य मारा ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ।  क्ष्मी कार्य  |
| A 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मेरे कारब हुन्य हुना नगा र दरने हुन भी तात । क्या में कारब हुन्य भी केराक प्रति भी जातात १ (६१) । क्या में कारब करती भी कारबार का जोत । क्या में कारब करती मेर्ने कारब महिन्द अस्त मेर्ने केरा केरा मेर्ने मेर्ने कारब मेर्ने मेर  |
| में के किया है जिस के किया के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मेरे कारब हुंजा हुंजा करा है बस्ते कुत्र भी जाता। करा में कारब हुंजा हुंजा करा है बस्ते कुत्र भी जाता। करा में वहार वह रूपे के अव्याप्त का जोता। करा में वहार वह रूपे के अव्याप्त का जोता। करा कर कर जाना कर करते। कर क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 母 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon |

| 김 끝 금 집 집 중 원 병 역 원 열 원 회 의 회 회 회 회 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| या स्थान कि  |
| साथ के स्वास्त्र   |
| ते वा को श्री के स्थान के स्थ  |
| से न से में बा न से से बा में से में बा में से से से में से में से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मा सम् की की पूर्व की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रहा की वर्ष के हो है के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रथम पहर की छाया जैसे, पल में पटती जाय। ऐसे भीत घटाई मुजसे, रघुषर छेहं दिखाय।। ५०९।। सिंदू का सागर दिखलांचे, कोई विरखे स्ता। सागर को विद् दिखलांचे, कोई विरखे स्ता। सागर को विद् दिखलांचे, कोई विरखे स्ता। ५०२।। हतने श्रीपुण में से कोई, लेते गुण को छान।। हतने श्रीपुण में से कोई, लेते गुण को छान।। हतने श्रीपुण में से कोई, लेते गुण को छान।। को कोमी की सुन कथनी, मुक्त से हदय खराय। को बेलाई कभी न छोडे, गही निभावे टेक। विश्व विद्या स्था मिटा, कोनी क्यों न तपास।। पंसु के था दिल संध्यं मोटा, कोनी क्यों न तपास।। पर्म कार्य किया वर्षा प्रभु ने, झगम हो उपहास। पर्म कार्य किया श्रां समक्तीं, विरच्यां करें विगाव। साज खुण हो ठीक समक्तीं, विरच्यां करें विगाव। वाशों वेदर ध्रपने घरपे, होदों दिल का द्योग।। ५०६॥ स्वाभी थाला पालन वरना, घमें सुद्यारा खास।। स्वाभी थाला पालन वरना, घमें सुद्यारा खास।। स्वाभी थाला पालन वरना, घमें सुद्यारा खास।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स स न न न न न न न न न न न न न न न न न न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पति चरणें मं यन्दम पश्<br>दोप किसी का हं नहिं इस<br>श्राया दृट गई इस भयकी,<br>देर लिया वह श्रय मेरे से,<br>होच समम्म के साथ हमारे,<br>सभी प्रतीला टूट रही है,<br>सभी प्रतीला टूट रही है,<br>सभी प्रतीला वहीं होती सम<br>श्रम्य नाश्यि यहुंस आपने<br>सेती हुज्को दोवो बंसा,<br>होप किसी का नहीं—रमी ह<br>स्वांद्य हो देते सव पर<br>स्वांद्य हो देते सव पर<br>समी सुबी है राम राज्य न<br>समी सुबी है राम राज्य न<br>समी सुबी द्याया न सेवे,<br>या नहांवय श्राया न सेवे,<br>पर्म चहांवय श्राया न सेवे,<br>पर्म द्यांद्वा वाता शीला धर्म कोनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| किसी किसी मारीक्ष क्रिया किसी किसी किसी किसी किसी किसी किसी किसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| न से से से से हैं है ने से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| त निर्देश में स्टिस्स में स्टिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विकास से मार्थ से मार्थ से से मार |
| न्त्र मा स्त्र मा स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| त्र में की में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 디 # 설 # 를 # 다 가 # 연구 # 설 # # 변명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पित चाणों में पादम पहना, देना मुझ सन्तेण दीप किसी का है नहिं इसमें, मेरे पमें विशेष शाया हर गई इस भवकी, पाभव दर्गन शाया हर गई इस भवकी, पाभव दर्गन शाया हर गई इस भवकी, पाभव दर्गन शाया कोच समम के साथ हमारे, शाप किया व्यवहार कोच सिया नहिं होती मुमको, सा प्रम भारतार के किया नहिं होती मुमको, तो भी है सतीप श्रम निर्मा चेश्व साथ होते से सुवा किसी का नहीं—सभी मुझ मनके कोच कोच किसी का नहीं—सभी मुझ सममो दोप कराव स्थावत्य हो देसे सब पर, टक्टुक को प्रथ सभी मुझो है राम राज्य में, प्रमा नहीं का पाप सभी मुझो है राम राज्य में, किसी का पाप श्रित्ती अंगल यह है मेरे पूर्व भवीं का पाप किरती अंगल यह है मेरे पूर्व भवीं का पाप किरती अंगल यह है मेरे पूर्व भवीं का पाप किरती अंगल यह है को पूर्व भवीं का पाप किरती अंगल यह है को पूर्व भवीं का पाप किरती अंगल या निर्हे कीनों भागों में तहींन पाने हन्द्री वर्ग नहिं कीनों भागों में तहींन पाने हन्द्री वर्ग नहिं कीनों भागों में तहींन वर्ग निर्हे ना पाने साला शाला साला साला साला साला साला साला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पित बर्लों में यन्द्रम पहना, देना मुझ सन्देश । दोप किसी का है नहिं इसमें, मेरे पर्म दिलीं ।। को दोप किसी का है नहिं इसमें, परमय दर्शन व्यास । को दाना हुट गई इस भवकी, परमय दर्शन व्यास । को दाना हुट रही है, एम एम एम व्यास्तार ।। के दिला निहं होतो एमको, साम प्रमान को साम होता ।। के दाना होता हो सुन होतो एमको, साम को है सतीप ।। के दोने मुझ्को दोने वेसा, धर्म न देना होए ।। के दोने मुझको दोने वेसा, धर्म न देना होए ।। के दोने मुझको होने वेसा, धर्म न देना होए ।। के दोने मुझको होने वेसा, धर्म न देना होए ।। के दोने प्रमान के उद्ध हुए हैं, घाझ हुई वेहाला ।। का स्वास व्यास पर्के घन मुन, यही हमें प्रमान होए ।। का ना ना वासा स्के घन मुन, यही हमें प्रमान होए ।। का सा ना वासा स्के घन मुन, यही हमें प्रमान होए ।। का सा ना वासा को साम से पूर्व भावी का पाप ।। का प्रमान होने वास वास हैं मेरे पूर्व भावी का पाप ।। का प्रमान होने वास न होने को पाप ।। का सा होने वास न होने को सो सा सा होने । का पान न होने को सो सा सा होने ।। का पान न होने को सो सा होने ।। का पान न होने को सो सा होने ।। का पान न होने को सो सा होने ।। का पान न होने को पान पान होने होने सो सा होने ।। का पान न होने को सो सा होने ।। का पान न होने को सा होने । का पान न होने को सा होने ।। का पान न होने को सा होने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पति चारों में बन्दम पहना, देना मुझ सन्वेदा । दोप किसी का है नहिं इसमें, मेरे पमे दिशेदा । ७११ ।। दाशा दृट गई इस भवकी, पाभय दर्शन थारा । दाशा दृट गई इस भवकी, पाभय दर्शन थारा । दोच समम के साथ हमारे, थाप किया व्यवदार ।। ७१२ ।। दोच समम के साथ हमारे, थाप किया व्यवदार ।। ७१२ ।। देक सिया नहिं होसी मुमको, सो में सतार ।। ७१२ ।। दान निजय हो शुवर मुमको, यह मुझ मनके कोट । दोव किसी का नहीं—सभी मुझ, समभो दोप कराता ।। ७१२ ।। दोव किसी का नहीं—सभी मुझ, समभो दोप कराता ।। ७१२ ।। दोव जनम के उदय हुए हैं, थाझ हुई वेहाल ।। ७१६ ।। दोव निम के उदय हुए हैं, थाझ हुई वेहाल ।। ७१६ ।। दोव निम के राम राज्य में, किन्त मुभी । ताप । दामी मुझी हैं राम राज्य में, किन्त मुभी । ताप । दामी सुझी हैं राम राज्य में, किन्त मुभी । ताप । दार्श वर्षाव यह हैं मेरे पूर्व भवों का पाप । ७१० ।। दार्श वर्षाव यह हैं मेरे पूर्व भवों का पाप । ७१६ ।। दार्श वर्षाव याया न सेवे, पर पुजल यार्थन । ७१६ ।। दोन हन्दी वर्ण नहिं कीनो भोगी में तहीन । दार न पाला पील धर्म में, हिसा रम रागतीन ।। ५२० ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the second secon |
| the second secon |
| the second secon |
| the second secon |
| the second secon |
| the second secon |
| the second secon |
| the second secon |
| the second secon |
| the second secon |
| And the state of t |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पर भाई। हो हेए भी हो, क्या क्या क्या स्था ।<br>एम का में कारी क्या के वा स्थान । का ति<br>प्रमा की तिया होता हो तेया, प्रसा क्या क्या ।<br>हात हात कारा करारे क्या की क्या ता करते हैं                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पास आपन आहा हा नह हुए। असरा जंगल साम ।<br>पास जोगा ना भी हुई जाने हो ने पास ।<br>पास कारों से पास में की हुए पास ।<br>पास की सेवा एक वन साम । उन्हां । उन्हां ।<br>सामें कारा को सामी की ने मार्ग के पास । उन्हां ।<br>पास की सेवा एकों ने हुई कि साम । उन्हां ।<br>पास की साम की साम की सुर्वित्त को किया । उन्हां ।<br>पास कारों का किया हुकी मुझे कुई किया ।<br>पुरा कारों किया हुकी सुर्वित्त का सुर्वेत का ।<br>पुरा कारों किया हुकी सुर्वेत का स्व वार ।<br>पुरा कारों के स्व में सुर्वेत का स्व वार ।<br>प्रका कारों के स्व में सुर्वेत का स्व वार ।<br>प्रका कारों के स्व में स्वक्र की सुर्वेत का स्व वार ।<br>प्रका कारों के स्व में स्व की सुर्वेत का स्व वार ।<br>प्रकार कारों के स्व में सुर्वेत का स्व वार ।<br>प्रकार कारों के स्व में सुर्वेत का स्व वार ।<br>प्रकार कारों के स्व में सुर्वेत का स्व का मार्ग ।<br>प्रकार कारों के स्व में सुर्वेत का स्व का मिसाप ।। | बारे सुरक्षिण बारी का की देश मीता बीर।<br>श्रृष्ण को किए सरकती बन में किरे मुनीर 18 करें।<br>बारे पुत्र की करना मोने, क्वी करनी का बन्द।<br>एक पूर्वा कर माजकर कर तो नवा बारी मानेंद्र। का श्री                 |
| हाने कहिंहा बराहुक्क ना आहो, पास कराह । २२१।। एर हुन नेता साह हारिक्या, हुन्हें दान प्राप्त । २२१।। एर्क करो स्पन्न करों हुन्हें नाम हारिक्याल । २२२।। एर्क करों कर हुन्हें नाम हारिक्याल । २२२।। एर्क करों कर हुन्हें नेता करों हुन्हें हुए । २३।। स्वार करों कर हो तोक कर मुंद्र कर वह साह । साल करों कर हो तोक कर मुंद्र कर वह साह । १२।। स्वार करों कर हो तोक कर मुंद्र कर वह साह । स्वार हुन्हें ने हुन्हें ने हुन्हें कर कर वह । १२१।। स्वार कर हुन्हें ने हुन्हें ने साम हिन्हें महत्त कर हुन्हें हुन्हें हुन्हें हुन्हें हैं । सम स्वार महत्त । १२।। स्वार कर हुन्हें ने हुन्हें ने स्वार कर महत्त । १२।। स्वार कर हुन्हें ने स्वार हुन्हें ने स्वार कर साह । स्वार कर हुन्हें ने साह साह । स्वार कर हुन्हें ने साह साह साह । स्वार कर हुन्हें ने साह साह साह । साह साह साह । साह साह साह साह साह साह साह साह साह । साह                   | पुर हु बर्रिक का राज्याद्वास रूप, बंदुम्मते पद कार ।<br>विषक्त हुए दर्श प्रदान्त कुत्र, हरकातत का बार ॥ ४४४ ।<br>वेष को शुरू दर्श पिकृता, अदा सम्बद्धात ।<br>वा पुरार को धारा स्त्राचे, पुराष कोट स्माल ए ४२ ।। |

```
!सिती॰ ये पढ़ी बिनत में, ज्यधिक दुखें का मारो। ७६८ ।। | नृप केईता श्रय बहुंची? श्रपची कथा कहो मितिमांच ।। ७५८ ॥ । प्रमचरणों की रेज सिर्द्याता, मेरे ने भाग्य विशेष ।। ७८८ ।। ||
                                                                      र्गा- हीयगा सभी प्रकारा,- खुटकारा में पार्च ॥ ७६७॥ | दुंखीजनों के दुं.ख देखके, श्राप चने हैरान ॥ ७७७॥ ।
त्य देख जब भूप विचारे, यह दुखियारी नार । जिल्ला श्रीता था विश्वास सिया को सुनके भूप वर्यान ।
                                                                                                                                                                                      हण्य उठाष्ट्रो समी हर्प से, मेरे दिल 'नर्हि क्रोवं॥'७६६॥
राला संभी' मेरी टल जीवे, देखी पंथे वंताय / '/' - '
                                                                                                                                                                                                                                                                श्चन्य किसी की दुखं देशीगे, यह मेरां अनुरोध ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                               समी उसर तर्क यह खांश्रोगे, समक्तो नहीं कितोल ॥ ७६४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ्रंथपने श्रपने स्थानं सिधाधों, यह जेवर श्रनमील 🏳
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     मेरे गहने ले लो सारे, कहती संबी बात ॥ ७६४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क्यों श्रीए सुज पास सभी हुंम, क्या हुच्छा हे आत ! 🏴 😂 🗥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 भूपण फॅफ<sup>े</sup> दिएं नृप सम्भुख, बोबे मिष्ट रसाल ।/ ७६३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ि चेर पास में श्राप्-भूपंति; इधरं सिया तत्काला । भी भी
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ोनसुक्केर का ध्यान किया मन, मिटं जाबे बंजाल ॥ के ६२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          'सूपया तन के जोल खोल के, दिए जमीं पे डाल-।'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 मेरा जेवर लेने पर यदि, करे धम मुल हार्न।। ७६१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  सभी स्वर्गे से ज्ञातां न्तृप थे, कहा संत्रि से वैन।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गर्भवती राणी रोती है, चिन्ता में बेचेन ॥ ७५६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          समका कोई इस चन थाए, डाकू चौर महीने। "-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               थाहर सुभरों की-सुने करके; मन में श्रायां ख्याल ॥ ७६० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        श्रापु भूपति खबर जेन को; तुरत सिया पे चाला।
                                                                                                                                                          वर्दन से भी शीतल सममों, दिल शोदार्थ महान
                                                                                                                                                                                                                                                                                    परिहत कारण भाव भव्य है, निध्यांच दरकार ॥ ७७१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      मत्री तब विश्वास द्रिया है, सीता की उसवार ।
वन्नतं ये भूप बहे हैं, सत्य शील सरदार ए ७७४।।
                                                                                                                                                                                                 जिसको जैसा कहते. वैसा, हनकी संत्य जवान ॥ ७७६॥
                                                                                                                                                                                                                                             सभी गुणों से पूरण यह है, कैसे करूं बयान।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ं | श्रपनां शील रंखनं के कारण, जेवर दिए उतार |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    परवाह जेवर की निर्ह हमको, परधन को उकराय ॥ ७७३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               सदो करे अपकार भ्रन्यपे, देवें सिरी अपनांच ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      वचन इसारा कभी न पलटे, में जिनंबर का दास ॥ ७७२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               बारहबत धारक श्रावक, खखे- मात परदार। - "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                किस कारण से दुर्ख पाती हो, पता बता गुणवान ॥ ७७९ ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जेंदर सारे पहनी तन पे, श्रचय रही हुमेस || ७७० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               , बहिन ! घापका धमें आत में, सुनको समक्ती खासे | 😤 🕮
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           कैसे 'बाई - सुंदर ? वन में, कही खापका स्थान । ~`^
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                कहन लगे जब कंद्रजध नृप, भिष्ट मधुर सुचिचार॥ ७६६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             थरी यहन । क्यों पड़ी भरम में, चिन्ता चित्त विशेष । ""
                                                                              सदा श्रापकी सेवा करता, श्राह्मा समय ममार्था । ७८७॥
                                                                                                                                                                                                                                                     वहिन रहन मत करो जराभी, छोडो ेह ला ख्याल ॥७८४॥
                                                                                                                                                          करी धर्म का साधन सुख से, सर्गत सोख्य सवाय ॥ ७८६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        किया कर्म थे भोगे रही हूँ, 'जैन-धर्मैं-विश्वास ।। ७८॥
                                                                                                                 भामेंडलसा सुक्ते समक्तो, सुचा श्रात, समान।
                                                                                                                                                                                                        सत्यं शील मज़्य छन्ही हो, भया कट विरत्वाय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     रुप फहता श्वय घहनी! तुमको समक्त वियाम हाल
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               बाद कमें ने ऐसा होरा, देता सिर फटकार ॥ ७=३॥
सिरपे दोप लगांचा मेरे, दोनों ये ननवास।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        पूर्णं सुक्ते विरवास यही यां, निकंते किंगे कठोर ॥ ७८२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     सुके इंतरावयं ले जाता, किर पाया छुटकार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 मेरे- प्राण गए नहिं तनमे, इतना पाई दु.ख।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     पुष्यवन्त पति सायं कभी ना, हुख पाऊ ती घोर
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            रष्ट्रवर की से नार कहाती, सभी कंतका सुक्खा। ७८९॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      पूर्व जन्म के कमोदय से, होती में बदनामा। ७६०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      जनक सूप की मैं पुत्री हैं, शील धर्म तसीन ॥ ७७६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      भामडल है आता मेरा, सीता मेरा नाम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  सीतां कहती फिरती मारी, कमीं के छाधीन
```

| वो किर का र प्रम कथ थोगा को कथका हार।                                                             | न्दार त्यूना धारतत् कांकर शुत्र त्यून क्यून द्वित ।<br>हे रहादर पत्रा है कही क्योच्य, पूर्वन क्यून व्यक्ति ॥ ८ ७ । | पत पर्धा करी वाल्य अन्य पत बाज पा करता है जीवर कथा है की बहु क्षेत्र करता किया है कि कम के क्षेत्र कष्त क्षेत्र क् |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भोनों के करने थे हुन थो, बोधी दिन प्राप्तार<br>पेती ही किसने बसने थे, पर्त बसी परिवास मान्य       | ten fin tilletig bie gent all gute fin fin                                                                         | प्रती व बुरता पन जिल्लेस, पने सुधीपन सन्त ॥ ०१०॥<br>स्रोता पने सिंहे मार्च ? निकार के जिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क्या एक व्यक्ति वस्तानी दिवारी वा उद्गार () प्रमुद्ध ।                                            | मार का तक विशेष कार्यंत, कार्यंत्राक विश्वास के तथा                                                                | the first and and and and and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| के अपने के किया अपने, मुझे देना कार ।। यात्र ॥                                                    | क पहुंच्या हुन हुन्य ब्यान्य विकास करें कारताव !                                                                   | क्षा प्रदेश राम पाने, क्षेत्र म अविश्व करते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विका विकार स्थान हुने विकास स्थान ।<br>शुक्र विकार कर्नी केरे थे, इस दिना क्लिस । १०११ ।।         | विवासिका त्रिका राज्ये, तिहा काल तिरवाल ।<br>बचा जीरते का त्रिकाले किया की बहाल इस १ ह                             | होता होट मिरा पत्र हो, क्रम्बर हो मिराना था अवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भारत करोर संस्था हुनार हूं करें हिंस अवस्था ।<br>पोन करी हुनों पति हुनान, मेरे कर्ने विरोध धाना । | ॥ सेनापि द्वारा राम को हीता का संदेख ॥                                                                             | निरमाधा विश्व त्यारे को के शत्त्व वर १ का ॥ ०११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | पूर्वर प्रमान किन्त्र सुरात, सेवार्थक का कृत्व के पा र                                                             | के प्रश्न व क्षित होते हुन दिन क्षत्रमा ।<br>चेन करने पर क्षिते, होते क्षत क्षत्रमा अदश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वार के मानिक प्राप्त है, पता कर करा करा मान                                                       |                                                                                                                    | पुत्रत में द्विष्य केरी, किस्ते दिया कर्षण।<br>पुत्रत में द्विष्ये क्षत्र क्षत्रे द्वी क्षित्र के क्षत्र क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पति क्येतम तुर्वो बाले, स्था क्यि अपास ॥ वन्द्र ।                                                 | पान्य करियक होता दो सेदा, किंद्र क्यों विकास महावाद द                                                              | क्रिकेश ब्रुट श्रेट यह स्मान्ते सेन्ड प्राच्या साथ ।<br>इसी प्रधानों क्रिकेश वाह हो वर्त ब्रुट स्था बाथ १०० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                   | मा तेए बीठ हीति क्यी राम के सूत्री।<br>भावतिकारी हव तथाती केन स्वतिकार प्रमुख्याना                                 | में प्राप्त कराम करते हुन को क्षत्र करता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

हिन्स कर करते हैं है। पास क्याप्ता नात । अकरते व कर जा था, हुतो स्ताते बात (१९६६) हुमार खर खर कार्यों ने हें जिस होते करते हैं अपने अपने हैं की क्याप्ता करते हैं की क्याप्त करते हैं की क्याप्ता करते हैं की क्याप्त करते हैं की क्याप्त करते क्रमत तह प्रदार में बाई, का दी-हुए स्तर ।— । क्रिकों प्रदेश का तिम प्रमू तहाता ।। १ अ क्रिकों प्रदेश की तहाता में तहाता है। क्रम स्त्रम है। की तहाता तहाता है। क्रम स्त्रम की क्रमता को तहाती किए कहा । — । क्रम स्त्रम का क्रमता को तहाती किए कहा ।— । क्रम स्त्रम का क्रमता को तहाती के स्त्रम ।— । क्रम स्त्रम का तही के स्त्रम की तहाता ।— । क्रम स्त्रम का तही के स्त्रम का तहाता ।— । क्रमता स्त्रम का तही के स्त्रम ।— । क्रमता स्त्रम स्त्रम की का तहाता ।— । क्रमता स्त्रम स्त्रम की स्त्रम ।— । चित्रकार के बात पहले हैं करता हो स्वयान । चित्रकार विक करता बोले, बत्रबंध कारण हुए १ त िर्माणा सम्बद्धाः कृतिना सम्बद्धाः ा चंड्रप्र कुमार का स्थात कोर पुर ॥ : केरायती हाती शेते किया किया में पार हिन्द है एक्ट्रांस में पेत करण, शेत किया कामता है रू. हा अपना है एक करण है है एक करण है है पार करण है पार करण है है पार करण कार्यप की सेना कारते, देखी चंद्र स्वक्ता है दहत है De ter & the car, fur en er qu Es erit en ait feures, egate enge ! ्र पूर्व विकास गया नगर छ, बीनो 'ध्यमी छा । १ १ १ ॥ ert ge uren & mert, ein die erfe jagog योजस्थार का शृह स्थानात्व स्थानक प्रमु के ब्यास ह र शहरूप की उत्तर केंब काकड़, बाजा रोच बदाब !! ६ ३६ !! एक विकास गया नपर ए, बोरो 'प्याची एवं व उष्ट ॥ नाम के दिवारिन मिन हेरों, विजेवका निवासों ॥ १.२०॥ । नाम के जीव हा द्वाराम, तून । जाप नामार । पूर्व विचा का तेन किया हों, खेलों नीत नीम । नाम के तेन क्यों व्याच हों, खेलों नीत नीम । au gert & une ub een, of the San oute ! fatte taby fine fire gan gen name! जाता वारों को वर्तकों हुई जान कार्यों । की विष्यात क्या जिल्हों में, हराने को कार्यात अ १९११ माना पेर कार्य कर कार्यों, कार्य समा कार्य । को सिंबका इत्र रह के कर बात कर्नत ।। १३८। हैं। भवा हे स् धरित्व में मारी हाहाबार बनार।" सम्बद्धिय का तेन स्वतं, करें भी दक्तिया सुरुष्टा है। सोरों नीतें का क्या नेवा, कावका मन नार।""" मत वक्ताको चय समाजी, विकास विकास ह १ १० ह धाको दोनों द्वाप दिकाओं, 'स्त्रीयन समितार । द्योर च्या जमान्त्रे दिख में फिर को नना भी नात । थीता क्षेत्र हा बारी क्ष्म गर्ने, मही हरे का द्वार ।

| मान मान व व ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Party Company of the | ~~~                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (i) The Call                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रहान लगा अवशीर। प्रुग्हारी, हुई हमें पहिचान। १३४॥ एमा करो थपराध हमारा, देशो जीवन दान॥१३४॥ यथ देता में सुता ख़ियों से, श्रवीं करो मजूर। देने बन्ते था उसी स्थान पे, वढ़ा प्रेम धंकरा। १३४॥ टेनो समय नारत ख़िन थाए, देते सब सन्धार।                     |
| Al 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | साय देहत योजनशत एपा, काड कोर क उपराय ॥ १४६ ॥ चलो मिलान सम लखन से, पुरी खयो ज्या जाय । किन्तु यह वो पान सार करा क्याय ॥ १४७ ॥ १४७ ॥ १४ क्रिंग् कहें मिलते हैं केन, कायर प्रम कहाय ॥ १४० ॥ क्या कहें मिलते हैं केन, कायर प्रम कहाय ॥ १४८ ॥ त्वामी में तेन किए की की की किया है। वो स्वाम हिस्स ॥ १५० विम माता के दर्श एमें, पेम नुष्य स्वाम ॥ १४६ ॥ व्यवस्य शोला करों स्वाम किया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तन पृथुनुष ने सद्त्वाकुश को, निज्ञ बन्धा प्रश्वाय । १४४ ॥ वज्जनंध को जो वी इच्छा, होती, पूर्ण सवाय ॥ १४४ ॥ लवणांकुण ने नास्ट मुनि मे, उत्ता हृदय टद्गार । हमें मिला टो सम लयन को, इच्छा हुई क्सर ॥ १४४ ॥ पुरी श्रयोध्या दूर यहाँ में, कितनी कही छुनाय । |
| ॥गमसेयुद्ध करने की माता से द्राज्ञा मागना॥ देश ''. पिन्नं साधन करके, नभी भाथ भूपाल। याप प्र डिक नगर मुदित हो, लचणाकुरा तथ चाल॥१६०॥ ववणांक्र्य ने चिज्रमाता को, नमन किया घर प्रेम। तेज दख चिज्ञ पुत्र रत्नेजा, माता पाई सेम ॥ १६१॥ माता हे व्यायीप पुत्रको, प्रतयो तेज हिनेक्षा। दोनों आताने मामा को, कहा हाल, सुविशेष ॥ १६२॥ | न उथा चार हैस श्रिषक थे, ित लिए दिन माय ॥ ६१६ ॥ सिइल जस पुंतल को जीने, भून लवा हो हेस । इर्ण ॥ ६१७ ॥ इर्ण लाख श्रुरु नंही नहन, भीम म श्रुल विशेष ॥ ६१७ ॥ शलभानल जन पर को साथा, पत्त में धिना प्रयास। शलभानल जन पर को साथा, प्रत में धिना प्रयास। श्रुप्त नहें तह हेस साथते, खुकुल करें प्रकास ॥ ६१८ ॥ श्रार्थ श्रुप्त ताथते, छुकेल करें प्रकास ॥ ६१८ ॥ श्रार्थ श्रुप्त ताथते, छोहे मोहे भूष। नभी साथ में हुए पवाके, हिनका तेज श्रन्प ॥ ६१६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जीते भूप छुवैर एिणिक में, गए नगर लपाक। हर्थ। करणभूप था उसको जीता, पडी नभी में घाक। हर्थ। विजयन्यिक्ता भूप आतृयत, जेते उसको जीत। जागिद के पार उत्तरते, होता सब हंगीत। हर्रश। गिरि कैवास उत्तरन करके, इत्तर दिस्ति में जाय। प                             |

क्त्रप्रधानि द्वे तुरे द्वे व्यापा व्यक्ता gigfuttat fart and feurider me ufer bit रक्षत्रे ब्युक्त पत्र कार्या, क्षेत्र क्षा क्षात्र कार् स्त्री विश्व केल्ल से अर्थ कुट को कर्नीत । व्यात नित्र शाना या करती का सता समय के बीर। क्षितिम् अस्त समाम् एक्स क्षेत्र अस्त श्रीतर ॥ कार प्रत्य को काई प्रत्य हो बिया प्रान वनकार । बारी धानी बाब धराने बार्च बाँच रिकामा कुन संघ ।।यहमा ।। मध्याति अक्ष काम दाना दानते झाम मनक । हेल भीत भवानक पूर है की दूबती काना। बार ्रेम शर्थ प्रश्ने प्रकार थे बना धर्मक महाता। धरेश है स्त्रा स्वतंत्र स्त्रा स्त ध्यना गाँद धाना का बद्दवा, झुनका क्रम अन्यात्। eine utres unratte, git gu natemaren f un ufen ver fummer if ungen सेन देश्ये क्रम रोग्रंगी पुत्र को द्वारा । नितु करी प्रामान बाबके केंद्र सकि विकास सद्भाव है। क्षेत्र प्रतिक प्रता है हुक्को, इन्ह्र बजी संक्षा । " द्वाराची न स्था क्षेत्र, तर का का कार्य ।। स्थ् । पुष्ट मुश्लुत विश्वास्थ ब्यूटो, ब्यूबिश्ला का क्या ॥ प्यूट ॥ प्यूट राष्ट्रपते बह मरी नहीं को बहु साम्य क्या विका है . क्ष ब्युत्ता मर्ने निर्मा । माहिक्सी कारोस ! कारी व जरते बाकी बीचा, करकी चाप वसीय। " " पारत प्रती के को प्रका है भी तुकारी सकारीय में प्रता अव कार्ने का राम काले, धीला का संवार ॥ दर् किन्द्रभरोता हुया व सब से काले फालागा कोनों का कुन काम व बाना, उसके हामाना में मान ११ । विश्वाप सीता विश्वा अलोगी राज्याचे दिस में कारत है स्ट्राई नवसं'स काकामं क्या, मुख्ये दे किरकसः। बाउरा की हुन्या नीई करती, दर्शन बर्त का बीब 1] पर क unten fin febt biter mitt mit unt gent genten विशे में कुछ पुरोप अधिकता, पुर यह शामा प्रकार नेते में। क्यानंत ध्येष्ठी, को काल पुत्रक्त स्थात स्था Comple start in mit die nachte क्षार्थित क्षांची के संज्ञी कृत बागल वरकान हैं र पेले धीरत दल धमान्त्रको, शादी में विक्रपूर क्कालची के तंत्रोक्त दे प्रोटेन्टि विधियात Bug ९ : पंत्रकाय से पासन होते, बहे बचा को कार । कहा विवाद विवेद देखते कुर तथ हो आक्रम ॥ यकर सक्रांक को द्वाच करिया, रोती स्वांती कार शिल्क हैं सूती सूत्री से सूत्र में तक्कों केंबर रिप्त करार ? - । राजी को सत्ते सूत्र सोने, सार्जीक्या निकार से ८०१ स व्याप्ता राज हो जाना, निम्मी राज निर्मेश प्राप्त । मोड उनमें क्षामार प्राप्त दुल दुवस मुद्राम । रेव कार्य क्षाम क्षाम होने दे किया क्षामित । शिक्ष की फार्म क्षेत्राले, सूर्व सुवस क्षत्राल शे न्यू हैं ।। पु करीकृत्य में .. स्वयणोक्षय की करमा ॥ पेशे कीता कार पार कर 'रायब कान विकास ! क्यारे क्यांचा दे किया क्ष्मणे का बोला मुझ्ले क्यांच ! Luftuge fi emit ur, gu it furt pare स्वयंत्रिक वृत्ते का रहे पृत्त स्पोहर का। स्वर्ग कोन्न के काने सामन, प्रकारत प्रवास हराकर । मिया सर्वय मिलक प्रथम का काम्मान कारकार है। यन में धाम श्वासम्बद्धाराज्ये दिन उत्तरत क्रिया क्रवारे केत क्षेत्रे काराज्य से यर यह संगतामा । एक्ष

| Al a                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 1 41, 1                                                                                                                                                                             | ল কা                                                                                                                                                         | রাফ 🔌                                                                                                                                                           | AU AU                                                                                                                 | ·                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उसी समय पुरुषोद्ध सें, ेसिब्हें पुत्र विद्वान।<br>स्रहे सिया के द्वारे आकरं, भिर्चावृत्ति महान। ८८%॥                                                                 | थायवता स तसी बन् गी; सिंबे 'सासु को सेव ''.<br>वॉद मिटे सिर'दोष 'हमारा, मिल 'जांवे पतिदेव'॥ ==३॥<br>।।सिंद्धार्थ-पुत्र से 'लवणांकुर्य का विद्याभ्यांस॥                                | कीयल्या के हुए एक सुत, सीता सुत सो जाय ॥ == १॥<br>ज़रा थ्रेश्चर्भ कमें के द्वारा, हुई सासुं से दूर। ः ः<br>सासु चरण की सुज कमें में, सेवा कही, सपुर ॥ ==२॥                          | उसी समय दी सायुजी ेने, श्चमाशीय हितकार।<br>पुत्र हमारे हैं वैसे ही, जनमंगे सुखकार ॥ ८८०॥<br>यचन हुए फलं रूप सासु के, हो प्रायन सवाये। ००                     | बांड प्यार करती थी प्रतिपत्न, धरती भव्य विनोदं॥ ८७८॥<br>त्र्यपने मनं में उसी समयं में, याद पूर्व की द्याय।<br>जर्व कका से बाई में तो,- सार्चुचरेया सिरनाय॥ ८७६॥ |                                                                                                                       | कुछ दिन में विद्यां सिखंलाई, श्रह्म श्राह्म श्रतलाय ।<br>कला यहोत्तर सीखे सारी, नम्र चेचन दरसाय ।। ८७६ ।। |
| फुंह सात दाना पुत्रों की, नमी सिद्ध पग जाय ॥ ८६३॥<br>ज्योतिर्प श्रीर निमित्तक श्रांता, बहुते कहुणा लाय।<br>र्जवण क्ष्मा से पुत्र तुम्हारे, किर क्यों चिंता छाय॥ ८६४॥ | ष्यपना सारा हां सुनाया, ध्यादि श्रत बतलाय।<br>सी सी यन्त करें रांजा भी, पर धर धास कहाय॥ ८६२॥<br>इतने दर्शन करने तवतो, राज कंबार चल धाय।                                               | अपनी कहते कथा ध्या भ्रा । चन्ता ध्या । चतछाय। चतछाय। चन्ते कथा ध्या था, ज्यादि अन्त समस्राय ॥=१०॥ धुनके हृदय भराया दुख से, 'नेना नीर' निकाल। जैसे कमें किये में वैसे, अभ्राप्त करें |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | गंगन गामिनी विद्या हारा, स्वेच्छाचार विहार रिं। । विदेष्ठ चेत्र से फिरके श्राप्, चोई छुद्ध श्राष्ट्र राहार है। हम्ह । |                                                                                                           |
| युगलनन्द के प्रथय प्रकट हो, दिन र तेज विकास । १०३॥<br>बज्जन्य की श्रासिचूला थी, कन्या रूप निवान ।<br>माता रेवती द्वारा उपनी, प्रथय प्र'ज रतिवान । १०४॥               | सभी फला विख्ता दी छुतको, वैधक ज्योतिय को हा १००१।।<br>जीत सके ना इन्द्र इन्हें तो, मचुन विचार को न ।<br>नहीं किसी से यह हर सकते, भागे यह ज्यों पोन ॥६०२॥<br>सिद्ध पहर्ष चलति । इन्हें | विद्या वारिधि जान पुत्र को, देते सियको लाय । है यहनी में मंद्रण टोनों, है चिद्रान सवाय ॥ ६००॥ इंछ ही दिन में पुराय प्रकट हो, होगा सब संजोग।                                         | ह्यान पदास्रो सुक्त नदर्थ को, हो जावे विद्वान ॥ म्हम्॥<br>सीता की सिद्धार्थ मानके, दे विद्या का दान ॥<br>योडे दिन में पढ़ली सारी, पुत्र बढे गुण्यान ॥ म्हम्॥ | समा समय प ठाक घनगा, सतः दोनो रतिदान ।<br>लच्या सुन्दर पडे सभी सुभ, सामुद्रिक फरमान ॥ म१७॥<br>करे प्रार्थना सीतो तथतो, सुनो । सिद्ध दे ध्यान ।                   | करते चिता पृथा दृदय में, क्या चिता का काम।  शाधासन सीता को देते, पाई परमाराम॥ म्हहू॥                                  | पड सभी श्रभ लहता तन में, घडे दिव्य मतियान।                                                                |

पारे ला हुए सर केरेंब, दस सम परवाण ॥ १३३ ॥ जन तम वाम को हुए हुए को लाहों ११३ ॥ जम हुए जम हु बात बा, १४१ मध्य म राजे अब हुए मध्ये कार्य करेतीय। सारे प्रकार करेती की तम क्षेत्र ॥ १३६ जम्म ती ते का लाजा को बूकी हुएत कम जात। सारे प्रकार करेते के देश करेता ॥ जम्म ती के कार करते को होगा हुण्य क्ष्मण । अवस्थ के हुमतो तीम कार्य मध्य कार कार्य के कार्य करता ॥ १९३॥ जम्मी इस तम को केते, त्या तिन दार्थ ॥ १३१ ॥ जीमको एकोने क्ष्में कार्य करता को कार्य क्षामा । अवस्थ के हुमतो तीम कार्य करता ॥ १९३॥ विकार कार्य ॥ १९३॥ विकार कार्य ॥ १९३॥ विकार कार्य ॥ विकार क हिंग सर्पाद्र केंग्न किने हिंगा का । स्वतंत्र के समा का मार्था का मार्था के समा का मार्था का स्वतंत्र केंग्न केंग्न का मार्था का का मार्था का समा का मार्था र घे रिक्ष है परि प्रस्का करें, प्रमाने दिया होता । एक तरह के रोजें राजा, क्षार बात था खूरा | जोर ब्या समाने दिया है कि सो बारा थी बार माननी, विधा बहा दिस्का । १९०॥ | जोर ब्या समाने दिया में बिरा की ब्या थी करा थी थी करा थी क ] प्रस्य के दिव कारा दाने, यदमेव करणय हर १ क्ष | युव किकाबा गमा कार स, बीको करकी एक स ३१ स । ी बाबाबर के बात भूत से क्या हो बाबाब। ।। मंद्रय हमार का क्यार क्षेत्र पुरु ॥ बतार्थ को हाब सुवास बूद बाब समस्। परनी यह सीता की सबके, सुब हो ऐव करार ॥ १११ ॥ रबबब "सेने करी करी, वंबर दिवा कमाय। क्ष प्रवास के बाप को क्या हूं सेन प्राप्त क्या है। हुम पिय का तेल दिका थीं, क्षेत्री 'वेटी कीता | गोवे पेर कभी वर्षि परमा, बोक्सके अवसीत 11 बहर || समा के दिल विश्व धर देवों, विभीषता विश्व बार में १९४४ धीता कुछ हो कारी बद्दाब की, बद्दी हुई का वार् ।

```
बादल में रिव द्विप निर्दे सकता, ऐसे ये कुलचर ॥ ६४३॥ | प्रथम गए लॉकाच प्रशे से, था कुंगर गरनाथ ॥ ६४६॥ | रोनॉ क्राताने मामा को, कहा हाल दुविशेष ॥ ६६२॥
                                     महापती सुल व म प्रदीपन, जिनके हैं _ये नद।
                                                                          तिया नगभी घर से फाड़े, खते छल सर्योद ॥ ६४२।
                                                                                                                                                                      उन्हों करा के प्रगट हुए हैं, पुरी श्रयोध्या साय।
                                                                                                          तीता है रष्ट्वर पट राजी, सुना सिया प्रपबाद ।
                                                                                                                                        पुरुपनोता राम लखन हैं, तीन खड के राय ॥ १४१ ॥
                                                                                                                                                                                                             सूर्ययसा से-सूर्यवसा हो, पूर्वेज सभी दयाला। ९४०।। | बटला चेंगे रामतानन न, धरो धेंटे मतिमान।। ६४०।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          नारा कहते निय बुद्धि हो, करो देख पश्चिम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            दोन व'श में जन्म हुआ है, कहो हाल इसवार ॥ १३७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 नात् पुरे दोनों दल में, कैसे प्रेम श्रपार ॥ १३६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     हैं त बतां था इसी स्थान पे, बढ़ा प्रेम खंदर ॥ १९४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        एमा करो प्रपराध हमारा, देधो जीवन दान ॥ ६३४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             कहन लगा श्रायनीर । प्रम्हारी, हुई हमें पहिचान ।
                                                                                                                                                                                                                                                    सात चीक के सूर्यया। थे, पुत्र पास भूपाल।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       प्रथम तीथेकर धार्वीञ्चर प्रभु, क्त्यभहेन भगनान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 पृथु तृप पृथे लवणांक्र्य ये, किसके राजकुमार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 हमी समय नार छिन छाए, देते सब सःकार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                       जिनके नदन भरत चित्रवर, पगपग नवे निधान ॥ ६३६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          एबतक तुम्को पता बगा नहि, नम में छिपे न भान it ६३८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      थ्रव हेता से सुता खुशों से, खर्ज करो मन्द्र।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      : | तव पृथ्रतृप ने सद्दनाङ्क्य को, निज कन्या परणाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 वज्रवंघ की जो भी इच्छा, होती। पूर्ण सवाय ॥ ६४४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               तसवारों क तेज किटोंगे, जिन बीर व दिखान ॥ ६४=॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              हमें मिला ने राम लयन की, इच्छी दुई करार ॥ ६४४ ॥
                                                                                                                                                       बाद राज्यों मिलने के ही, यान कभी रहजाय ॥ ६१९ ॥
                                                                                                                                                                                              त्रध्स बडायो तावत पपनी, सेना सम्ब स्टाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          निम माता के दर्श ऐने, भेग टुए सवाय।। ६४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    किन्तु वहे बह बीर वहाते, कावर लख घवराय ॥ १९७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        हु ख दिया निर्दोप न तोको, पे तम अजा चराय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  कवर कहें निकतं हैं ऐसं, कायर पुन कहान
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ऋि बह ते योज्न शत जपा, जाठ जिस्कारामा ॥ ६४६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     लवणांकुया ने नारट मुनि मे, कहा हत्य उद्गार।
                                               षत्रकथ-प्रधु राय चले हैं, सभी कवा के साथ
                                                                                     ंदल बाटलंबे चले साधने, घाणा मिलने एक ॥ ६१२ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                      बज्जर्वध योला वहरी २, चितिये धपने स्थाम ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            पुरी श्रयोध्या दूर यहाँ में, वितनी कहीं हुनाय।
                                                                                                                       विलगे की श्रव करते त्यानी, जीते देश श्रमेका
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       चलो मिलाई शम लखन से, पुरी धनो न्या जाय।
                                                            माता हे धार्याप प्रत्रको, प्रतणे तेन दिनेश।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            भगानदि के पार उत्तरते, होता रव हंगीत ॥ ६४४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                ॥गमसेयुद्ध करने को माता से त्राज्ञा मागना॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     नडणचारु हेश श्रधिक थे, जित लिए दिन माय ॥ ६४६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   करणभूप घा उसको जीता, पड़ी नभी में घाक ॥ ६४४ ॥
                                                                                                   तेज देख निज पुत्र रानका, माता पाई चैम ॥ १६९ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         तभी साथ में हुए पंचरके, जिनका तेज श्रन्प ॥ ६४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     न्धित्रदी तट दण साधते, खुकुल करें प्रकास ॥ ६६ न ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           कालाग्ड प्रत् नहीं नहन, भीम र, यूल विशेष ॥ १४७ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                निहलज्ञ  फ्तल को जीतं, भूतलवादी देख।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        जीते भूप कुवैर चर्चिक मे, गए नगर खपाक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                णानं घनार्थं सुदेश नाधते, छोटे मोटे सूप।,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        गलभानल जन पर को साधा, पल में विना प्रयास।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           भिर्दि कैलास उलंघन माने, उत्तर दिश्चिम जाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         विजयस्थिकिका भूप आतृशत, जेते उसकी जीत
                                                                                                                                                                          ष्राष् पु 'इरिक नगर सुदित हो, लदणांदुरंग तय चाल ॥६६०॥
                                                                                                                                                                                                                हेश - दिन नें साधन काके, नभी साथ भूपाल।
                                                                                                                                      लवणोहुन्य ने निजमाता को, नसन दिया घर प्रेस
```

हर बस्ते क्या अवसी का से वा सो वा स्था । है का र समात पुरुषी, नहीं मेल का नहां। स्ट्रा । विकास का में समाने पाना सकत का साथ स्ट्रा । है। यर करेंगा किस तथा, को रूप प्रतेषा । १०१॥ | मन्य १९शी करी पूरत स प्राप्त एवं स्वयोधा । १८ ॥ /रही एवं मुख्युत्व की वर्ते तरों भागोपाम्य क्याय कार कार कर करते । | /रही एवं मुख्युत्व की वर्ते तरों भागोपामय क्याय कार कार | | मन्या देखें कर कार्य । स्था वर्षों किन वर्षों थी। विशेष ११ वस आत जाता । वसी व विद्या तथा । वसी व वर्षा आप अप अप वर्षा वर्षों के व्याप वर्षों की देनी पंज व व्याप अप अप अप विद्या की देनी पंज व व्याप अप अप अप विद्या की देनी पंज व व्याप अप कि विद्या की परन हर रहेवा अस्टे, सुबोर्स स्म साम । हरत रास्प्य की का उसके दुन राजक समाम है रहर । निवास हो ना सिवों तेल्वे मुख्य दानी त्रकार । चन समाने ! पाना हैते, कुछ होनद दुस्तात । दर्जन की कुछ करेंगे, एके प्रतिक स्वार ॥ १५० ॥ चित्र वर्गे वह दृश्यमक का शे बाती क्षत्रकार है बहुर है विया बांद हानते हुन होना, थ्या ! विकास मार १६६०॥ | रचेंदे रथा है समझ उपको पक्छ देशी काम व रहा थे | प्रम दावारे की भीठेंदे, कामें रेंद्रपूकी काम ।। रक्त ।। | त्म बक्षण का केन देवने, कैन कीर कारण ॥ ६६३॥ विकासीका बक्षण आणा, करते हाती जिल्लोण ॥ ६०६॥ वर सम्बद्धी प्रमातिक, रक्षत्रे हेते हुत्सा स्व भागा स्वरं क्षा मान विषय बनाम । ६०६ ॥ वहीं विषयमा कुम होपन हुन हो मान तमान । ६०६ ॥ वहीं विषयमा कुम होपन हुन हो मान तमान । ६०६ ॥ । इस भागा हुन हो मान तमान । ६०६ ॥ । ्या प्राप्ते सिक्के छ यस असम हो विक्रमाण छ ३ ०३ | बाब इकाकर आवा उन्नको, भी स्टम्ड मुझ माय ११६८५॥ प्रवस्ताता को जिल्हा ते हमा है जिल्हा असा । करा । चीर छातारी गुज करी है जा जाता हो । जाता करा है जाता माता याना भूका एक वर विश्वकी के काला ! श्चन वर्षि सकते नवन कियों से शुगोशास्त्र से हाजा। र्जनपुष्ट चार कामानिक मं, पुत्रे वाजी का ज़ान्त्र तादन्ता इती स्थानेच्या क्षीम अपने ये, कृष्णा द्वारत प्रवास धन्न भूपनि वन्त बहुतांत थे, अपनेतु ज्ञोदान ।

| 94 7 7 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| होनों रख में गए होर हे, घरनी हठ को लाल ।  किसी तरह समकाशा आता, पुत्र सभी नादान ॥ ६६२ ॥ राम लखन से युद्ध फरेंगे, क्या जिक्लोगा सार । रोम लखन से युद्ध फरेंगे, क्या जिक्लोगा सार । रोम लखन से युद्ध फरेंगे, क्या जिक्लोगा सार । रोम लखन से युद्ध फरेंगे, क्या जिक्लोगा सार । रहेश । रमकायां में महत म्हर को, खो से हिस्सत थार । रहेश । रमका यां भामरल घोतो, सिला प्रापसे हीका । ६६६ ॥ रमका देवा घभी जायके, प्राप खनो निर्भाक्त ॥ ६६६ ॥ रमकल सीताजी होनों, ज्ञलते के जिसान । ६६६ ॥ भामरल सीताजी होनों, ज्ञलते के जिसान । ६६६ ॥ भामरल सीताजी होनों, ज्ञलते के जिसान । ६६६ ॥ भामरल सीताजी होनों, ज्ञलते के जिसान । ६६६ ॥ भामरल सीताजी होनों, ज्ञलते के जिसान । साता बोलों यह भामरला, मामा त्या कहाय ॥ ६६६ ॥ साता बोलों यह भामरला, मामा को उस बेर ॥ ६६६ ॥ स्वेत कराया पास विराते, जोते धरनी गोद । रमें लगाया पास विराते, जोते धरनी गोद । रित की णिला देते सामा, मनमें बहे प्रमोद ॥ ९००० ॥ राम बीर है सिया विरागन, महिमा प्रति ससार । रम्ही बीर के हुए बीरसुत, यह क्या किया विज्ञार ।। १००० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| युद्धः वितरं श्रीयः । श्रीयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| युद्ध पिता ते करी ्सोमं, होय सुग्धारी हाँस ।। किनके छागे मरा द्यानन, निम्नला पल में द्रांस ।। अप अब तो युद्ध भूमि में, नहीं छोड़ना टीक । अप अब तो युद्ध भूमि में, नहीं छोड़ना टीक । अप अब तो युद्ध भूमि में, नहीं छोड़ना टीक । अप आप अब तो युद्ध भूमि में, नहीं छोड़ना टीक । अप मामाजी आप स्मेष्ट न्या, हमकी रहें हराय । अम मामाजी आप स्मेष्ट न्या, हमकी रहें हराय । १००४।। हसी पति समसी कम ताकत, बहें नीर हैं राम । अस मामाजन मत्रुव्य यहीं निम्मलतः, छोड़ भागें धुम्नाम् ।१००४।। भामायुद्ध की पुक्र त मानी, भामानुल उस्पार । १००६।। किया सेनदुल खुद्ध हें क्यार । १००६।। पत्रुव्य कालवाद युद्ध कर्में हैं, चढ़ा खून नर अग । १००६।। प्रत्य कालवाद युद्ध कर्में हैं, चढ़ा खून नर अग । १००६।। प्रत्य कालवाद युद्ध कर्में हैं, चढ़ा खून नर अग । १००६।। प्रति द्रम द्रमीन किया मगती, भूले युद्ध हों होंस ।। ००६॥ आते द्रम द्रमीन निभीपण, लड़ने ज्रब कुछ होण ।। १००६।। कहते ज्रब धुमीन-नीर प्रयो, थेठे आप निचार। कहते ज्रब धुमीन-नीर प्रयो, वेठे आप निचार। विस्तृय क्रमको हुआ हेकके, करते बेद्दकार ।। १०९।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| करो रह<br>अदु स्प्रीत<br>अदु स्प्रीत<br>अप स्थान<br>आप स्थान<br>आप स्थान<br>आप स्थान<br>श्रीत करों<br>हिंद करों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भीमं, हो जिस्से, हो जिससे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| य सुम्ह<br>स्ता पता<br>कि सो से<br>कि मोर्ग<br>कि मोर्ग<br>कि मेर्ग<br>कि मार्ग<br>कि |
| सि हाँस<br>म सीस<br>म सीस<br>हे नजीक<br>हे नजीक<br>हे नजीक<br>हे स्थाय<br>हे स्थाय<br>हे स्थाय<br>हे स्थाय<br>स्थाय<br>होंसा।<br>होंसा।<br>होंसा।<br>होंसा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.600   11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| म ते तिला म तिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्या प्रमानित्व के स्टेबा मानंदल मानंदल मानंदल मानंदल का पद्ध की कर के स्टाम के स्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्या सम्बद्धाः स्थाने, स्थाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रा, विश्व<br>के सी प्रा<br>किया र<br>किया र<br>किय र<br>किया र<br>किय र<br>क<br>क्या र<br>क<br>क<br>क<br>क्या र<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| हससे हिल भ्या पता तुर्हारा, दिं पित्रपन होह<br>राम खखन के सेन्सक होके, लिया मुंह भूगें मोह<br>चुनने हें से नाता तोहा, कैसी हो तकरार,<br>कोन दिसंधी हे ये होनों, लिया पत्र हुम धार ।<br>सुनके थों भामंदल खोले, में र्युक्र का हास ।<br>सुनके थों भामंदल खोले, में र्युक्र का हास ।<br>सुनके थों भामंदल खोले, में र्युक्र का हास ।<br>सम हमसे मिंह होय भिक्रता, निह दस्ता ग्रेम ।<br>किंग्त स्थाय का पद्म जिया में, पीतल तुन के हेम ॥<br>बढ़े सामने कीन है नीर से, श्री र्युक्त के नृद्।<br>मात सिया के प्रत्न पियारे, कुल नीयुक्त कुल्नुद्र॥<br>बढ़े सामने कीन हाय, कोन्दी सम हिम्मी श्री मायोज ।<br>दस्ती करलों स्था मात के, सममी हत्समें सार॥।<br>इस्ती करलों सिया मात के, सममी हत्समें सार॥।<br>कर्यादों प्रम परस्पर, पिता प्रस्न तकरार।।<br>करवादों प्रम परस्पर, पिता प्रस्न तकरार।।<br>हत्सी सामस्ल में, प्रस्न सम्बी हत्समें हार।।।<br>अपनी सेना चेकर कारी, दूर हटें, इस्तुर।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हससे हिल क्या कटा तुरहारा, दिना सिन्नुपना कोहा राम क्खन के लेबक होके, किया मुंह क्यों मोह ॥१००१२॥ व्यक्ती के से नाता तोहा, कैसी, हो तकुरार,। कोन श्विषं हो से नाता तोहा, कैसी, हो तकुरार,। कोन श्विषं भागंडल कोले, में र्घुवर का हास। युनके यों भागंडल कोले, में र्घुवर का हास। युनके यों भागंडल कोले, में र्घुवर का हास। उस हमसे ग्रह होय भिन्नता, वहि हटता प्रेम। किस हमसे ग्रह होय भिन्नता, वहि हटता प्रेम। किस हमसे ग्रह होय भिन्नता, वहि हटता प्रेम। किल समने कीन श्वी से से प्री रघुवर के हमा॥१००१॥ विद्या सिया के स्था रामने, कुल निप्क कुल्वस्।।१००१॥ विद्या सिया को कथ रामने, केले विद्या से से साथा। विद्या सिया को कथ रामने, कोली तुन निर्द्या। विद्या सिया को कथ रामने, कोली तुन निर्द्या। विद्या सिया को कथ रामने, कोली तुन किसी यार।।१००१॥ विरोध करलो सिया सात के, समग्री हसमें सार।।१००१॥ करवादेंगे ग्रम परस्पर, पिता युन तकरार। टहरें कुछ टेलें थाला होते हैं। स्था निक्लोग स्थार,॥१०२०॥ विलो स्था में सामकल हे, ग्रख ग्रुक देवार। अपनी नेना लेकर लाती, दूर हटें उसुबार।।००२०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हससे हिल क्यां कटा तुम्हारा, दिन्य सिक्नुपन कोहा राम क्वान के लेवक होके, किया सुंह क्यों मीह ॥१०१२॥ महानोई से नाता तोहा, कैसी, हो तकरार,। कोन दिस्पंधी हे ये दोनों, किया प्रज्ञ ग्रम धार ।।१०१३॥ सुनके थों भामंडल कोले, में र्घुन्र का हास । प्रान्त क्या नहिं होने हाला, रक्तिये मृत विश्वास ॥१०१४॥ सम हमसे महिं होय भिक्रता, नहिं हृद्धता ग्रेम। किरन्तु स्याय का पद्म शिक्रता, नहिं हृद्धता ग्रेम। किरन्तु स्याय का पद्म शिक्रता, नहिं हृद्धता ग्रेम। किरन्तु स्याय का पद्म शिक्रता, निहं हृद्धता ग्रेम। किरन्तु स्याय का पद्म शिक्रता, निहं हृद्धता ग्रेम। किरन्तु स्याय का पद्म हिन्दु के क्ष्या,॥१०९६॥ किरने कर रामने केति हैं से, दिन्य रूप महिन्नु ॥१०९७॥ दिया सिया को कष्ट रामने, छोन्नी तुन क्रित्री। उस्ता बरला लेने च्याय, खाकर दिल में नोष्ठा।१०९६॥ दिया करलो सिया मात के, समम्ती इसमें सार।।१०९६॥ विशेष करलो सिया मात के, सम्मी इसमें सार।।१०९६॥ वर्षे कर हेले व्यासी से, वया निक्लोगा स्वार,॥१०२०॥ मेलो साथ में सामस्ल में, प्रका शुक्र देदार। वर्षे केति व्या में सामस्ल में, प्रका शुक्र देदार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ज्या तारा है पान क्यां के सारों के सारों कर की रामी की है। व्यान कर तो ता किया की में चारों को है। वान तो ता किया की में चारों को है। वान तो ता किया की में चारों को है। वान तो ता किया की में चारों को है। वान तो ता किया की में चारों की है। वान तो ता की में दूर ता में दूर का की है। वान ता की ता की की किया की है। वान ता की ता की की किया है। वान ता की ता की का किया की है। वान ता की ता की का किया है। वान ता की ता की का की का है। वान ता की ता की का है। वान ता की ता की ता की की ता है। वान ता की ता की ता की ता है। वान ता की ता की ता की ता है। वान ता की ता की ता की ता की ता है। वान ता की ता की ता की ता की ता है। वान ता की ता की ता की ता ता ता ता है। वान ता है। वान ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | é                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जन तारहा देश देश हो हो उपन हो हुन की था। १६। जो धारत कहा हात है जा है हिन हो १६। जन हो जन हो हुन की था। १६। जन हो जन हो हुन की था। १६। जन हो जा है हिन हो है। १६। जन हो जा है हुन हुन है हुन हुन है हुन हुन है हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विक विभि क्षेत्रे कथावया की, कुर्त एक व्यवस्था ।<br>पाम ब्याहा त्या की याचे व्यक्त प्रश्नामा ।                                               |
| त्तर तारहार निकास मारे के उर्थ पर में हो । जो स्थान कारों कारों कारों कारों कारों कारों । जा स्थान कारों । जो स्थान कारों । जा स्थान कारों कारों कारों कारों कारों कारों कारों । जा स्थान कारों कारों कारों कारों कारों कारों । जा स्थान कारों । जा स्थान कारों । जा स्थान कारों का | तिन तिथे होने कथान पी, कुर्त १व व्यवस्था । ११। पुत्री होता का ब्यूटा, का इसारी बाए।<br>एस न्याया स्थ की पासे की पास के प्राप्त के पास का ११। |

| हरे स्पन जनने समस्त, क्राह्मि से नार्न।  पा गर्द के से सात , यो सात के सात मेहान ॥१०१२॥  पा गर्द के सिंद समर न, यो सर के सिंद जीय।  प्रात प्रें सिंद समर न, यो सर के सिंद जीय।  प्रात मंद गर्म परापर दिल में द्वामा रोग ॥१०१॥।  प्रात मंद से पाप प्रमंद के, एम से सार्रिजान।  प्रात जो स्व सम्मान्य के, एम दिले ये पर।  पान ग्रें रोते सामस्ता के, जो दिले ये पर।  पान ग्रें रोते ही स्वार्ती, मह प्रिक्त स्वाप ॥१०१॥।  प्रात जो से सिंद स्वार्ती, मह प्रिक्त कीर।  प्रात जो से सिंद स्वार्ती, करता था सज काम।  प्रात के साम सामा, करता था सज काम।  प्रात के सु की रहा के। होता में प्रताम ॥१०१॥।  प्रात के। यह को रहा के। से होता में प्रताम ॥१०१॥।  प्रात के। यह को रहा के। से होता में प्रताम ॥१०१॥।  प्रात के। यह को रहा के। से होता में प्रताम ॥१०१॥।  प्रात के। यह को रहा के। से होता में प्रताम ॥१०१॥।  प्रताम के। यह को रहा की।  प्रताम के। यह से साम के। से हो वेकार।  प्रताम के। यह से सम्मान स्वाप स्वाप स्वाप से होरा॥१०६॥।  प्रताम के। यह से सम्मान स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप हिले से।  प्रताम के। यह से सम्मान स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप से।  प्रताम के। यह से सम्मान स्वाप स्वाप स्वाप से।  प्रताम के। यह से सम्मान स्वाप स्वाप स्वाप से।  प्रताम के। यह से सम्मान स्वाप स्वाप स्वाप से।  प्रताम के। यह से सम्मान स्वाप से।  प्रताम के। यह से। साम से।  प्रताम के। यह से। साम से।  प्रताम के। यह से।  प्रताम के। से।  प्रताम के। यह से।  प्रताम के।  प |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वित्तर सपही याद विष् हैं, खाली जातः कर ।  निर्भय याता शानु किंदर में, चरुर रहा दीरार ॥१०६२॥  कैस जगमें मुह पताबे, जीवन में धिकार ॥१०६२॥  कैस जगमें मुह पताबे, जीवन में धिकार ॥१०६२॥  कैसे । इनसे पार पहेगा, छोटे पर बलवान ॥१०६४॥  मु कलाके भट श्रकुश उत्पर, चढ़े लखन उत्पवार ।  हरा दिया थंकुश कर्य, चढ़े लखन वत्याय ॥१६६६॥  मु क्वा क्या यार प्यमा, लगा लखन के श्राय ।  मु क्वा से रथ सम्मामिक, लीवा तुरत बहाय ॥१०६५॥  राम हुक्म से रथ सम्मामिक, लीवा तुरत बहाय ॥१०६५॥  राम लढ़े हैं समर भूमि में, मुन रथ घर ले जाय ॥१०६८॥  राम लढ़े हैं समर भूमि में, मुन रथ घर ले जाय ॥१०६८॥  यभी जायके लढ़े नमर में, प्यमा वल दिक्लाय ॥००६॥  यभी जायके लढ़े नमर में, प्यमा वल दिक्लाय ॥००६॥  व्यमा रथ रम्म मिद्र उन्तकों, जाए प्रकुश पास ।  विन्न काहा को देला अहुरा, होते चित्त हुलाम ॥१०७०॥  विन्न काहा को देला अहुरा, होते चित्त हुलाम ॥१०७०॥  विन्न कहरें। बचा यभी तक, सभी भनी हुक्बाल ।  विक्र सुर्थन के चलने से, निद्ध समम्बती काल ॥१०७०॥  विक्र सुर्थन के चलने से, निद्ध सममत्वी काल ॥१०७०॥  विक्र सुर्थन के चलने से, निद्ध सममत्वी काल ॥१०७॥  विक्र सुर्थन के चलने से, निद्ध सममत्वी काल ॥१०७९॥  विक्र सुर्थन के चलने से, निद्ध सममत्वी काल ॥१०७९॥  विक्र सुर्थन के चलने से, निद्ध सममत्वी काल ॥१०७९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जन्म तक तम करा मारक, एस मनासाह । ।  हों तिरानेवाला जगरे, चक्क यही उत्कर्ष ।१०७२।।  शक्केरा कहता चक्क सिवा बम, रहा न कुछ भी जोर ।  हरें तोडके च्रण करहें, भुलो सभी बकोर ।।१०७३।।  मेरे सन्मुख हुम जैसें सभी, याकार मिले हजार ।  बया ताक हैं जिस कीडेकी, मुज्री करदें बार ।।१०७३।।  सीधे फिर भी हार सिधान्त्रों, फिर छाए क्यों र लीट ।।१०७४।।  सीचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खॉट ॥१०७४।।  सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खॉट ॥१०७४।।  सीचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खॉट ॥१०७६।।  सीचा कह जब बेन कवर के, छाया लक्सण जोश ।  चक्क तभी छोंडा छंड्रगपे, मेंध नाव कर्यों गांज ।१००७६।।  विद्युत सम पलकार निकलता, कडकड़ाट आंवाज ।  चक्क गद्र्चण दे श्रकुश को, तीन वार फिर जाय ।१००७६।।  विद्युत समय के हाथों पे, चक्क लीट उसवार ।  क्योतवद वह उद्धर वैठा, इतना स्थान निहार ।१००६॥  विद्युत का वक्ष चिक्करता, कर छाया निज पास।  पन लखन ने चक्क चलाया, फिर छाया निज पास।  पन तीरार्रा वार धुमाया, देकर सारा जोर।  फिर भी छाया चक्क पास में, जला चक्क से दोर ।।१००८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| समूक्त करण सी औ महिता है स्वा अर्थ करता है। उसे।  (राम स्वस्तान करता हो से स्वा अर्थ करता है। उसे।  (राम स्वस्तान करता हो से स्वा अर्थ करता है। वस्तान।  समे स्वत निक्तान करती है। साम निज्ञ करता है।  समे सम्ब ने स्वती है। साम निज्ञ करता है।  समे सम्ब ने स्वती है। साम निज्ञ करता है।  समे सम्ब ने स्वती है। साम ने स्वता है।  समे सम्ब ने स्वती है। साम ने स्वता है।  समे सम्ब ने स्वती स्वतान करता सिता सम्ब है।  समे सम्ब ने स्वती स्वतान स्वता है।  समे सम्ब ने स्वतान सम्ब निज्ञ सम्ब निज्ञान।  सम्ब स्वतान समा निज्ञ सम्ब नी स्वतान है।  समा समा समा समा निज्ञ सम्ब निज्ञान।  सम्ब स्वतान समा निज्ञ सम्ब निज्ञान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | My self                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाए की शुन राज्यकारणों नात करी करोर ।<br>हे मुनि इसकी तात करी कि सीन हुए तीर ११) वरते<br>एकत परित्रे कुछ रही है, कि इस जाता ।<br>बार करा पर्या करते के दर केत शुन कर है। ६०।।<br>बार करा परित्रे कुछ रही है, कि इस जाता ।<br>बार करा परित्रे कुछ रही है, कि इस जाता है। ६०।<br>बार करा परित्रे करायों के कोई पर कार १९ २२।<br>आर्थक हिंदी कुछ रही कार हुए परित्र हुए ।<br>करी के परित्र करायों है कि हुए सुमर ।<br>करी के परित्र करायों है कि हुए सुमर ।<br>करी कर में कुछ रहा कर हुए हुए सुमर ।<br>करी कर में कुछ रहा कर हुए हुए सुमर ।<br>करी कर में कुछ रहा कर हुए । इस हुए । १६।<br>बार दिया की सुम स्पार (किहा कि मुस्स हुए । १६।<br>प्रकार हिंदा की सुम स्पार (किहा कि हुए) । १६।<br>क्रम दिया कीमा कर हुए । विकार हुए । १६।<br>क्रम दिया कीमा कर हुए । विकार हुए ।<br>क्रम दिया कीमा कर हुए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 3</b>                                                                                                                                                                                          |
| हुए शास्त्र करण होते थे पहले को ध्यान की स्वार हुए शास्त्र करण होते हुए सहल करण होते थे प्रारंग का के स्वर हुए सहल करण होते थे प्रारंग हुए शास्त्र करण होते हुए सहल होते हुए सहल करण होते हुए सहल करण होते हुए सहल करण होते हुए सहल होते हुए | सान राजी ना प्रवासिक है, विशेष प्रत स्वयोह ।<br>साम राजी पर जार स्वया है स्वयोख हो नेरान हरान प्र<br>साम विधा के हो के पंचा, तम कुमी के बीत।<br>इस हिम्मी प्रतासिक स्वया विधानों, जाने राजी सम्बद्ध |

| देशितिया जय लवणों कुमने, पिता मिलन को शाय। छोड दिए सब शहा हाथ से, रहें शिषक हपीय ।। १९१३।। भामवल सुशीव साथमें, रथेपे हो शयवार ।। १९१३।। श्वाप दोनें निकट उत्तरते, भूमीपे उत्तवार ।। १९१३।। श्वाप दोनें निकट उत्तरते, भूमीपे उत्तवार ।। १९१३।। श्वाप दाना धाकर गिरते, राम लखन के पेर। स्ता रठा लपमण छातीसे, लगा लिए दो खेर ।। १९१३।। स्ता पियारा पुत्र कहाता, पुत्र श्वापक हदयेण ॥ १९११।। परम 'पियारा पुत्र कहाता, पुत्र श्वापक हदयेण ॥ १९११।। परम 'पियारा पुत्र कहाता, पुत्र श्वापक हदयेण ॥ १९११।। पर शासन को पुत्र कहाते सुत्र सं प्तमनद ।। १९११।। पर शासन को पुत्र कहाते सुत्र परमानद । पुत्र को फठ लगाया, हपै हियेन समाय। विज्ञ गोदीमें पुत्र विश्वा, मन्तक हाथ फिराय ।। १९१९॥। तेन नीरसे पुत्र व्हारा, मन्तक हाथ फिराय ।। १९१९॥। तेन नीरसे पुत्र व्हारा, मन्तक हाथ फिराय ।। १९१९॥। तेन पर्या को तव वटन, काका करते प्यार ।। १९१९॥। किथा राज्यन को तव वटन, काका करते प्यार ।। १९१९॥। किथा राज्यन को तव वटन, काका करते प्यार ।। १९१९॥। किथा राज्यन को तेन करते, पिता प्रजका रंग। पुन्दरिकपुर को देठ यान में, उदते यथा विज्ञ ॥। १९१२॥। सिह ज्यो होते पुत्र किसी के, गीद्र पुत्र श्रके। ताम दुगनेषाओं साक्षों, प्रशाबता नर एका। १९२०॥। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नीर शीर सी अत निमाई, छोड प्रका काम ॥११२१॥ नीर शीर सी अत निमाई, छोड प्रका काम ॥११२१॥ नेख अपूर्व सुरश्य नगरजन, एया दिव्हें क्या देवाल । सूरत व्यारी लवणोक्तय की, प्रनित्सलनेन निहाल ॥११२२॥ त्वर्सिदे हो नर वे जिमने, दिया सियाको डोप । त्वर्सिदे हो नर वे जिमने, दिया सियाको डोप । क्षान्य सूप भी राल अवर को, अपना नीस सुकाय । सम्भी कुटवो मिलने छाप, रहें ग्रोम द्रश्यय ॥११२१॥ त्वर्स व्याप्त मिलने छाप, रहें ग्रोम द्रश्यय ॥११२१॥ त्वर्स व्याप्त मिलने छाप, रहें ग्रोम द्रश्यय ॥११२१॥ त्वर्स व्याप्त मिलने छात, भार चारण गुण गाय ॥११२१॥ त्वर्स व्याप्त मिलने छोते, भार चारण गुण गाय ॥११२६॥ काराभार से केदी छोते, दिया सभी को दान । काराभार से केदी छोते, दिया सभी को दान । कारत हन हत्यों के सम्भुख, धटती भेरी यान ॥१९२७॥ श्वन्य द्रश्यों के सम्भुख, धटती भेरी यान ॥१९२०॥ त्वर्स वत्रे गए भवन में भरा जहां द्रथा। चोनेत शीर नकारे घर घर सराल माना। चोनेत शीर नकारे घर घर सराल माना।                                                                                                                                                                                                                                                   |
| व्या वरस रही पैनी की, अजब अयाच्या भाष । स्यू सुख के जीव बचाए पन्चंपा उरलाय ।१९१३।। ।। मिति विद्यादें के लिए सुगीवादिक की अची। उसी समय सुपांव विभीषण, लफ्नण श्राह्मुमान । श्राइ श्रादिक बढ़ें बढ़ें नृए, योले मिए जवान ।।११३२।। श्राइ श्रादिक बढ़ें बढ़ें नृए, योले मिए जवान ।।११३२।। श्राव क्यार हालत वर्तमान ने, श्रव तक सीतामात । श्रव क्यार हालत वर्तमान ने, इसका करो विचार । श्रव क्यार हालत वर्तमान ने, इसका करो विचार । श्रव विनों वह सेवन करती, सूब सहन कर व्यास । श्रात दिनों वह सेवन करती, सूब सहन कर व्यास । श्रात दिनों वह सेवन करती, सूब सहन कर व्यास । श्रात विनों वह सेवन करती, सूब सहन कर व्यास । श्रात विनों कर नेवा विचार । श्राप विराह में जावे वह तो, खान पान विसराय ।।११३६।। स्रात विराह में पुत्र श्राय रख, श्रपना समय विताय । श्रव विराह में दिवस वर्ग करा, श्रव नका रहा विताय । श्रव विराह में दिवस वर्ग करा, देगी प्राण गमाय ।।११३६।। सिले वहीं यदि पुत्र सियाको, देगी प्राण गमाय ।।११३६।।                                                                                                                                                                                                                    |

| ह्वा रचक हे शहिर ह्यार, हें का नहें से साम हा । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                              | विष्णु प्रती क्षांनी से सकत, पार परा करनाथ गा? से<br>प्रोम होती हिन्द तीने से म्हें द्वारी है कोता<br>प्रोम होता हिन्द तीने से म्हें क्या कोता शार से<br>कोता होता कर वार से से म्हें क्या कोता शार से<br>कोता होता होता होता है के महिन्द कोता है के<br>कोता होता होता होता है के महिन्द से क्या सार स्वार स्वार<br>कोता होता होता है के स्वार के स्वर से क्या सार स्वार स्वार<br>काला हो जोता है के स्वार के स्वर होता है के स्वर से क्या स्वार स्वार स्वार स्वार से स्वर होता है का स्वर से स्वर होता है के स्वर होता है के स्वर से क्या से स्वर से क्या होता है के स्वर होता है के स्वर से क्या होता है के से कीता, की काल से स्वर होता है की होती है की से से कीता है के से कीता है की से से कीता है कीता है की से से कीता है क | सा तावा । जा स्था सा तावा कार साथ हा साथ है |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धुन करके पर बात राज की जन सुनीन विवार।<br>पीता जाने अगरव प्रदा ता हुए प्राप्त सेपार।।।।१६॥।<br>प्रतिस्पृत को बात प्रधापा जीता के दिव प्राप्त । | रिता कर्ती पद क्षीरिक प्रमान्ते, विकास कार्यों मात्र ।<br>प्राप्तारी का त्या से अप है, स्वामी क्ष्मी पांच स्थाप स<br>रोत कर्ती तीता हैं। क्षम भी, प्रमान स्थिति स्थाप ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | के दिन विश्वनेति वर धीलों प्राप्त थाना।<br>अक्षेत्रे परे वंपाना स्थाती किंगे नमें धेवप अवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| L एक श्रीन का कुट बना के, धरे खेर श्रंगार।               | पहते जैसा सभी धापका, राज्याट धन धाम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रीय स्नावादिक करने में, बैंग्रक हं में स्वार ।       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 11336611                                                 | हम भी बाकर सदा श्रापके, त्राप हमारे न्वाम ॥५१७६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | फिर मत कहना तिया सहोषित, करली सब इतबार ॥१९८६॥          |
|                                                          | सीता कहती लगा हुआ है, पुरत्नन का श्रपबाद।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चारे सोही धीन करालो, होगा सांच दिखाव।                  |
| 11005611                                                 | दूर हुए बिन कैसे थाड़, रतनी खुल मर्याद ॥११८०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नोंहें हैं कोई सांच समाना, कुठ सुख नोंहें प्राच ॥१९६०॥ |
|                                                          | इतने थाए रघुवा चल के, काती किया प्रणाम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हाय तीन सो खाद ख़दाई. लम्या चांबा कहा                  |
| 116056                                                   | देख सिया को नैन भराए, पाए मन धाराम ॥ १९८१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | टोय प्ररुप सम श्रंटर केंद्रा ताले चट्टन चट्टा १००००    |
|                                                          | हे रायी । बन के दुख '६ले, पये क्ष्ट महान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | था। ज्या के घट हा राज क्या चंदन हुए ।।।।               |
| HESS!                                                    | इधर सनाया विरह दु ख सुन, बना हुन्य पापाण ॥१५५२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मंत्र म होना सक्षत्र कर कर कर हैं                      |
| _                                                        | पत्र भी तथ जावनी जन्मा होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नाम निर्मातिक स्ति मा, विश्वक हत्त हा जाता । १९६० ।।   |
| 18056                                                    | THE PART OF THE PA | प्राप्त के दुर्भाव तम लांस, गर्या हुन्य घवराय ।        |
|                                                          | हाता होगा हाल हार उपनर, रस्ताख्य का लाख ॥४१८३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पर्न लग है। गई धान प्रव, सीता ग्रील सवाय ॥११६३॥        |
| 18056                                                    | जाना को को जान का में, होबंग निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वया ताकत किसको ह जगमंद्र, कहें छापमे दोता              |
|                                                          | II 3 7 T W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | थर काइ यांट कहेता एसके, पत्तमं उदते होंस ॥१९६४॥        |
| <br>e<br>e                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिया कहं यिं पश्चिम प्रकटे, पूर्व दिशा तल भाव।         |
|                                                          | 11995411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तोभी प्रया निंद सेरा टलता, किये थाग का स्नान ॥१११६१    |
| 139861                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रिवधपर्ग में लयभगा मिन के के                         |
|                                                          | 132561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कर व कर्या सुप्त का क्षेत्रल श्रीना                    |
| 2611                                                     | सहिन हते सत्वयास में ना रूप न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उसी समय में ध्रवधपुरी में, घनता एक दनाव                |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                               |
| ण प्रस्थ अरज कर कर जांडी, विनय मधुर श्रावाज ॥१९७७॥   लोह |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गिरवताच्य उत्तर थे यो में, हिर विक्रम था भूप।          |
|                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जयसूपया था पुत्र भूपका, योचन रूप श्रन्त ॥१११६७॥ 🍴      |

📳 रारास्य द्रार पर्य, क्या जन सुरिया। ॥ १ ॥ १ वक् द्रार के बाह्य प्रक्रिय सुबंध की जिल्ला स्था। १९६५ । व्यवस्थित क्यायल से सुख्य क्या कियान ॥ १९९५ ी प्रमुख करता हिंक हुन करते. कामा क्यार क्यार हाता है। है है के बहुन करने काम सुकारत, अरुकी खान महिला है। रोजह कार ब्राम्य ब्यार ताब में मोते शुक्र बंबार । art le que mint, que ele menene दिन्त बारका दस दगारों चाटक कमा की पाछ ॥११६६॥ धा रत कारण कार विकास विकास अनुभवत य ते देशक में कर मिंबतर क्षत्र मान विकास क्षत्र क्षत्र ० कराउते उदान कोष में, ज्याब किया मुच्छार ॥३१ सा न्य की रसल अवक्षां कि निवसि क्षेत्र सन्। क्षत्र कार्य स्था अवसूच्या ब्या, दोवी वसे विकास । बिश्र क्ष में पून देन जिल्ला भी भी भी भी में में में कि र ने दुल श्रीयंका प्रति एमं, श्रीन प्रस्ता में बाम ॥११ १३ | त्रका थिया ने भी द्वाबर के दिया जात्व में जोड़ ॥११ ११॥ Ball at . B at the at at the at a रका विशाओं बर्टम हुन्तर में दो कहते को लाए। बर्धास्ता राध्यस्या प्राथेश्व के कान। PART THE RESERVE OF MALE RICHARD PROPERTY. र्घात पुरा भाग मध्य मा पुत्र वा पूर्व विशेषात्मा १ ११) क्षेत्रा वाचित्र करो बावके किने द्वाव धन कोता ११३६ व वस्ता को दिन्दानका माते दी कामाबा। व शता ध्य मार्ग स्तान ॥ विमूर्ते त बद कही वाक्षीयते, विकास पत्ती हाक्सार । कक्षा रहें हैं कुत्त कहीकी हुत्तीय हुए जिल्हार हाउन ६१ हुतकेतावर्षेत्र को की वृत्ति हुतत विका चार्यक्र । कारण को परिदेश रचका, जोको अन्तर जनार १११११। वहुँच्या घटनारी ह्यून्स वास्त्र में, मेंस व्याव उत्तनार ! कीतात्राम के जून ब्यावन्स, मेंत्रे विकाय विकास ११९२ । कोता पायक बात जानी की एने इच्चारी लोक ! , आग क्षान्य में सीता ब्यूजी, देने बिंग का प्राप्त 1150 जी। शका रुप्त के बाध शुक्रांचा जीवा का ध्रम (श्रम । बिद् धीर धावार्थ हार्बाबर, अवत्त्वात सरलंख। Con runes da right relia gent seant? सन्तर देखते पाले बाले बाल पुरस्तते सामा । धीता देश स्टब्स करेती धार्मी यसक स्थाप १३३० था। शुक्र मूख के क्मी बच्च से मिन्नी बच्च ध्याप १३११ टर वनशूष्य श्रीन निरम्बन रहते, याद केवस आन्। चारी पिर्व के बालपास क्या, सुकोच्ची सुत्र साथ करवा था। विकिथीत क्षेत्र कार जारा मंद्रक विकर्तन तुर्वे प्रकास । ्रष्ट्रमा चित्राचन बोच बीर के पत्त्रमा ग्रीम शामीर शास्त्रहा नय महिता का नर्बन यम् तक, बोबित रहा क्नान (१९९९ १० धेरे से शे बीच बरा छो, देवा हुम्बने बाब । पविश्व दोनी हूं हो, पानती हो बन्त हुन्द विशास (१९९)। रहा चन्निकट क्षेत्र वर्त में, बाषी वन बमबाब (११३)श्। प्रसिद्धान्त्र से पत्ती तथी तो, ह्या बोक बेबार ॥१२२॥। पत्ती हो हो सिमा सम्बंधी अनुसा गोतक नीर । पनीकार का सुनारम करती, दीका काइच भार। श्रीक बस की रिपा के दिए, प्रा पर निष्टि प्रकारत १९३२ ११ वक्तात मेरा स्टा करना समा बह हुन योगा। १११०। ध्यन पुरुष की अब क्षत्र काया जाती क्षेत्र विवेच ११९१०। जली बाली बर धीलानी विद्यालय कर जाए। क्तियो सर्दिश पीच चर्स में चरी पात्र प्रकार । क्षति कुटक में कल में निरहती, देख को करियोग । बार्षि क्षेत्री के विकास कात्रकारी कारण जारा की बीच है. अबसे बन्न बिका उस दिन से, पता तक मेरा प्यान्त | कभी अक्षा ही च्यान चक्षा हो गया बिएम ब्यामात । पुत्र शत के जिला बक्तत में अपूर्व प्रकृत बलेका

| *     | शील स्थि का देख सभी जन, येल जब जबशकार।<br>स्थापती यह सीची मीता, सुरनर साविपः रा ॥१२२७॥<br>शक्ति शील में सदा सजीयन, वत में मुकुट रामान।        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44    | ध्यमनी ज्वाला सीवज होती, सपित खिब सौपान ॥१२२८॥                                                                                                |
| ф     | सिंह हो जाता गीदन जैसा, देखे शील डिटार ।।१२२६॥                                                                                                |
|       | सब जनता न जनक सुताका, संशय दिया निवार ।<br>शोल शक्ति के धारो रावण, पाया श्रपनी हार ॥१२३०॥                                                     |
|       |                                                                                                                                               |
| -     |                                                                                                                                               |
| -     | पछताये हैं राम लखन भी, पाप सुत से हार। सीता जब दोनों हायों से गेका को जनार।                                                                   |
| 91 0  |                                                                                                                                               |
| £] 60 | अधन देत घन्यवाद स्व, करते सिया प्रशस ॥१२१४॥ रत्नजीहत की पत्ती सोहें, सुदर कुँढ धनमीस ॥१२४४॥। रत्नजीहत की पत्ती सोहें, सुदर कुँढ धनमीस ॥१२४४॥। |
| 썱 4   | १२१४।                                                                                                                                         |
| ञ् ,  |                                                                                                                                               |

कोई बजाते मधुर छर्दगी, जब जय रच श्राव्हाद ॥१२३६॥ । जल में सरते गए मात पे, प्रव्यमं माता पीच ॥१२४६॥ । रही जीवती पाचक श्रदर, पावन श्री रह्यवीर ॥१२४६॥ ||

बबणाङ्कय आता ने देखा, माता सील प्रभाव।

ब्दर ६ तम बाम बर्टे किंद्र सामा ग्रुप तेम काम १३९६२॥ भीता त्या भव के बद्धां में, भीर भीर राम आप । रबा बार प्य चना बाबन हिंदा है बारमार शिक्स है। हमा क्रोम धक्ष्य मद्भ दन्दी, पुत्र पीक्षा बद्दारा । nebecinimin in bull fact in. hite in सार दो हुन 'प्रजान को मृत्युष्ट हम बार होता। है क्लिस्सीके सम्मालक केंद्र है वह वस्त्रे प्रसान कारकात्र परन्दुत्र हुन व किसीन हनसा चित्र करसा। बारी पर्योच कर कर क्लाकित बाद कर समास्त्र पण क्या के अन्य प्राप्त क्या पर वार 111431 | हिटलोग से प्राप्त काले आदेवा क्या किया क्या है। वार व्याप्त क्या के मी वार, शुक्रण सम्मान क्या काले के अन्य प्राप्त क्या काले के अने वार, शुक्रण सम्मान क्या काले काले के अने वार, शुक्रण सम्मान काले काले काले के अने वार, शुक्रण सम्मान सम्मान काले के अने वार, शुक्रण सम्मान समान सम्मान सम्म II eer, men f earl get, ife ut da fggre ! | दर ग्य तता गता समझे हुना बोर सरस्य। १९६ ॥ | ई.व किसी इन्स से ज्या में स्ट्रम नाव विवास ११९६६ | क्योंकर हे हुव से क्या दाता। वसी इससे हुव अरुक्त है। मंत्र क्या के हो संदर्श की देवत क्या करते हैं। नगरमध्या । ११ वाची सरा हो छनदात् । िरेड मार्थ में स्ट स्थान कार्य मार्थ प्रयान ] मटिया वे में।क्रम ६६२ व्यवा मध्य विश्वया ्रित्य वर्ष क द्वारा प्रदृष्ट (के हा दबया।) कर्नका क राज का नवा संदर्भ का जाता है। इस माज करों सम्मावक, पर पर मध्यक दोन का रर्गमा | तुस नवती से कोमन दिस स, समान्त पापाल µारक सू ॥ सावा क्य हाथा सना ॥ तों दर का हर हरते, जो है हा द्वारा रंग्या हर का हर हरते, जो है हा द्वारा रंग्या हर का कर है पर साथ, प्राप्त कर है पर साथ है पर साथ हर कर है पर साथ हर कर है पर साथ हर है जो है पर साथ है जो है पर साथ हर है जो है पर साथ है जो मीन वर्त का बूर इताने, को से यह समाव का रक्त धनवरी में दली पति हों हो हो वो बीवनर ३१९२३ | वर्षि गरंगे सन वाष्प्रती में सुन्ता नेत्व मीरोम ३१९०० हो यात प्रवाद का सुन्धान, दान महिन बातान | अम का मिनिकेट कुमारा, ऐसा है बातों होता है। विया को से जग । चना को रेची पत छपाछ । राज मुख धान-र भारिये जिया प्रथम धनतार ॥११९६॥ बन्धय च ह्यांच प्रचेता करते बारम्बार । ाम परे इब प्रवय प्रतिषे, म्बब्धुरी इस बार । विषये मरे दोव कोड सो, विश्व से मन निस्तान शासनात. पन्तर क्षा क्यों है हरूप क्षानों, गुल्दा कैसे माम हैं य संगर श्रेनार शूरी हैं। मनत गुरू फनान । इसीविय त्या भीत श्रीवरें, करें थाता करूनान १३ १०६३ सम्ला ध्वमी दम को मेंग, महि स्यूको संकृत्ता ।

| सीता कहली एक दिवम हो, निश्चय जाना होय। धारो पीछे सभी जायमे, जुम हम होय विद्धोय ॥। २८६॥ महत्व जेव से मुक्ते दिखाते, भोग रोग की खान। होयमका दुख सहन कियेते, मिलता सीख्य निधान ॥१२८७॥ सभी तरह सममापा श्राबिर, होते राम हतात। हाता रग मजीठ कभी निहं, कोटि करो प्रयात ॥१२८६॥ जब सीता ने श्रयने करसे, लॉच किये सिर केत। जब सीता ने श्रयने करसे, लॉच किये सिर केत। होनी मोने श्री रधुबर के, रम जित्त के वेश ॥१२८६॥ अयभूपण मुनि पास जायके, नमनिक्या करजोह। मुनि कहते जो सुख हो सुमको, करो सुरत धरप्यार ॥१२६१॥ होनी कहते जो सुख हो सुमको, करो सुरत धरप्यार ॥१२६१॥ स्थिता जा ईग्रान कौन में, जेवर दिया उतार। मुक्त पे बांधो आठों पटकी, मुंह पत्ती उस बार ॥१२६२॥ केवल झानी जयभूरण मुनि, दीना दी सुखकार। गुरुणो भी सुन्नता पास में, पड़ती शास्त्र उद्यार ॥१२६१॥ कित तपस्या करती प्रतिदिन, तज धर्यात्रस पाप। धारमत्रया में लीन हुई है, तज के जग सताप॥१२६४॥ ॥ सीता के दीना विरह में राम का विलाप॥।                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जब सीता ने केस सीम के, रनखे थे पति पाम। उसी समय मुक्कित हो रहान, मूलं सब ही भास ॥३२६१॥ तब लक्ष्मण ने आकर उनके, चदन चर्चा थय। होथ सचेतन खडे रासजी, समित चित्र तर ग ॥१२६६॥ होथ सचेतन खडे रासजी, समित चित्र तर ग ॥१२६६॥ होश सचेता सुन रवा होते, भामित चित्र तर ग ॥१२६६॥ मोह सुग्ध हो पागल होते, भामित चित्र तर ग ॥१२६६॥ भा बात सुन सब हं सते हैं, को कि मेंनेवात। श्रय लक्ष्मण सुम निंह सुनते हो, को कि मेंनेवात। श्रय लक्ष्मण सुम निंह सुनते हो, को कि मेंनेवात। श्रय लक्ष्मण सुम निंह सुनते हो, को कि मेंनेवात। श्रय लक्ष्मण सुम हं सते हो, को कि मेंनेवात। श्रय लक्ष्मण सुम हं साम श्रय सुने आवात ॥१३६६॥ हुए रोव में धनुप उठाया, करते लखन प्रणाम। हुए रोव में धनुप उठाया, करते लखन प्रणाम। हुए रोव में सत्ता तजी प्रापक, नहीं किसीका काम॥१३००॥ हैसे सीता लाको तजती, जन्म श्रय भय पाय-॥१३०।॥ होम सन्मुक्ष सिर लोचन करके, जयभूपण सुनि पास। हाम सन्मुक्ष सिर लोचन करके, जयभूपण सुनि पास। करिये दर्शन की गुरुवर के, मव २ पाप पलाय।।१३०३॥ हिसे सिया माध्वी महत्त में, चेठी है हस्वेवार। विशे सिया माध्वी महत्त में, चेठी है हस्वेवार। विशे सिया माध्वी महत्त में, चेठी है हस्वेवार। |
| भान हुशा कुछ चित्त यिचारे, थन्य सिया श्रवतार। सजम लेके शास्त सुधारा, तप जप करे उदार ॥१३०१॥ साथ सभी परिवार लेपके, श्राए राम नरेश। मुनिपंग घदन किया भावसे, सुना भन्य उपदेश।१३०६॥ मुनिपंग घदन किया भावसे, सुना भन्य उपदेश।१३०६॥ मुनिपंग घदन किया भावसे, सुना भन्य उपदेश।१३०७॥ भविज्ञन तारण कारण दुमहो, नौका सम श्रवेव।१३००॥ भविज्ञन तारण कारण दुमहो, वौका सम श्रवेव।१३००॥ सम प्रत्व सुन कहे केवली, गुणमें मुमहो हस ॥१३००॥ संज्ञम यत्वको धारन करके, जोगे मीच सवाय।११३०६॥ बासुदेव प्रति वासुदेव ही, चक्रवित्तं बलदेव। सभी भविक श्रवतार कहाते, सुरनर करते सेव ॥१३१०॥ सजम विज्ञ नहिं मोच होयगी, मोह कर्म वलवान। इसी नमय सयम श्रवेगा, हो लच्मण श्रवसान।११३११॥ हे अभु । जच्मण से च्या भरभी, होता मोह नदुर। सुनि कहते हैं, पूर्व प्रमसे, गाइ। प्रम जरूर।। सुनि वचनों के हारा श्रवि ही, हो राघव श्राराम। उसी समय लंकेथर पूर्वे, सुनिको किया प्रणाम ।१३३१॥                                                                                                                                                                                                                                 |

स्वर नाम वायुक्त प्रमुख के का स्थान है। वारो व्यवके प्रक्ष प्रमुख साथ के वेत कार्यस्य है। वह कथा सुनयो क्षत्रक कार हार करा था है। क्ष्य सारदेश वाद अवश्य काम वाद कामा वाद कामा वाद कामा कारदेश वाद अवश्य वाद कामा वाद कामा वाद वाद अवश्य कार्य का का का का का का वाद का का वाद का वाद का वाद का वाद अवश्य वाद अवश्य वाद की वाद अवश्य का वाद का राथा ७ ८४६ १८० । १० मही हतेया। १६१३ हो शम स्थापन वामह विशेष्ठ । यो बहुबार त्राकृत । युग्रह बेल को चित्र हेन कु हाता सब से साम का १४९ छ H bitte bie in if ale trate a nenne | ft etter meren geben gen if e genene per े हर्ष वासे बन्दर हर वन्त्र वस वह हम हा १२११ में को हम बहुरी से बस महिला हो का बाला। १२११ में सहसारी तिव्या सामन किया महस भवतार सा १११९ में है कर पूर्व पुष्य के स्थापक स्थापकात्ताक, व्याना का सम्बद्ध स्था स्थापक्षक सात्त्रपत्त | बाव वान देवत्व समझे स्नाम सरी वर्षात कात्त्रपत्त ि तरे वन वर्षे करते हुन करते हुन करते हुन स्थान क्षित्र कर करते करते हुन कर करते हुन कर करते हुन हुन करते हुन ह Three or a little that the sea !!! if a red an net ba g draffe en! Billie bage but 13 ama ber epfel ligen bei ber ben bate be be fig mat literen tun ter ger gen na na ban atfant fange beite eften genen. हुवन न भी सरवा क्या बक्के का या भी व्यवस्था १९६९ हो। हुन क्या में ब्यांक महान, व्यवस्था समाम ।।१९९४ सुतं करा एको बहुएक के होने का सामान्य संग्रहता है बाद सब की मांक बहु या या यामी का साम क्षाहरूत पता का कारण प्रदर्भ सेन हान अवसार शावका। | किया बारको कर बारके कम किया मुंबबार अववृत्त भाग मार्ने था बहुरक का धारा मोल भगार ! | भीरत राजी स उन्हें, हराज्यत हिंद्वाज प्रश्न | बत्त ही महाबन्द से उपया, वृत्तवृत्त भूपास । े देख वसलीय एका विकारी, की करि कांग्रे स व तात्र तथा सुष से नित्तो धार उत्तोदे, बदबों स सष्ट सुन्द । fain Baibing fre ton bein in tugen.

निकल यहाँ से उरारा घर पे, हुए राम भगवान ॥१३४३॥ ें सबको कहने लगी नगर में, चिंदा जनक ख्याम ॥१३६२॥ | श्रुभ भावों से संगक्ति पाने, कमें बंध भय टार ॥१३७२॥ गए पाँचवें स्वर्ग कालकर, पाए ऋष्ट महान। युप्ति समाघो सुनिवर जिनसे,सजम लिय्रां सवाय ॥१३४२॥ राजताज को धारन करके, शभय पढ़ह पिटवाय। विषुत्ताबाह्न तृप था-राखी, पद्मावित सुख कन्द । श्राय स्वांसे जन्म किया जहाँ, नाम विषा श्रीचेद ॥१३५१॥ त्रव के वहां से पूर्व विदेह में, जेमा नगर फहाय ॥। ११०॥ पग्नरूची हो शयी : तदन, नाम सुनयनानद ।। १३४६। नगरी थी बैताड्य गिरी 'पे, नदावन कहाय ॥१३४८॥ रान भोग के जोग जिया-किर, स्वगं पौचर्रे जाय , तृप नदीधर कनकप्रभा भी, राखी रूप आसद। पूर्ण श्रायुक्त दोनों जन ही, स्वर्ग दुमरे जाय। दोनों ही श्रावक प्रत धारे, नव तत्वाटिक जान ॥१३४७॥ उपकारी का मान बड़ाने, काते ख़ाप, नमान। सेठ कहे सुजको नहिं इच्छा, घास्थर जा। व्यवहार । निश्चय सरणा जेन धर्म का,भव भव में हितकार ॥१३४६॥ बद्ता देने कोई बस्तं, सुत्रको नहीं दिखाय। हिया हुया ये सभी षांपको, भोगो छोप सवाय ॥१३४४॥ पार लगाया मब सागर से, मन्चे हो शुर राय ॥१६४४॥ ग्राप कृपा से नस्तन पाया, दुख तिर्यंच मिटाय। पुरं जन श्राके दर्शन करते, हेते'थे संस्थान । ११३६१। वेगवती को सहन हुमा निंह, करती सुनि अपमान। कर के ध्यान खड़े थे, सुनिषर गुणं तप तेन महान । निदक सबमे नीच कहाता, श्रधम उंसी का स्थान ॥ १३६०॥ पदी कला चौंसड उसने, किन्तु कर्म बलवान। बेगवती दे नाम पुत्रिका, रूप रंगश्रिषकाय ॥१३१६॥ हुत कारण से राम भक्त थे, करते सेव अतीव ॥१३४४॥ हृपसध्यत्र का जीव आनके, बना भूप सुप्रीय । 🖺 सरस्वती कन्या की ब्याही, 'इपरंग अदसूत । ११३ १८॥ हेमबती राणी से होता, शासूनाम श्रमूष ॥१३४६॥ भ्रमण किया क्सारं हु खमय, पात्रा निह आराम ॥१३३४४॥ गुणवति नारी जब श्रा कुर्छे, जन्मी द्वधा श्रीय। जन्म पुरोहित घर पे लेता, नाम दिया श्रीभूते। राज पुरोहित विजय उसी के, रानवृत्तिका नार ॥१३१७॥ बसुदत का था ज़ीन बड़ी भी, इसी नगर मम्भूधार। एक सहर स्याचकद था, बज्रकंट नर भ्रव। रहे अ ष्ट श्रीकान्त उन्हीं का, सुनिये हात तमाम ! महा सतो सीता का पूर्व भव यह तो सुनिवर सत्यशीच में, निर्मेच चन्द्र प्रवाल ॥१३६६॥ दुस पाने पर वेगवती भी, कहती सचा हास ॥१३६८॥ खुद मॅने फ्रांखों से देखा, करता है व्यभिचार ॥११६१। स्म ग्रंग सब अंगरम द्री, हात हुन्ना बदरूप ॥१३६७॥ नेगवती प क्रीध न जाए, दिया श्रभय वरदान ॥१३७९॥ खाना मीना छोड दिया सब, जिनवर धर्म स्रमोच ॥१३ ९६॥ ह्य दूपणु क़ी निरचम हरना, रखना जिनसत ग्रान ॥१३६४॥ मुनि सुन सोचा मुज्रे न् झनी, किन्तु धर्म की हान बींग रचा है इस साधुने, इसका निंह इतचार। शका टलती 'पुरवासी की, थी दृष्टा की चाल ॥१३७०॥ सुचिवर से जा माफी मांगी, सुचिवर बडे दयाज क्र होप दियामें सुनिपे, हा ! हा ! में मंद्राल । मभी सुममते इस दूष्टाने, क्षुड दिया सुनियाल । यो मुन पुरके बासी कितने, छोडा मुनिका संग। श्रीभूति धरु बेगवतीने, विद्या देशवतधार'। मिटादोष निजका लख्न सुनिने, खोस दिया तबध्यान करी देवने साय्य साधुकी, बेगवती दु ख रूप जब तक दोप मिटे ना मेरा, रखना ध्यान अडोज सारे पुरंभे फैली निंदा, प्रजब साधुका ढग ॥१३ १४॥

flum es bigein ub einfte feine ! | को किन बाजून बाचना, क्रिये म क्रिमिया सेक्सा ११ सा de en enfre bet dent wite ! क्षित्र मात्रक क्षित्र प्रकृति को कार्यक्रक मात्र मात्रक में दें का का माने में बोटा का बात। Mile in fer ber beit bet bei bet be ber beiten REAL AND AND LINE AS MALE AND THE THE PARTY AND THE PARTY Lucale of all that it fatt file frate dan mie mateix facter? Em nem an ale Piffret कुछ रात्र दिला था हुर्दिको, उद्देश दुखी यह बाह । पा क चरते अन्य मुख्यक्ष होतो जीता शक्त ।११३० मा | वही विजीतन हुए आवते एतमा आज सम्बन्धा ॥११८९॥ म्यास्य स्मान्त्रम् पुनियाना धान उस्ते नवती । तत् प्रत्यक्षणाम का मृत्यत थान पुष्पाप्त केवर करिया, कारण पाविकाय सामृत्यात | वार वात करियो को निर्देशन व्यक्ता मात्रा नार सामृत्यात | राष्ट्र राधा बाम ब्याना क्षेत्र तंत्र में बंद ।। ३००। Le all ft mier gat bean fibiget ! किना विद्यान क्षुत्रक क्यों सीवरे अन्य अग्रह्मात प्रमुख बहुएक मानव शिव थ, बाइक्क्स का काम ) विश्वे कुछे यह तम अन का का विधायस्था पाम । यज्ञकाश्र का काश्रका, श्रींव क्ष्रींव का काच। ' | पूर श्रुती भी केब दुष्कतु, श्री मीदिश बसकार । बिर्द केंद्र में बन्ध बिन्दा किंद, बिदाबार कर पतान ? प्रमा बर्ड में अला नहीं का बुक पर मून आहा. श्रीपुत्तो या बिना क्षम स सारा क्षम् भूता। । बहुमण का यूने मन् ॥ | विमीष्ण का द्वा स्थ wie it nem amit fent fent nerm lingen! भीवा प्रक विसास अधीप क्षेत्रे दोनी स्वार (1944-1) होत बर्ज का तक्स जरूर थे, क्षम्को परा क्लाप अऽ१६() प्रवर हुइ बकी को कसरी दीने दुनद परांच ।।।११।॥ भूम पद्में बद्ध अस्य अंगन्त में बार संदालक स्थात ! किंगाक हुए स्ताह अस किंगा स्ताह ।।।१६३)। था वर्धि सबती बाच पुनर्बंद्ध, सत किंदा के पास । धनी तोषन वर्षपञ्चलद कासर विका गमान ॥११६२॥ बैट बढ़ीय सुक्षी र हो, भर स दिला बसाम । सेका होते बार्ड क्सीरे, हुमा द्वार भनन मा हर्ष ब्राज्यो वर्षप्रमुप्, बिस स्ता गर्म बाद। क्यर पुत्रवसु दाव दबसे, क्षिक्य सदा वित्र हार !! १६९१! रिक्ष किन्नी किनी स्था में, बिया सम्बद्ध थ १। किन्द्र मुध्य वन चाए उसके दोवों चति प्रवास !

| श्रासिर श्रणश्रण तिया सति ने, समंस्ता देह विनंस , १९४०२॥ श्रश्न उसी सती को, निगल गयां उसवार । १९४०३॥ समभावों से मृत्यू 'पाई, सुर दूजे श्रवतार । १९४०३॥ ध्रवनगमुन्दर जीवकालकर, हुई विश्वत्या नार । पूर्व प्रेम सं जन्मण नारी, हो श्रनुराग श्रवार । १९४०४॥ प्रवे प्रेम सं जन्मण नारी, हो श्रनुराग श्रवार । १९४०४॥ प्रवे प्रम सं सं त्यावति का भाई, मर हो राजकंबार । १९४०४॥ हुए स्वरा जाल को विपय भोग में, मिले एक श्रवगार । १९४०६॥ धर्म कथा कहके समकाया, परम धर्म हितकार । १९४०६॥ हो। हिस्थ भमेको धारन कीना, मरण समय में ध्यान । विश्वार भमेको धारन कीना, मरण समय में ध्यान । विश्वार भोको धारन कीना, भरण समय में ध्यान । विश्वार भोको धारन कीना, भरण समय में ध्यान । विश्वार भोको धारन कीना, भरण समय में ध्यान । विश्वार भोको धारन कीना, भरण समय में ध्यान । विश्वार भोको धारन कीना, भरण समय में ध्यान । विश्वार भोको धारन कीना, भरण समय में ध्यान । विश्वार भाको सोर भीका लोग भ्राविक हो, पाया नहिं सुरथान । १९४०॥ सीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | है विजम द्वारा गए स्वर्ग में, देव रूप सुखकार।  वह से हो किर दश्यरथ नृपधर, खपमण नाम बदार ।।१४००।।  पूर्व पुष्य के भोग रहें कता, नामुदेन पद पाय।  तप्पमणजी के पूर्व भवों का, नामुदेन पद पाय।  ॥ विश्वारपा का पूर्व भवा।  काकंदी में बामदेन या, र्यामा उसकी नार ॥१४०६॥  काकंदी में बामदेन नाम के पत्र होये नामवान नाम के पत्र होये नामवान ।  हिम्मणजी के पूर्व भवों का, नामुदेन भव।।  काकंदी में बामदेन नाम के पत्र होय नामवान ।  हिम्मणजी के प्रवास करती, करती ज्ञानाभ्यास।  काकंदी में बामदेन नाम के पत्र होय नामवान । |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मास पारणे श्राप पुरमें, मुनिवर बढे महंत ॥१४१०॥ दोनों भ्राता ने तब दोना, मुनि को श्रुढ श्राहार। बोबा श्रुप्य श्राह्य दोयने, दान भव्य हितकार ॥१४११॥ मरके वहां से उत्तरकार में, लिया युगल श्रवतार। प्रथम स्वर्ग में गए कालंकर, भोगे सौख्य श्रपार। १४१२॥ प्रथम स्वर्ग में गए कालंकर, भोगे सौख्य श्रपार। १४१२॥ प्रथम स्वर्ग से श्राकर दोनों, लेते जन्म उदार। १४१३॥ फिया सु महोस्सव तब राजा ने, घर घर मगल माल। हुए प्रियकर श्रीर स्वयकर, दिया नाम भूपाल ॥१४१४॥ होनों दोना लेते श्राह्यर, छोद राज भद्यार। १४१४॥ घोर तपोर्वान महा सुनीरघर, जमा द्या श्रायार॥१४१४॥ वर्ग में दोनों भाई, जाते संजम पाल। स्वर्ग में दोनों भाई, जाते संजम पाल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कुपडलमंदित मरके होते, आमण्डल श्रवतार । जनक पुत्र सीता के होते, आई राज कैवार ॥१४०८॥ । । । । । । । । विवधांकुश स्त्रीर सिद्धार्थ का पूर्वभव ।। लबणांकुश का जिंकर खुनाते, भव पूरव विस्तार । काकवी में बामनेव था, र्यामा उसकी नार ॥१४०६॥ । द सौर वसनन्य नाम के पत्र होय गणवःन।                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रासिर श्र्याय जिया ति ने, सम्मा देह बिनास 1,१४२।। मास पारये आप पुर्से, सुनिषर बंदे महंत  १४९०।। किलने ही ने संजम भारा, देख कम छंदा  १९४९।। किलने ही ने संजम भारा, देख कम छंदा  १९४९।। किलने ही ने संजम भारा, देख कम छंदा  १९४९।। किलने ही ने संजम भारा, देख कम छंदा  १९४९।। किलने ही ने संजम भारा, देख कम छंदा  १९४९।। किलने ही ने संजम भारा, देख कम छंदा  १९४९।। किलने ही ने संजम भारा, देख कम छंदा  १९४९।। किलने ही ने संजम भारा, देख कम छंदा  १९४९।। विजय प्राप्त भारा  १८४९।। विजय का का स्वार  १८४९।। विजय का स्वर्ण का स् | खुदर्शना मात थी पूर्व की, हो मिद्धार्थ सुनाम। सवणिक्य की शंन पहाथा, घरा प्रेम श्रीभराम ॥१५५१७॥॥ सिता सिता सिती की वेदन हित राम का जाना ॥ जग्में पण सिनं सभी जनों का, कहा पूर्व सुनात। सुनके सेव ही हुए खुराजी, हृदय हुआ उपरांत ॥१५१६॥ हर्दे भच्च जन कमें कथासे हो सन कंगिन शंना।                                                                                                                                                                                                                                      |

राते हे हैं स्पर्य प्राथा, का में पी कार हारका। वह देखें हैं अप वस्तु कर हैं आ उस कारका। वस कारका। वस कारका वाता वस्ते क्षित्र हैं आ उस वस्तु कर हैं आ उस कारका हैं आ उस कार है आ उस कार का । विश्वीत का अपने कार हैं आ अपने कार है आ उस कार हैं कार है कार हैं कार हैं कार हैं कार है पाने के हैं प्रभाव पात्रवा, अब से गोल नगर कात्रवा पात्रवा है। पत्र वेश अवस्था द्वार में, हुए बाल बीमार शंक्रवा वार इंदिन प्रभाव पत्र का में माला बार। हिस्सिन से नगर क्यांक, हो अपने को त्वार शंक्रवा ार भी तीन केंद्र बाबा केंद्र मुख्य है। व्यक्ता भागभूता विश्वता के मान बाजते, जो की जावा बाज अंभुभूता विश्वता के कार्य केंद्र मान बाजते, जो की जावा बाज अंभुभूता व्यक्ता के क्षेत्र के व्यक्ता के कार्य कार्य केंद्र के व्यक्ता के कार्य केंद्र के व्यक्ता केंद्र के व्यक्ता के कार्य केंद्र के व्यक्ता के व्य विस्त थेता क्यते पीच वह मेदिक द्यापर। वह मो रोपा केंद्रा रागा, कंप्य हुए प्रस्तार अववद्दर है स्टिकों से कांचे स्थान हुएका दर्ष ककार। राता रकता कर्म हुन हिन्द झन्छा । वेषणुर कावन १०१४ ३ - - वे इक मानव १९१६ । विष कावन १०१४ ३ - - वे इक मानव १९१६ । विष कावन १०१४ ३ वे इक मानव १९१६ । विष कावन १०१८ । विष कावन १० हिन्दार को ताम है बाय। विषय काम जिल्हा काम जिल्हा काम किला बाताता। वेद पार्थ में पूर्व मुख्य मात्र कारणा जिल्हा काम किला काम में पूर्व मुख्य मात्र कारणा। विषय काम में पूर्व मुख्य मात्र कारणा। विषय काम में मूर्व मुख्य मात्र कारणा। विषय काम में मूर्व मुख्य मात्र कारणा। विषय काम में मूर्व मुख्य मात्र काम मात्र काम मात्र मात् प्राथ सम्बंधि पासर (प्राया, कारे का प्राया । १९०१। विश्व सम्बंधि के प्राया है की सुक्त कराय । १९०१। विश्व के स्था के मुबब क्षये प्राप्ते आता हो, मेरा गृहब -विकास 1150२३१। हैं आता ! कुझ स्मम सावित्रे काती धीरव बंज'। क्षितात थे थन पहेंचार, एती दाम तनवार श्रेश्वरं ।। धननां हु एवं वित सार्थों का, सका शांव बेदाना । धनबोड़ रा के बस्ब मिरेटो किरचन हो उद्यार।

| जग जोवों को शबु सान के, किए अनेकों जग ।<br>निर्दोपित के प्राग्त जिए हैं <sup>।</sup> श्लीकर लालच भंग ॥१९८१।।<br>श्रष्ट कमें वैरी को जीते, वही परम बलवान ।<br>चक्रवर्ति भी बिना धर्म के, जाते <b>गर्म</b> स्थान ॥१४८२॥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एस म भा छिप जाङ गा, पूर्ण घायु के छांत।।१४७६।।<br>मेरे जैसे हुए घनंते, गए जन्म सब हार।<br>जिमने तप जप संजम साधा, वही हुए भव पार।।१४८०॥                                                                                |
| श्वादि श्रन्त श्रह सध्य समय में भिन्न तेज श्वाकार ॥१४७८॥<br>छिप जावेगा तेज हीन हो, यह संसार श्वनंत।                                                                                                                   |
| रग रेस में समय बिताया, गए बाद निज स्थान।<br>जला सूर्य अस्ताचल जाते तेज छिपा हो क्लान ॥१४७७॥<br>सहस्या जावत हर्ने आबना मन्त्री कर्मा संस्थान                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |
| सुनके लड़को ने रष्टुंबर की, वार्यो सुधा समान।<br>निजाकृत मांकी तभी मांगली, छोड़ दिया श्रभिमान ॥१४६४                                                                                                                   |

| प्रस्ति ॥  प्रमान भारत हैं कैन, मेर माद दूरवाय ।  प्रमान को तिज्ञ तुम्ल को नय दिवस का अध्यान ।  प्रमान प्रमान किया है जर तैस सुक्त को अध्यान ।  प्रमान प्रमान के को के प्रभाव हैं दिवस के अध्यान ।  स्वी प्रमान के अध्यान कर दिवस के अध्यान ।  स्वी प्रमान के अध्यान के स्वी क्या क्षण को तो तिक्त हैं ।  स्वी प्रमान को हैं विमान की क्या कर को ति तिक्त हैं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बर के प्रक्र हुए वस के वस का स्वारा<br>अब छात्री रह हुवि होते, बहु भर्च का दार साथका।<br>।। इनुमानकी इते दीखा का राम का तपहास<br>।साम कार सहस्राणी का सम परीक्षाची दर्जाका।    | 112744                                                                                                                                                                                         | HEAL                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पत्ता अदान कार में राज्य में हुं कहे और दिवाल है । पत्ता की भारत कार में स्वता आप हो है है । पत्ता की स्वता की स्वता की स्वता कार है । पत्ता की स्वता स्वता स्वता की | System Strategies                                                                                                                                                              | यन बार क्यालपूर्व समझ्, दिश्वस्य तुक्कमाणः ।<br>वसी तृत्व य जिल्लामु से, अधितारात वकाना । १०६॥<br>रह्मार बैस क्या अमीतिक, अस्ते क्या जिल्ला।<br>यह तो प्रकारकारी व्यास स्था क्या प्रकार ह १९४९ | सर व बना हे तिम बित्रम व्याप्त का विकास कार्यमारो<br>प्रकृत हुमारो हुम्बरा करते विकास कर विकास हो कार्यमार<br>प्रकृत करते में कार्या हुमारी क्रम हुमार व्यवसार हो प्रकृति कार्यमार हो प्रकृति कार्यमार हो प्रकृति कार्यमार ह |
| तिया पान कारण को तो कारण कराजोरां तो भर । जनारी कारण कराज कराजे कराजे के स्वार के स्वार के स्वार कारण कराजे तर होते होते कारण कराजे होते होते होते होते कारण कराजे कारण होते कारण कराजे होते होते होते होते होते होते होते होत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ाक्य हर वर समझ, बर समा स्थूस ।<br>स्थानी तो ले समझ दोना पड़की हो जिन्दूस ११३ का<br>स्थानी एक मर्थे हारवी त्या हो, यद अर अह मा<br>एक हर कर तत्त्व सिमावा अरा सोबंध पानेच अह र ह | । आतु प्रेम में लह्मण की सुद्ध ।<br>रोगों बेगों ने नी बाके, बक्के रम बेगान।<br>में हताने कांच कते, तर ही को जनता।।१२ ॥।                                                                        | क्षत्र विकार करने कर, कैसा कवा दुखा।<br>कावर जावता फारी तुरा थे, कीम बात क्यूपुरा १११ ११।<br>अस तुरावर कावा दुने चायत से चाँत कोटा।<br>तरन बाता दुन बहुते हैं तुर्वित चाय होता सुरेत सुरे ११।                                |

| सम्भार टर तम पंपित होते, यए भान निज्ञ मूल-।  इतने धाधर नंकर सारे, धान सुनी प्रतिकृत ॥१६१९॥  रदन मधाया उंचे स्वर से, धाए लचमय पास ।  रंग नार मिराकर बोले, हुए हम सब हास ॥१६१९॥  महा प्रकथ मम पढ़ा सीस पे, थान श्रवानक-कष्ट।  ममी तरह स हुए निराश्वित, जीवन सारा भूट ॥१६१९॥  हाथ हाथ मिरात हमारे, हा हा काल हराम।।१६१९॥  हाथ हाथ मिरात हमारे, हा हा काल हराम।।१६१९॥  दायां निषार ह्या हमारे, हा हा काल हराम।।१६१९॥  व्यम्य पर्वत कर्या रे भूने, करते धाज सवाल।  हाथ से हाँ अवराव्य कहा तो, न्तां जीभ निकाल ॥१६९४॥  स्वा भूय न स्वामी रहुवर, पड़ा कलेवर खास।।  स्वा भूय न स्वामी रहुवर, छोड दिए हे प्राया ॥१६१॥।  स्वा भूय न स्वामी रहुवर, छोड दिए हे प्राया ॥१६१॥।  स्वा भूय न स्वामी रहुवर, छोड दिए हे प्राया ॥१६१॥।  स्वा होर्स प्रवल्वित, लगा दीस तल थाय।  स्वा दोर्स श्रव्य क्वाना। हुरने, करते एश्चाला।  स्वा सुन्य को जाना। हुरने, करते एश्चाला।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥।  स्वा हास्य परा होना थानस्य, लिया सीमपे पाप ॥१६१६॥। |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राण लिए लप्तमण के हमने, लगा फलेंजे पाण। इसी पाप का दुंख हा थागे, होगा हमें महान ॥१४२०॥ कहा हम्झें ने उससे जाटा, हनमें प्रेम सवाय। पर के दिल में दुंख विकट थांत, हंनमें प्रेम सवाय। भाषा थारेके दिल में दुंख विकट थांत, हंन स्वाम मं जाय।१४२२॥ मचा थारेग्या नगांगे थाद्म, हा हा कार करालः। सभी राणियां थाद्म माताप, रोतोः हाल निहाल ॥१४२२॥ ध्रां राम जव दोंडे थाप, रोतोः हाल निहाल ॥१४२२॥ सभी हुए क्यों पागल हुम तो, रहते क्रूड उचार। सभी हुए क्यों पागल हुम तो, रहते क्रूड उचार। भागल में अपशब्द सुनाते, क्यों हिजातों मित्तमार-॥१४२४॥ कीच बनाता मेरा भाई, लादमण मृत्यू पायः। ध्रां भागी जीभ में उत्तकों काह्न, यमधर दू पहुँचाय।१४२४॥ मिश्वासन पे खुलातों हैं, अभी खुल हो जाय।॥१४२४॥ प्रांतिक को खुलवातों हैं, अभी खुल हो जाय।॥१४२७॥ स्वाधान पे खुला दियां हैं, बैठे रघुवः पास। स्वाचान पे खुला दियां हैं, मीन मेल-सव रास ॥१४२७॥ मरे लखन यह यद्द कहे तो, हरो उसी के प्राण ॥१४२४॥ कोई यमाध्य रोगी सभी बता करते, कहें म सचा हाला। उत्त चुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मिछित होके गिरे राम तब, करे समेतन बाद । गले लगाया 'लम्मण आता, वीले हो आस्ताद ।।१२३०॥ भाई 'क्यों मुजसे'त रूठा, अपना कहो विचार । कोन 'विमारी लगी अगमें, जिनसे हुए किमार'।।१२३।। शकीन 'विमारी लगी अगमें, जिनसे हुए किमार'।।१२३।। शकीन 'विमारी अव'क्यार्ट आई-दुश्मन, अक्तिलगाय ।,१२३॥ हदय विदारक हरय देखये, होते सभी- अक्षेर-।।१२३॥ छोत्ज देते हे अब भगवन् । लस्ता गए परलोक-। तम सस्कार करो जल्दीसे, मत करिये अब राख-।११३१॥ लस्ता विरहसे सबके दिलमें, आवतो किं-छात ।।१२३१॥ लस्ता विरहसे सबके दिलमें, आवतो किं-छात ।।१२३१॥ विदा जलाओं काया गधो, देखों मोह-मिटाय ।।१२३६॥ विरा जलाओं काया गधो, देखों मोह-मिटाय ।।१२३६॥ विसके आता खूब बोलमा, देख लिया धब-छान ।।१२३॥ मेरा प्यांग लम्मण आता गिरता मुखे खाय । विरहें जन्दा मेरे होंथने, देशों उन्हें जन्दाय'।१२३॥ केंद्र जन्दें मेरे होंथने, देशों उन्हें जन्दाय'।१२३॥ केंद्र जन्दें मेरे होंथने, देशों उन्हें जन्दाय'।१२३॥ किंदा मेरा सारे, अती-दाई बोलाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

हिंदी प्रदेश कर है, ब्या क्यांस पास शरका। विश्व करते दिन कारों से समय आतंत्रे सम्ब कारश्रम देते ब्राम्ने पक्ष्यारों में, वांद सोचा क्यांस १९९६।। || |से पानने पूपा क्यों के किया क्यांस कर कारका। | बोल वांस को स्था आतंत्र सम्ब कारश्रम | देते ब्राम्ने के क्यांस |से पानने पूपा क्यों के किया कारका। | सोज वांस को स्था यांसे जेता ब्युट्स वांस शारका। | ब्युट्स सम्ब में संबंदा सी से वन कर्षत वह है, स्वरा व्यवस्थ कार पार्रका | क्या करते किम कारों से समय कारमें प्रमुख कारटरत्त्र बची सब्दो संमान राजको । गर्दि शश्चा विकासन । द्ध्यत एने विशा विशाद होंग, बड़ी विदास #: १४६॥ सह काने बाब द्वार वसन क्या प्रकट ।।।१५४।। ।। श्रीमाणके निर्देश राम श्रे हन्द्रनीत का युद्ध ॥ राते में हुत बास सेवाते, ब्या वर विवा विचार 115 कथा। जीव बार में काय व्यापे, बहु बार्यगर 1192 का। विर वृर्यका क्षेत्रे बारवा, वे सीवा व्यापार 1192 का। स्व स्था हेना हुन्य हार्रीको, काम समय वर्षम ११२४३। | स्वित्रस प्रमुख को पानव्या, व्यापा काम प्रमुख ।११२४३। पंत्र दी दब क्लिंग बनमें, इसे दल क्लान अक्शन अक्शन । प्रमाण कोई ! हीण केलो क्लान क्लम सुनाय अक्शन । प्रमाण केलो क्लान क्लान क्लान कारहत्ता है। हो जो केलो क्लान क्लान क्लान क्लान कारहत्ता है। हो जो केलो क्लान क्लान क्लान कारहत्ता कारहत्ता कारहत्ता कारहत्ता कारहत्ता है। केला कार्य केला क्लान कारहत्ता []] बाप्योक्टा प्राप्तत् के करते, पुनिषे शीम द्यास | श्री काम सम्मन सेवादिक की प्रमणे गरि मधान श्राप्त ।। क्लाक धरर बंद रहाय, विशा और की पास । ॥ संरक्षेत्रय की दीका ॥ हम्में का अना वार्ता वार्त वार्ता वार्त वार्ता वार्त वार्ता वार्त वार्ता वार्त े किया व्यवेश बाल क्षणाने, पाम बडे कव व्याप ता प्रश्नेत विश्व व्याप के प्रीमें वाली जिला पानव की मेर 113 र दर। १षर राज्यो ओवराक्त को भावते राध। पते में हमार्थ प्रमुख्य के जिल ही सीच छुत्राय | को भी हम्माबह प्रमुख्य सिंका प्रमामक प्राम | 11 र द था| कीवन्य परमास मोदमें, बरे व किसकी काव। किस गई वह बात स्वाम सब अपस्थ कोने म व 1194 दश्छ

| विघमन ग सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुरण्यवान के लिए सदा हो, बने सहायक थाय। देव जटायु श्रासन करा, देखा झान लगाय ।।१४६१।। बदला देने कारण श्राया, जहां युद्ध का स्थान। वेकिय की ज बनाय श्राय, जहां युद्ध का स्थान। वेकिय की ज बनाय श्राय, जहां युद्ध का स्थान। देवा सारी भगी युद्ध से, गया धुदं वबराय। विक्रिय की ज बार राम के, नम्न वचन दरसाय ।।१४७१।। श्रीमत हो संजम को धारे, मेटे गुरु श्रात वेग। शान इधर खचमण तट आए, भिटा नगर उद्देग ।।१४७१।। शान इधर खचमण तट आए, घरा सीस पे हाथ। शान इधर खचमण तट आए, घरा सीस पे हाथ। वोजे भेम दसा में एसा, धुनते क्यों निर्ध आत ।।१४७१।। वोजे भेम दसा में एसा, धुनते क्यों निर्ध आत ।।१४७१।। वोत तुमतो मीन धार के, या सूर्श्वमत पाय। देव जटायु ने जथ देखा, रधुवर को बे भान। देव जटायु ने जथ देखा, रधुवर को बे भान। प्रथर पर धर कमल रोपता, खारा खात खागय।। प्रथर पर धर कमल रोपता, खारा खात खागय।                                                                        | जब सुझीब बिभीपण आदिक हुए बीर तैयार।<br>नभी शत्रधन शवरजण दित, रखे गये प्रतिहार ॥१४६८॥                         |
| शत के कारण मधे नीर को, देखा यह रधुवार। कहें राम तब अरे हिस्हारो, "फूरगई तकदीर ॥१४७६॥ दिखने में तो चतुर दिखाते, पर मुरख सिरदार। कमने देत से तेन निकन्नता, कोचो समक विचार, ॥१४७६॥ कभी रेत से तेन निकन्नता, किया माल का ख्याल। कभी रेत से तेन निकन्नता, मिले कभी ना द्ध। प्रथर को गायों के द्वारा, मिले कभी ना द्ध। पेसे तुमको फल निंह होगा, करते काम विरुद्ध ॥१४८०॥ को म्यान से श्वत व्या निकन्ने, होते तुम वे भान। को माया से श्वता वार्थ, जोना प्रसा ज्ञान ॥१४८०॥ देव जटायु बोनो तब तो, भ्या ह सव निष्कन्न जाय। वे किर नद्मण मरा हुया थे, कैसे जिन्दा थाय। ४८२॥ कहे राम तु बिना बुद्धि का, बोन रहा बेकार। सुन से खोटा शब्द निकाने, गई शक्न क्यों मार ॥१४८४॥ दुष्ट चना जा ह दूर अभी तु, चरना सत्यु पाय। सन्व है मुखों को समकाने श्वाया, मेरा जिगर जन्नाय।। इन्नानी को कुछ ज्ञान दिये से, ज्ञान अधिक वह पाय॥१४८६॥ इन्नानी को कुछ ज्ञान दिये से, ज्ञान अधिक वह पाय॥१८८६॥ | खारा सूम बाज डालता, पापा पापा पापा ।<br>जब छिटकासा खात डालता, देतेल सेन के हेत ॥१४७७॥                        |
| सुर कारा एउं के पर उससे, तेल जगाता केस ।११६८॥ पूर्तक त्रिया को पर्च धाके, तेल जगाता केस ।११६८॥ पूर्त हो बा बा सुर्व हाय। पूर्त हो बा बा सुर्व हाय। दूर देल तब रहुवर एसते, यह भी मुर्ध सिवाय ।१६६। घर मूर्ध ! इस मरी हुई से, करता निर्धक प्यार। घर मूर्ध ! इस मरी हुई से, करता निर्धक प्यार। कभी नहीं ये जो सकती है, कर इसका संस्कार ॥१६६०॥ कभी न मरती यह तो जीवत, प्यारो मेरी नार ॥१६६२॥ जीवत हो क्या १ कभी म चनता, देलो झान विलोय ॥१६६२॥ देव कहे पर को समभाने, कुशल बहुत जगमाय। वेस कहते बेमा करते, विरत्ता नर उरसाय ॥१६६३॥ पीव तले की धाग न देले, देले जलत पहाइ। पाव तले की धाग न देले, देले जलत पहाइ। पाक हिन्दों को लले न-परके, वेले हिए काइ ॥१६६॥ धाजी है चुरहारा आत धामी तक, जिदा है लो मान। वहें पुरुप हो-कहते सुजको, निर्ह नारों में शिष्त ॥१६६४॥ वहें खुर ही सोच समभ के, देना पर को जान। वहें पुरुप हो-कहते सुजको, निर्ह नारों में शिषा ॥१६६॥।               | नहीं समभने राम जरा भी, श्रंजव मेम का क्यां जा ११४८७॥<br>वहां समभने राम जरा भी, श्रंजव मेम का क्यां जो ११८८७॥ |

| 1111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिस हो होता तुर्धा की मार दूर में क्षेत्र । ही क्षेत्र के स्वास्त की कार के मार क्षेत्र के स्वास्त की कार के मार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| को को को<br>परिकार<br>परिकार<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार<br>कार<br>कार्य<br>कार्य<br>कार्य<br>कार<br>कार<br>कार<br>का<br>कार<br>का<br>कार<br>कार<br>का<br>कार<br>का<br>कार<br>कार |
| के क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्राता स्थानित स्थानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ति स्वाप्ति ।<br>स्वाप्ति स्वाप्ति ।<br>स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति ।<br>स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्ति ।<br>स्ति के स्ति ।<br>स्ति के स्ति ।<br>स्ति के स्ति ।<br>स्ति के स्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्ताप्त कराने स्ताप्त करान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THE STATE OF THE S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| करी वारी क्यून्य रात को क्या करते हो थाता ।<br>स्वा करते क्या करते क्या करते हैं क्या करते हो स्व करते हिम्म प्रकारिक्षणा । १६६६ वर्ष करते हिम्म प्रकारिक्षणा । १६६५ वर्ष करते हिम्म प्रकारिक्षणा । १६६५ वर्ष करते हिम्म प्रकारिक्षणा । १६५६ वर्ष कर्म करते हिम्म करते हिम्म प्रकारिक्षणा हिम्म करते हिम्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| की कोई क्यान को का करने का करने हो पान ।। ही स्वार का निवार का करने हो साम को का तर करने हो हो है कि करने हो है कि करने हो है कि करने है कि करने है कि करने हो है कि करने है है कि करने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्तार के स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्वाप्त स्वापत स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| के के किया के क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ति क्षा कर्मा कर्म कर्मा कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| माना माना माना माना माना माना माना माना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ्रेस स्टब्स स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The state of the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 344 444 444 444 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्ति के के कि मान कर के की मान कर के की मान कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ार्थ के मूर्त के किया है।<br>स्थान के मूर्त के किया है।<br>स्थान के मूर्त के किया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मा सम्बद्धाः स्टब्स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वीनके बाजने पास रास्तिए क्या तर बंदार<br>वंशाको क्याने वास रासिए क्या तर बंदार<br>वंशाको क्याने क्या को त्रा क्या स्वित्तार<br>पादस्य दे क्या क्याने त्रा क्या क्या क्या<br>पादस्य दे क्या क्याने त्रा क्या क्या<br>पादस्य दे क्या क्या क्या क्या क्या<br>त्रा क्या के वाल क्या क्या क्या<br>त्रा क्या क्या क्या क्या क्या क्या<br>त्रा क्या क्या क्या क्या<br>त्रा क्या क्या क्या<br>त्रा क्या क्या क्या क्या<br>त्रा क्या क्या क्या क्या<br>त्रा क्या क्या क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विश्व स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विश्वा<br>स्थान<br>स्थान<br>स्थान<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>सम्बद्ध<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वीमीय बाजो पान एक्पिय क्या तक बेदारा वेच प्रतिक्ष प्राची विकास मार्थिय क्या तक बेदारा वेच प्रतिक्ष मार्थिय हो। देश में प्रतिक्ष मार्थिय हो। देश मार्थिय हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| H 원 역 보 사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शत सर्ग तरु स्वरं स्वरं, मदांबक पृद्द शत लों । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बिया नहि खाने को छुड़ भी, पलट गए उत्तार।  राज महिल में श्राप पक्षारे, प्रतिनदी दरबार।।१६३१।।  हप युक्त सुनि को बहिराया, सुनिवर लिया श्राहार ।  किया पारणा तप का सुनिवर, शुद्ध भाव समझार। १९६३६।।  किया पारणा तप का सुनिवर, शुद्ध भाव समझार।१९६३६।।  दिया पात्र में दान भूप ने, दोनो धन्य प्रमुखान।।१६३६।।  दिया पात्र में दान भूप ने, दोनो धन्य महान।।१६३६।।  पच इत्य की करते वृद्धी, गाते सुनि गुण्यगान।  छोट नगर श्रव्द्वी में श्राप, सुनिवर धर सम्भाव।।१६३६॥  भोजन शुद्ध मिल्ले वन श्रदर, वह लेना निदोंप।  वहीं मिल्ले तो यही श्रमिग्रह, करना तप कतोप॥१६४०॥  भोजन शुद्ध मिल्ले न श्रदर, वह लेना निदोंप।  काया ममता छोड़ी सुनिवर, धरते चित्त समाध।।१६४१॥  काया ममता छोड़ी सुनिवर, धरते चित्त समाध।।१६४२॥  कीवन मरना चाकर ठाकर, मित्र शत्रु-सम भाव।।१६४२॥  लीवन मरना चाकर ठाकर, मित्र शत्रु-सम भाव।।१६४२॥  लीवन सरना चाकर ठाकर, मित्र शत्रु-सम भाव।।१६४२॥  तपकर काया शोपण कीनी, फिरते जानल माय।।१६४३॥  हधर भूप प्रतिनदी मिलता, जोग श्रवातक पाय॥१६४३॥  हधर भूप प्रतिनदी मिलता, जोग श्रवातक पाय॥१६४४॥  हसर भूप प्रतिनदी मिलता, जोग श्रवातक पाय॥१६४४॥  हसर भूप प्रतिनदी मिलता, आय जहीं सुनिराज॥१६४४॥  हसर भूप प्रतिनदी होत्र श्राय जहीं सुनिराज ॥१६४४॥  हसर भूप प्रतिनदी होत्र सुन्य स |
| े.देण पुण्य सरोवर उसमे, आकर पढा तुरंग।  नहीं निकलता कादम में से, हुआ भूप मांच भग ।।१६४१। वाद सुभट आए सब चल के, घोडा लिया निकाल। सब हित भोजन सरवर तटपे, करते होय खुळाल ॥१६४६॥ उधर राम सुनि वहां पथारे, लेने छुढ आहोरी। भूप देल हांरत श्रांत होता, धन्य आज श्रवतार ॥१६४८॥ सन्मुख जाकर करें बदना, दिया राम को दान ।। सम्मुख जाकर करें बदना, दिया राम को दान ।। अबको सुनि उपदेश सुनाया, वारह यत विस्तार ।। अवको सुनि उपदेश सुनाया, वारह यत विस्तार ।। पीम मुनि को डिगाने (सीता का जीव) सीतन्द्र का श्रांना ।। श्रांत पपने स्थान निश्वाया, किरते बन में राम । श्रांत पपने स्थान निश्वाया, किरते बन में राम । श्रंत स्थान में सुल कर रखते, सहे धाम को जाता ॥१६४०॥ पर्य सास दो मात तीन अक, तप करते चहुं सास । पर्य सामने सुल कर रखते, सहे धाम को जाता ॥१६४०॥ पर्य सामने सुल कर रखते, सहे धाम को जाता ॥१६४०॥ श्रंत सामने सुल कर रखते, सहे धाम को जाता ॥१६४०॥ श्रंत सामने सुल कर रखते, सह धाम को जाता ॥१६४०॥ श्रंत साम सब चौरासी, तप जप करें छपार ॥१६४२॥ किरते कोर्नि शिलां भी, श्रांप रधु श्रनगार ॥१६४२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Canadital dien mite bieb det                                          | Millian ang and tank ten fen mangen billing                                                      | ERR SIES EMI SIN, STR MAR SER!              | tiera ti gierit gien, the eta un unu grat a    | त्रीम् क्ष्मिक दश्य देश, क्ष्मेत्राव क्षित्रात ।    | क्षां केरे जित्र पूर्व के गुराप्रेंत पहनी पास शाहर है। | र्थंड को एक भ्यानिकास समारा इन आह ।             | राजा के संबद्ध करून मा राज्य कर दिला कंड आहे. स  | sai ness fact givel, and none nen            | त्त ने इति का का है जो कर्न है। जो का का का का का      | स्तर हुआ तम बाज देवड जिला प्रतास की देवन        | the said it has det er er de des abie aufeite        | tel and that day expens none;                  | हिर्देशक के बार करा करा करा के के के के किया का अधिक की     | द्वि स्ट्रा के बात कर्य, ब्यात थ बक्त तथा। | fie b ber mibe tell beibe beiben men fin fiebt fieb   | विषय स्था त्रीय के स्था के स्था के स्था के स्था के |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| भाग शास्त्र शास्त्र करते होसक ताल पूर्वत । । यसमें भागत आहे प्राप्तने | श्रि के अन्याय काले, बार विश्वति सूच्या १६०॥।                                                    | असे करें की में काला कायुत्र श्रंपत करा।    | =                                              | क्ष्म क्यां व्यक्तिती क्षम है श्री काम ! क्ष्मणात । | पविषय अपना पवि मानावें आप निवा खेलार आन्त्रहा          | and mad serialed, feer ge uent?                 | भूत प्राप्त केरान कानमें सेवर धक्का भार (१९६६वा) | ft frete ! f uft mut et gres f swert :       | बदी पूर्व का शाम कारते, व्याहरूप न्यूकार मार्द्रशी     | क्षेत्र क्षत्र महाराह का का मारी के परिवाद !    | बारक दल बर्डड खरावा, हो बताई शाबात शाहरहा।           | पुत्रा किया क्षीत्र क्ष्म की बीता क्षम बापात । | बारक क्षेत्रा कातक क्षेत्रम्, क्षण समूद करार ।।) इंदरश      | कारत सूच रही क्य सीहर गुनार संपुर्श !      | बीतक संद क्रमीर मुक्कांच्छ, युव्य र'क मन्द्राय ११६६१। | ब्या दिवा क्ष्य मेर्च बद्धाः, महत्वाच्छ यम वाप।    |
| पार्थी पान्सर बाडी पानने पित्रश्री ब्राप्टी बाला ।                    | (त्र रेक प्रतिकारा काले, पान विश्वति सूर (१९६०)। विषय बिरावी श्रीपासेते, वह हसकी विस्तापत ॥१६८।। | श्वको परिषे स्रोप हु गहिंचे, बारी भारत सम्ब | बदी बाव । से खेबरको भी बहैं भागते ऐस । १९६८ ।। | शाची निकासे पाने प्राथमी, अभी बाह्यमा बेद।          | जीवाने उस जेनाची को समस्य ही तत्कास हु। १७१॥           | बार को शुविबन्द गुन्दाके धारार करती मानक जम्म । |                                                  | तथी एक क्षेपत्थी कार्य, क्ष्युती बद्द उसकार। | यस क्यों ' शक्यों संका मुक्त, बाद दमा संदार !! ६ (कक्श | के पति ! पहले हुन इकत ही, बाते में प्रति धारा । | थीं भी यमक्य मार्थ बन्बे, सातो त्वर की बाच (1) इ कहा | हार बन्नाम पकाने पहुत, क्षांत्र राज्ये बाखा    | यांबादा शंकी निम्न निम्न भोका, याचे प्रमुक्त पेन हु १ दुन्। | I and the man to the true and the life     | abell trees can new talk winds about                  | रायस मूचर शुकारत हो का नेवर का नात्र।              |

रण द्यारी की कारत कारत हो। बहुं कोर : वहीं तम मुखेस ताकरी, वारी कर मूख सुर्व है। १०१३ भंभा को पांचे थाओं में, त्यान यह तम था। शारतात । चेव विकास क्षाम आम धामा कामा ----

un i will worth with the st, of wrest saw any can if

वित्र वर्षि पुत्री सबसी होती श्रुपते कर बकात ।।। (स्था। पहते भूकी दिवा कावते थर अन्यामें भाव। शबर्थे धान्तर आधि बातने विश्वती क्षांत्री काम !

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | ध्य स्वामी उपहास करामत, गुन्हा करा करा काला। करें। घर्मा हो कर द्या न धातो, नहिं ध्रवलापे स्यान। करो। घराने हो स्यान हो ध्रवलापे स्यान। कराने हो स्यान हो ध्रवला हो हिन्दा हो स्यान हो हिन्दा हो हिन्दा हमें द्या स्यान हो हिन्दा। हो हमें स्यान हमें हो हमें स्यान स्यान हमें हो हमें स्यान हमें हमें हमें हमें हमें हमें हमें हमें |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धर्म नियम से डरता प्राणी, कर बड़ा श्रन्याय।  फोध मान माया में भाँस के, नीच जाति में जाय।। १००२॥  रावण, लदमण, शहुक तीनों,गए श्रधम गति माय।  पक प्रभा में पेटा होते, पूर्व धेर प्रकटाय ॥१००३॥ | चित्रे सुनीरबर एपक श्रे णि पे, धातिक कमें विद्यार ।  देवल ज्ञान रु बेवल दर्शन, प्रकट हुआ उसवार ॥१६६३॥  माध शुक्त बारस निश्चि अते, पाए बेबल ज्ञान ।  मध्वा श्रोर सीनेन्द्र ज्ञान का, उत्सव करें महान ॥१६६४। | सदा रहुँगी छाप हुतम में, वीजे मुज रुतीप। त्यारे श्रमुत नयन विहारों, तज दो मनका रोप। १६८४। काती क्ष्मुत विज विज करके, सुका रुनिज सीस।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ात्रिया प्रारं विशेष्य की है । है की ब्याना आप होने कोंगा वर अकता । । हुक उठक किया हाल में तिरह हुने बार। । विशे प्रसार कार्य के बात । । विशे प्रसार कार्य कार्य कार्य के बात । । विशे प्रसार कार्य का | Ruce de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| हाने बहुत बहुत बहुत होता वह स्कटार! । १९४१ प्रज्ञान होता हार में तिप्त हुती बहुत बहुत बहुत वह स्व क्षाया । १९४१ प्रज्ञान क्षाया वा अन्य किया हार क्षाया होता होता होता है है होते पूर्व प्रज्ञान क्षाया होता है है होते पूर्व प्रज्ञान क्षाया होता है है होते पूर्व प्रज्ञान क्षाया होता है है होते पूर्व प्रजान क्षाया है है होते पूर्व प्रजान क्षाया है है है होते पूर्व प्रजान क्षाया है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | होंनी साहब में का करहात, भीम महातक होर । होंनी साहब में का करहात हात्र । होंनी साहब में का करहात कार । होंनी साहब में का करहात हात्र । होंनी साहब में का करहात हात्र । होंनी साहब में का करहात हात्र । होंने साहब में का करहात हात्र । होंने साहब में का करहात हात्र । होंने साहब मिलने करहें का कर का करहात हात्र । होंने साहब मिलने करहें का कर का करहात हात्र । होंने साहब मिलने करहें का कर का करहात हात्र । होंने साहब मिलने करहें का कर का करहात हात्र । होंने साहब मिलने कर का करहात हात्र । होंने साहब मिलने मिलने मिलने में साहब मिलने   होंने साहब मिलने मिलने मिलने में साहब मिलने   होंने साहब मिलने मिलने मिलने में साहब मिलने   होंने साहब मिलने मिलने मिलने मिलने मिलने   होंने साहब मिलने मिलने मिलने मिलने मिलने मिलने   होंने साहब मिलने मिलने मिलने मिलने   होंने साहब मिलने मिलने मिलने मिलने   होंने साहब मिलने मिलने मिलने   होंने साहब मिलने   होंने साहब मिलने मिलने   होंने साहब मिलने साहब साहब   होंने साहब मिलने   होंने साहब मिलने   होंने साहब मि |  |
| हों। व्यवस करन होने कोना पर व्यवसार (1904 )। विशेष देवने काम में सिता तुने बार । अपने में सिता तुने बार । अपने में सिता व्यवसार (1904 )। विशेष कि स्वाप्त काम काम कि व्यवसार (1904 )। विशेष कि स्वाप्त काम काम कि विशेष (वापत १)) व्यवस्थार (1904 )। विशेष कि स्वाप्त काम काम कि विशेष वापत १)) वापत काम कि विशेष कि स्वाप्त काम कि विशेष वापत वापत काम कि विशेष कि विशेष काम कि विशेष कि वि | ह्मा तर प्रधान के प्रशे हैं कार्य पुत्र कार्य शाका हो? । हो साम कार्य हिंद से में मा मा हो हो से साम कार्य हो साम हो है कार्य पुत्र कार्य शाका हो? । हो ती सिम्म किम्म कार्य ताम कार्य हो साम हो है से  |  |

| श्राप हमें सुख देना चाहो, किन्तु बढ़े दुख श्रोर ।<br>किए कमें फल हम भोगेंगे, सिटे न यत्न किरोर ।।१७४१॥<br>मभुं तुम श्रपने स्थान सिधाश्रो, छोड़ सभी यह फन्द ।                                                                                                                                                                                                    | जन्म जरा श्वरु मरंथ मिटांके, अजर श्रमर श्रविकार।<br>तीन लोक के जपर बेंदे, होकर विन आकार ॥१७४०॥<br>ऐसे सिद्ध सुःराम्-सुनीश्वर, प्रथामें, वारंबार।                                                                                                                                                                                          | जैन धर्म की रचा के हित, पुन जिया श्रवतार।<br>विक्रम सत्रह तीन साल मे, जनमें जग हितकार।।१७५६॥<br>चेतन जब का भेद <sup>ें</sup> बताया, धर्मदास श्रनगार।                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कमी रावी कहा मदा।, किन्तु हुआ दुस हें दे । १९७४२॥ कमी रावी निर्द द्या करने में, पूर्ण किया उपकार। निर्द भूलें श्रहसान श्रापका, जेन धर्म श्राधार ॥१७४३॥ तय क्षापित चल दिए वहीं से, श्राए आत्। पान । भामपडल थे द्याल टन्होंको, दिया ज्ञान सुनिकार । १७४४॥ रायण लषमण राडक तीनों, रहें नक के द्वार । १९७४।। न्यां बार्य सिया सुन्तों में, सुर सीतेन्द्र उदार ॥१७४४॥ | भावपक्ष गुर्स गांक सिद्धा की सफ्ल हाय श्रवतात।।१७४२।।<br>रात दिवस सहिनत कर मैंने गुण गांचा श्रीराम।<br>भविजन सुनके हर्ष लहेगा, पावेगा श्रीराम।।१७४२।।<br>श्रव्स दुद्धि,श्रनुसार राप्त ये, रचा भाव सुचेप।<br>सार गहेगा पदित गुण्जिन, मूर्ख लहें विचेप।।१७४२॥<br>भाषा भाव काष्य की रचना, रची पूर्ण सुविचार।                                 | थिष्य निन्याणू जिनके होते, करते धर्म, प्रचार ॥१०६०॥ ध्यंथयण थिप्य किया था, जब हो धारा नगरी माय । तोड़ दिया संधारा उनने, आप विराजे जाय ॥१७६१॥ धाठ दिनों का ध्यनश्या क्रके, स्वर्ग ट्सरे जाय ॥१७६२॥ धाठ दिनों का ध्यनश्या क्रके, स्वर्ग ट्सरे जाय । धाठ दिनों का ध्यनश्या क्रके, राहुड सिध्द सुनाय ॥१७६२॥ धाप पाटपे रामचन्द्रसनि, सूर्यति गुरु, कहळाय । धाप पाटपे रामचन्द्रसनि, सूर्यति गुरु, कहळाय । |
| ा। राम मुनि का निर्वाण्।।  केवल जानो राम मुनि का निर्वाण्।।  केवल जानो को भव से तारे, परमर्थात रमधार।।१७४६।।  केवल जानो को भव से तारे, परमर्थात रमधार।।१७४६।।  केवल जानो रह राम प्रमु, पूर्ण वर्ष पचीम।  हजार प्रमु वर्ष श्वायु सव, पाए राम मुनीश ।।१७४७।। क्षे  तप जप फरके सभी तोहते, राम हुए व्हरिहत।।१७४८।। व्र                                              | हसी सर्पयो काल हुए हैं, तीर्थंकर चीवीस। ऋगभदेव से महावीर तक, - रचक धर्म जगीय ॥१०४४॥ वीर प्रभु के शासन में हो, बहे बहे ज्ञानगार। जैस जड़े पूजक श्रीधंक वने थे, था हिसा का स्थाल। उसी समय में, वे होते हैं, पैदा जन प्रतिपाल ॥१७४०॥ व्रसी समय में, वे होते हैं, पैदा जन प्रतिपाल ॥१७४०॥ व्रसी समय में, वे होते हैं, पैदा जन प्रतिपाल ॥१७४०॥ | छोटे मोटे श्रमर सुनीरवर, देशव जैनाचार्य। मोखमसिंह थे महत्प्रतापी किये कई सरकार्य। १७६४।। हुए हिंदुमल शिष्य जिन्हों के, सुनि गिरधारी लाल। हुए हिंदुमल शिष्य जिन्हों के, सुनि गिरधारी लाल। गिरधारी के परम प्रतापी, शिष्य पूर्वर्य, नन्दलाल। १९६२। यह भरे गुरुदेव दयाल, खाचरोद श्रवतार। ए६६। गुर्वासे गुद्धीस साल में, जन्म किया सुखकार।। ७६६। गुष्की से चालीस साल में, गुरु गिरधारी पास।              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 4 4 4 4 4 4 A 4 A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पता परामी प्रस्ति हों। किया प्रमेश   कियों से हो किया हाल है , एके पत्ते हे के हा हा हा हिल्ली से हो किया क्या है , एके पत्ते हे के हा हा हा हिल्ली से हों किया किया किया किया किया किया किया किया                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A. B. \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * 4 4 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 4 2 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · Paragara                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B WEBERER G                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 6 4 6 8 4 4 8 6 4 7                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                    |
| ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E C C C C C                                                                                                                                                                                                                |
| ।। हित चौथा भाग।। भाग प्रमुद्ध किया और प्रदेश की मान समानस्य के साथ भाग समानस्य के साथ | प्रवास करते हैं के कि का                                                                                                                                                               |
| ्रा होत चौषा भाग ॥ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                                                                                                                                                                                                                          |
| J = L 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · 推查证明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                               |
| 3h ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                    |
| ٦ ٦ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND                                                                                                                                                                                   |
| 141 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$P\$                                                                                                                                                                |
| 1 = 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440 42 4 2 4 2 4                                                                                                                                                                                                           |
| # 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 223333333                                                                                                                                                                                                                  |
| , <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                    |
| =   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17111111111                                                                                                                                                                                                                |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
| - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| · 4. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| _ <del>5</del> §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | धान एकत<br>कर्म एकत<br>क्या 'क्या<br>श्रममन्तु<br>श्रममन्तु                                                                                                                                                                |
| 2 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                    |
| 결국 김 종                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I d 4 5 5 7                                                                                                                                                                                                                |
| क में का . चे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 그 뭐 하면 집                                                                                                                                                                                                                   |
| U - I - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>到</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| G \$ 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 4. 3. ₹. <b>3</b> 8 # 8                                                                                                                                                                                                  |
| 귀심건 최                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 a a a a a                                                                                                                                                                                                                |
| पदि श्रेश मान क्ष्मलम् ।<br>।<br>पि ध्यन्त्ये हि ।यचन्द्र क्षत्व म्<br>। साम भवन श्रेम ग्रन्सा,<br>। स्पप्त विद्य ( प्रतस्थक )                                                                                                                                                                                                                                                                       | Th 4 6 7 7                                                                                                                                                                                                                 |
| - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | on a b b b b b b b b b b b b b b b b b b                                                                                                                                                                                   |
| मरेगरि भेष मात क्षमालस् • भी ध्यानचे हि।यसन्द्र क्षान मरदा<br>साम भवन थोग ग्रामा<br>भाग भवन थोग ग्रामा                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 2 4 3 3 9                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वरा अव दक्ष विच केत द्वाल दु कर।<br>स्व केत में पूर्व किया गाम केतरा।।==।।<br>सर्विक वर्षक तमे, राम कर्म दिक्सर।<br>सर्विक वर्षक तमे, रिक्स क्वा किया।।==३।<br>।। क्वा व्यापसदा।। अमेरास्तु<br>।। क्वि विचित्त सम्बर्भिता। |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 원 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a' a i i                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |

## स्वार्तक पेन बाम अ

श्रापको प्रसिद्ध जैन संस्थाः— मंदिर की श्रन्य पेटेन्ट व श्राष्ट्रवेदिक इवाहर्यों के लिए पत्र लिखकर श्रवश्य ही स्वीपत्र मंगाइये । भयंकर बिरदर्द, कमरग्रल, गठियावात, चीट, जहरीले जन्तुओं के काटने आदि पर अचूक । पोरवाल उद्योग-मन्दिर लिमिटेड, थान्दला. हर समभदार गृहस्थी श्रापने घर में रखते हैं।

( महामालव ) स्टेशन डदयगढ़ बी. बी. सी. त्राई.

| गुत्रकः~<br>गुनार्थेक विकास परिकास रानीर | सिन् स्त्रा पुत्रका प्राप्त प्राप्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( माखरा )                                | THE STATE OF THE S |
| श्री वमदास जैन मित्र महल रतलाम           | T. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | र्शेष मान्यस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | े परित्र प्रतिकार क्याप्ता हो २० ( ५२ जरिस )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ( Electrical )                           | 4 H H 4 H 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मु पांच्या स्टब उद्यगद                   | an air man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | अभ्यासक स्टूड राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यो प्रज्यनन्द जन साहित्य समिति           | इतिबेदिक्क क्ष्में प्रमुख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,                                        | glithan gin yers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | ज्यास्त्रात सुर्वत देशेन प्रतासार<br>।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | ः विक्रीय काम प्राच्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | Here Sale and all extell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | संस्था स्थाप संस्थ द्वितीय प्रस्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE THE                                  | given gerte eint men graus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्राप्ति म्थान                           | भा पुरुषनन्त्र जन साहित्य समिति में मिसती हुई विक्रयाचे पुस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |